

Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto





THE



## CHOWKHAMBÂ SANSKRIT SERIES;

Collection of Rare & Extraordinary Sanskrit Works.

NO. 178.

# व्यवहार- बालंभट्टी

इति प्रसिद्ध्या लक्ष्मीनामिकया

पायगुण्डे इत्युपनामकेन बाळंभट्टेन स्वपत्न्याः लक्ष्मीदेव्याः स्मारकत्वेन तन्नाम्ना रचितया बृहत्या टीकया सहिता मिताक्षरा

श्रीयुतगोविन्ददासमहाशयप्रदर्शितरीत्या पर्वतीयनित्यानन्दपत्तेन परिष्कृत्य संशोधिता।

VYAVAHÂRA-BÂLAMBHATTI
THE EXTENSIVE COMMENTARY ON THE MITÂKSHARÂ
WITH THE ORIGINAL

BY

Bàlambhatta Páyagunde
EDITED BY

Pandit Nityanand Pant Parvatiya Under the supervision of Shri Govinda Das.

UBLISHED AND SOLD BY THE SECRETARY
CHOWKHAMBA SANSKRIT BOOK-DEPOT.

BENARES.

AGENTS:- OTTO HARRASSOWITZI LEIPZIG: PANDITA JYESHTHARAMA MUKUNDAJI BOMBAY: PROBSTHAIN & CO., BOOKSELLERS, LONDON Printed by Jai Krishna Dasa Gupta,

AT THE VIDYA VILABA PRESS BENARES.

Price Rupee one.





-\*-

आनन्दवन्विद्योतिसुमनोभिः सुसंस्कृता ॥
सुवर्णाऽङ्कितभव्याभशतपत्रपरिष्कृता ॥ १ ॥
चौखम्बा-संस्कृतग्रन्थमाला मञ्जुलदर्शना ॥
> रालिकुलं कुर्यादमन्दाऽऽमोदमोहितम् ॥ २ ॥
स्तबकः— १७८

4R 18 1985

वौत्तम्बा-संस्कृतग्रन्थमालायां प्रतिमासं पृष्ठशतके ८०० १ १ १ १ १ इन्दरैः सीसकाक्षरैकत्तमेषु पत्तेषु एकःस्तबको मुद्रियत्वा प्रकाश्यते। एकस्मिन् स्तबके एक एव ग्रन्थो मुद्यते।

२ प्राचीना दुर्लभाश्चामुद्रिता मीमांसावेदान्तादिदर्शनव्याकरण धर्म-शास्त्रसाहित्यपुराणादिग्रन्था एवात्र सुपरिष्कृत्य मुद्यन्ते ।

THE THE POPULATION OF THE POPU

काशिकराजकीयप्रधानसंस्कृतपाठशालाऽध्यापकाः पण्डिता अन्ये
 च शास्त्रदृष्टयो विद्वांस एतत्परिशोधनादिकार्यकारिणो भवन्ति ।

४ भारतवर्षीयेः, ब्रह्मदेशीयैः, सिंहरुद्वीपवासिभिश्च एतद्ग्राहकै-र्देयं वार्षिकमग्रिमं मूल्यम्-मुद्राः ७ आणकाः ८

५ अन्येर्देयं प्रतिस्तवकम् " " ,, १ "

६ प्रापणव्ययः पृथंग् नास्ति ।

७ साम्प्रतं मुद्यमाणा ग्रन्थाः-

मुद्रिताः स्तबकाः

(१) संस्काररत्नमाला । गोपीनाथभद्वकृता

(संस्कारः) २

(२) शब्दकौस्तुभः । भट्टोजिदीक्षितकृतः

( व्याकरणम् ) १०

(३) क्लोकवार्तिकम् । भट्टकुमारिलविरचितम् पांधसारिधमिश्रकत-न्यायरत्नाकराख्यया व्याख्यया सहितम् । सम्पूर्णम् ।

(४) भाष्योपवृहितं तत्त्वत्रयम् । विशिष्टाद्वैतदर्शनप्र-करणम् । श्रीमल्लोकाचार्य्यप्रणीतम् । श्रीनारायण } (वेदा तीर्थ विरचित भाद्वभाषा प्रकाशसहितम् । सं०

(५) करणप्रकादाः । श्रीब्रह्मदेवविरचितः सम्पूर्णः (ज्योतिषः)

(६) भाट्टचिन्तामणिः। महामहोपाध्याय-। श्रीगागाभट्ट विरचितः। तर्कपादः ) ( मामांसा )

## ८दायवि. पितुरूर्ध्व विभागेदुहितृणामप्यंदाः।५०१

ततो विभागः कार्यः न तु ततः प्रागिति बोधितत्वेनात्र सङ्गतेः। अन्यथा तद्विशेषणोपादानानर्थक्यं स्पष्टमेव । तदाह श्रसमुदाये-ति । विवाहान्तसंस्कारैरिति शेषः। एवमग्रेऽपि । तुल्ययुक्त्या पातित्यादिदोपदुष्टे पितरि जीवत्यपि यदि पुत्रा एव विभाग-कत्तीरस्तदा तत्राप्येवमेत बोध्यम् । एवमग्रेऽपि ।

उ.२। \* विशेषमिति । विवाहान्तसंस्कारतौर्येऽपि विजाती-यांशदानरूपम्, असंस्कृतासु पूर्वमंशदानं ततस्तासां संस्कार इति पूर्वक्रमान्यक्रमरूपं च विशेषमित्यर्थः । एतदर्थमेव मूले तुः ।

३। ननु नेदं संस्कारमात्रबोधकं तावत्, निजादित्यादिवैयथ्यीपत्तेः । किं च पूर्वेणेव सामान्येन सिद्धे सम्पूर्णस्य वैयथ्यीपत्तेः ।
नापि तुरीयांशदानमात्रं भगिनीमात्रोद्देशेन विधीयते । भगिन्य
इति प्रथमायाः चशब्दस्य त्वाप्तत्ययस्य चासम्बद्धत्वापत्तेः । नापि
पूर्वानुदृत्त्या पूर्वगृहीतादंशात्तुरीयमंशं दत्त्वा ताभ्यः, असंस्कृतास्तास्तैः संस्कार्या इति अर्थः । एवमपि चशब्दानर्थक्यस्य तद्वस्यत्वात् । एतेन दत्त्वा तेनैव संस्कार्या न तु सम्रदायद्रव्येण
नापि स्वांश्रेनेत्यर्थः इत्यपि निरस्तम् । तदा तदुपयोगिद्रव्यव्ययस्यैव प्राप्त्या अंशं तुरीयकामित्यस्यासङ्गतेश्च । दत्त्वेत्यस्य व्ययीकृत्येत्यर्थेऽप्ययमेव दोषः । निजमंशं परिभाव्य ततो वा तुरीयमंशं व्ययीकृत्यैव तथा ताः संस्कार्या इति नियामकिमदं पूर्वेण
सिद्धत्वादिति पक्षेऽपि चशब्दासङ्गतिस्तद्वस्थेव । वराय तं दच्वेत्यर्थस्तु प्रत्यासित्तन्यायविरुद्धः ।

४। अय वाक्यभेदेन भगिनीभ्यः सर्वाभ्यो निजादंशात्तं पर् रिभाव्यादौ तमुपेक्ष्य तं विचार्य तत्रोद्यम्य वा तुरीयमंशं दत्त्वा स्वांशास्त्रिण्रीह्या असंस्कृतास्ताः संस्कार्याश्चेत्यर्थेन न कस्याप्य-सङ्गतिरित्युच्येत, एवमपि पूर्वेणैव सिद्ध्या दितीयवाक्यानर्थक्यं तदवस्थमेव । भगिनीभ्यो निजादित्याद्येव ब्रूयात् । न चैवं विशेषेण अनेन पूर्वोक्तसंस्कारबाधापत्तिरिति वाच्यम् । तस्या-संस्कृतभ्रातभगिनीसाधारणत्वेनास्य संस्कृतासंस्कृतभ्रातभागि-नीसाधारणत्वेन सामान्यविशेषभावाभावात् । परस्पराविषये द्वयोश्रारितार्थ्येनासंस्कृतभगिनीविषये विरोधाभावेन समावेशसं-भवात् ।

५। अथ तदनुष्ट्रस्येव निजादंशात्तं दत्त्वा असंस्कृतास्ताः सं-स्कार्याः, संस्कारैः संस्कृतास्ताः संस्कार्या भूषणीयाश्चेत्यर्थस्या-प्राप्तस्य विधानेन भगिनीमात्रदाने प्रत्यवायस्य मन्क्तत्वेन तदा-वश्यकत्वप्रतिपादनतात्पर्यकत्वेन स्फुटतया तद्थवोधार्थकानुवा-दे च न कस्यापि वैयर्थ्यमित्युच्येत, एवमपि निजादित्यादि अयुक्तम्। अर्थस्य दुर्वचत्वात्।

६। तथा हि किं यावन्तो भ्रातरस्तावतः अंशान्विधाय स्वस्वांशान्तुर्यस्तुर्यो भागो देयस्तैः प्रत्येकमित्यर्थ उत भ्रातृभिः सर्वेः स्वस्वांशानुर्यं तुर्यं भागमुद्धृत्य देय इति। तत्राद्ये पक्षे भाग-नीद्वित्वादावप्येकैकस्यैव प्रत्येकं चतुर्थो भागो देय इति सिद्धम्। द्वितीये पक्षे भगिनीद्वित्वादावपि सर्वेस्तैरुद्धृतं सकुद्धागमेव दत्तं सर्वी गृह्णीयुनं तु प्रत्येकं पृथगुद्धार इति सिद्धम्।

७। तत्र न तावदाद्यं युक्तम् । यत एको भ्राता यत्र भगि-न्यश्च बह्यस्तत्र पृथक् ताभ्यश्चतुर्थाशदाने भ्रातुराकिश्चनता स्यात्। किं चैका भगिनी बहवश्च यत्र भ्रातरस्तत्र तस्तथा दीयमाने त-दपेक्षया तस्या अधिकांशलाभेन पुत्रापेक्षया कन्याया न्यूनांश-प्रापकवचनविरोधः ।

८। नापि द्वितीयः। भगिन्या एकत्वे भ्रातृणां च बहुत्वे पूर्वोक्तदोषस्यैव सत्त्वात् । किं च भ्रातुरेकत्वे भगिनीनां च

## ८दायवि. पितुरूध्वं विभागेदुहितृणामप्यंदाः। ५०३

बहुत्वे भ्रातृभागस्यैकानिष्ठत्वेन तच्चतुर्थभागस्य स्वल्पत्वेन तत्राप्यंशकल्पनायामतितुच्छता स्यादंशस्येति दक्त्वांऽशं तु तु-रीयकमित्यस्याविषयः। भवतु वा तथा, तथापि तद्वचनिवरो-धः। प्रथमपक्षे प्रत्येकमपि भगिनीनां तुरीयांशदानात्तुरीयांश-मित्यादि विरुद्धम्, अत्र तु तदभावात्तद्विरुध्येतेतीति कोयमेतस्यार्थ इति चेत्तत्राह।

१। अस्यार्थ इति । एकवाक्यतया पूर्वानुषक्तेणाह अभागिन्यश्रेति । चो श्राहसग्रुच्यये । अद्वेति । नेदं संस्कारोपयोन्गिद्रव्यदानपरं श्राहद्रव्यसम्भवात् । तस्य श्राहकर्त्वकत्वेन दानानपेक्षणाच्च । किं तु श्रातुरंशवत्तासामपि ततः पृथगंशदान्मपरमित्यवश्यं वाच्यम् । तच्चायुक्तम् । तासां तद्वत्स्वत्वाभावात्। विशेषवचनाभावाच । तस्मादेतदनुवादान्यथानुपपत्येव तत्स्वन्वाभावेऽपि तदनन्तरं तासामप्यंशोऽस्तीत्यनुमीयते । स च विनिगमनाविरहात् अभयोः । तदेव सामान्येनाह अतेन दुहितरो-ऽपीति । अन्यथैतदनुपपत्तिकक्तेवेति भावः ।

१०। अथ प्रागुक्तचरममते पक्षद्वये दत्तदोषद्वयस्य वक्ष्यमाणानिराकरणोपपत्त्यर्थमुक्तं चरमैकदेश्युक्तमतद्वयानिराकरणपूर्वकं
सोपपत्तिकमदोषं स्वमतमेतत्तात्पर्यभूतमाह \* अत्र निजादंशादित्यादिना ब्राह्मणीपुत्रौ विभुज्य गृह्णीत इत्यन्तेन । \* अत्र,
मूलवाक्ये । तत्रेति पाठे उक्तबौद्धार्थानां मध्ये इत्यर्थः । \*इति,
इत्यस्य। उभयं क्रोडीकृत्याह \* प्रत्येकिमिति। अयं च निजादित्यस्यार्थः । अनेन शास्त्रीयव्यवच्छेदः । \* अयमर्थ इति । प्रागुक्तद्विधि इत्यर्थः । \* नभवतीति । प्रागुक्तदोषादित्यर्थः ।
पुत्रभागादित्यनेन पश्चम्यन्तार्थः शास्त्रीय उक्तोऽग्रिमो ऽग्रिमस्य ।
११।नन्वेवमिष कथनमात्रास्त्र ततोऽत्र पक्षे भेदः स्फुटत्या

भासते उत आह \*एतदिति । \*भवतीति । चतुस्तीति वक्ष्य-माणवाक्येन प्रतिपादितो भवतीत्यर्थः । तथा च स एवात्र निजोंश इति तत्प्रतिपादितांशाचतुर्थांशं तस्यै दक्त्वा ऽविशिष्टं स्वयं यथासम्भवं गृह्णीयादिति निजांशस्य व्यवस्थितत्वे तत्तु-रीयांशदानमात्रं तस्यै न तु प्राग्वदव्यवस्थितमिति नात्र पक्षे प्रागुक्तदोषापात्तिरिति भावः ।

१२। इदमेवोदाहरणबाहुल्यप्रदर्शनेन विशदयति अतद्यथे-त्यादिना । यदीति यत्रेत्यर्थकम् । तत्रेति तदेत्यर्थकं वा । एवमग्रेऽपि । एतदभावे वक्ष्यमाणवाक्येन तत्राष्टावंशाः प्राप्ताः सन्तानभेदेनेति तुल्यांशलाभेन चत्वारश्चत्वारोंऽशा इति लाभेन फलितमाह \* सर्वमेव द्रव्यं द्विधाविभज्येति । एवमग्रेऽपि बो-ध्यम् । एतद्वचनविषयमाह \* तत्रेति।तयोर्मध्ये इत्यर्थः । \* शेषं, सर्वम्। दानसाम्येऽपि ग्रहणवैलक्ष्यण्यस्चकस्तुः। अत एव तदा पितृधनमिति पाठः। एवमग्रेऽपि। यद्यपि भगिन्यश्रेति भ्रातृभि-रिति च बहुवचनद्वयेनांशिमत्येकवचनेन चानेकभ्रात्कर्त्वकाने-कभगिन्युदेश्यकैकतुरीयांशकर्मकदानलाभेन प्रत्येकं भगिनीनां भागसम्बन्धलाभो न, तथापि वक्ष्यमाणमानवे वीप्सापृथगाद्य-क्तेस्तथेत्याश्चयेनाह अद्दी भागी द्वाभ्यां कन्याभ्यामिति। एतेनैक एवांशो भगिनीभ्यां देय इति मदनपारिजातोक्तमपास्तम् । क-न्याबहुत्वे प्रागुक्तदोषापत्तेः। एवं चात्र अंशमिति जातावेक-वचनम् । इतिस्तु समाप्तौ । एवं पुत्रबहुत्वे कन्याबहुत्वेऽपीत्याह **# एवमिति ।** 

## ८दायवि. पितुरूर्ध्व विभागेदुहितृणामप्यंदाः। ५०५

१४। एवमुक्तवैपरीत्ये बहुत्वे च बोध्यमित्याह ऋएवं जातीति। तत्र जातिवैषम्ये भ्रातृणां भगिनीनां च संख्यासाम्ये इत्थं बोध्यम्। तद्यथा ब्राह्मण्याः पुत्रः कन्यका च, क्षत्रियायाः पुत्रः कन्यका च, एवं वैदयाशुद्रयोरि। एवं चाष्टावपत्यानि, चत्वारः पुगांसथ-तसः स्त्रियः। तत्र चतुस्त्रीति वश्यमाणवाक्येन ब्राह्मणापत्ययोर-ष्टावंशाः, क्षत्रियापत्ययोः षट्, वैश्यापत्ययोश्रत्वारः, श्रुद्रापत्य-योद्दों, एवं विंशतिभागान्कृत्वा ब्राह्मणीकन्याये स्वजातिपुत्रविहि-तादंश्चतुष्ट्यरूपाश्चिजाद्भागाचतुर्थमंशं दद्यात्, क्षत्रियाकन्यायै स्वजातिपुत्रविहितादंशत्रयरूपानिजाद्भागाचतुर्थमंशं दद्यात्, वै-वयाकन्याये स्वजातिपुत्रविहितादंशद्वयरूपाश्विजाद्वागाचतुर्थ-मंत्रं दद्यात्, शूद्राकन्याये स्वजातिपुत्रविहितादेकांशरूपादेव नि-जाद्रागाचतुर्थमंशं दद्यात् । ततो ऽवशिष्टं द्रव्यमेकीकृत्य ब्राह्म-ण्यादिषुत्राः क्रमाचतुस्त्रिद्येकभागान् गृह्णीयुः । वैषम्ये तु भ्रातृ-णां भगिनीनां च यावत्यो व्यक्तयः तावतीनां भ्रात्रादिव्यक्ती-नां तावतः अंशान् चतुस्त्रीति क्रमेण कल्पयित्वा भगिनीभ्यः स्वस्वजातिपुत्रविाहितादंशाचतुर्थश्चतुर्थमंशं दत्त्वाऽविशष्टं तत्सर्व-द्रव्यं भ्रातरस्ते पुनश्रतुस्रीत्यादिक्रमेण गृह्णीयुरिति ।

१५। केचिदुक्तरीत्यैव तुरीयमंशं कन्यायै दत्त्वा तेनैव विवाहः कार्यो न तु समुदितद्रव्येण विवाहों ऽशदानं च पृथगित्याहुः । तन्मतं खण्डयति \* न चेति । \*इति, इत्यस्य । \*संस्कारेति । विवाहान्तेत्यादिः । \* दत्त्वेतीति । व्ययीकृत्येत्यर्थः । यद्यप्येवं व्याख्याने दोषद्वयं प्रागुक्तमत्रेव, तथापि स्वमतं परसंमतमपीति स्चयन् दोषान्तरं च तत्र प्रतिपादयन्नाह \* पन्विति । एतेन देशाचाराद् व्यवस्थेति पदनपारिजाताद्यक्तमपास्तम् । तदेवाह \* स्वेभ्योंऽशेभ्य इति । तं प्रतिपादयन्नस्फुटत्वादिना स्वोक्तार्थप्-

रतया व्याचिष्ठे अअस्यार्थ इति । तत्र कन्यात्वं स्विपतृनिरूपितं नतु स्विनिरूपितमित्याह् भागिनीभ्य इति।स्वेभ्य इत्यस्य व्याख्या अस्वाताति।तथा च आत्मीयपरः स्वशब्दः।स्वात्स्वादंशादित्येव सिद्धं बहुवचनान्ततदुक्तिसामर्थ्यलभ्यं तत्स्वरूपमाह अचित्र इति । वश्यमाणस्यार्थतो निर्देशः । ल्यब्लोपे पश्चमी । तानिभिलक्ष्येत्यर्थः । हेतुपश्चमी वा । दानप्रहणयोः प्रत्येकसंबन्धन्लाभार्थं वीष्सादीत्याह अस्वात्स्वादिति । स्वशब्द आत्मीयपर इत्याह अत्यादिति । चतुःशब्दश्चतुर्थपरो लक्षणयेत्याह अचतुर्थं चतुर्थमिति । इयं वीष्सा पृथवपदलभ्या। एवं चैतदुक्तिनिर्वरोधस्तद्व्याख्याने इति भावः ।

१९। अत्रापि जातिवैषम्ये संख्यावैषम्ये च पूर्वोक्तैव व्यव-स्थेत्याह \* जातीति । ननु भगिनीनां प्रीतिदानमेव न त्वाव-इयकमिति कथं विधिः प्रकर्षश्च अत आह \*पतिता इति । अ-दित्सवो दातुमनिच्छवः । भ्रानृणामिति भावः ।

१८। एवम्रक्ता केचिन्मतेन प्राग्वदत्रापि शङ्कते अत्रा-पीति । अपिः पूर्वसमुचये। एवं सित एतिहरोधस्तत्र व्याख्याने नेति भावः । अत एवाह अस्मृतिद्वयेऽपीति । मनुस्मृतौ याज्ञव-व्ययस्मृतावपीत्यर्थः । पूर्वानुक्तदोषान्तरमाह अदाने प्रत्यवा-येति । मनुस्मृताविति शेषः । तथा सित तदर्थत्वेनैवोपयुक्ता-वश्यकत्वे छब्धे ऽदाने प्रत्यवायश्रवणासङ्गतिः स्पष्टैवेति भावः ।

१९। एवं दानावश्यकत्वे चरमप्रागुक्तैकदेशिमतव्याख्यानदूयदोपापत्तिस्तदवस्थेति कस्यचिदुक्तिं खण्डयति \* यदपीति।\* अं-

श्रेति। स्मृतिद्वये चतुर्थशित्यर्थः। \* तत्, तद्पि। \* उक्तेति। स्वजातिपुत्रविहितादंश। दित्यर्थेनेत्यर्थः। तदेव परोक्तव्यतिरेकमुखेनाह

\* नम्रत्रेति। उपसंहरति \* अत इति। \* असहायेति। स्वतन्त्रेत्यथः। मागुक्तहेतोः। \* उचितमिति। चतुरस्रमिति मचुरः पाठः।
प्वव्यवच्छेद्यं मागुक्तमेवाह \* न भारुचेरिति। फलितं परमतात्पर्यमाह \* तस्मादिति। \* पितुः, मायणात्। \*कन्यापि,
सर्वा। \* पूर्व, मरणात्। अत्रोपसंहारे विभागे इत्यनुक्त्या उपकमेऽपि अनेन दुहितर इत्यत्रानुक्त्या तस्य पूर्वतोऽलाभेन च विभागे सत्यसति च दुहिता तच्चतुर्थाशभागिनी तदनन्तरमिति
सिद्धम्। अत एवैकपुत्रस्थलेऽप्युपपादनं कृतमिति बोध्यम्।।१२४।।

मि॰ अव॰ एवं विभागं चेत्पिता कुर्यादित्यादिना प्रबन्धे-न समानजातीयानां भ्रातॄणां परस्परं पित्रा सह विभागवल्हासिरुक्ता।अधुना भिन्न-जातीयानां विभागमाह ।

या॰ चतुःसिद्येकभागाः स्युर्वर्णशो ब्राह्मणात्मजाः । क्षत्रजासिद्दयेकभागा विड्जास्तु द्वयेकभागिनः॥ १२५॥

मि॰ तिस्रो वर्णानुपूर्वणेति ब्राह्मणस्य चतस्रः, श्रित्रायस्य तिस्रो, वैद्यस्य हे, श्रुद्धस्यैकेति भार्या द-र्शिताः। तत्र ब्राह्मणात्मजाः ब्राह्मणोत्पन्नाः, वर्ण-शः—वर्णशब्देन ब्राह्मणादिवर्णाः स्त्रिय उच्यन्ते संख्यैकवचनाच वीप्सायामित्यधिकरणकारकादेकव-चनान्ताद्वीप्सायां शस्। अतश्च वर्णवर्णे ब्राह्मणोत्पन्ना प्रकेकश्चतुरश्चतुरो भागाँ स्त्रभन्ते । तेनैव क्षात्रिया- यामुत्पन्नाः प्रत्येकं त्रींस्त्रीन्, वैद्यायां द्यौ द्यौ, श्रुद्रा-

क्षत्रजाः क्षत्रियेणोत्पन्नाः । वर्णदाः इत्यनुवर्तते । यथाक्रमं त्रिद्येकभागाः । क्षत्रियेण क्षत्रियायामुत्प-न्नाः प्रत्येकं त्रीन् त्रीन् भागान् लभन्ते, वैद्यायां द्वी दी, शुद्रायामेकमेकम् ।

विड्जाः वैश्येनोत्पन्नाः। अत्रापि वर्णश इत्यनुवर्तते। यथाक्रमं द्येकभागिनः। वैश्येन वैश्यायामुत्पन्नाः
प्रत्येकं द्वौ द्वौ भागौ लभन्ते, शुद्धायामेकमेकम् । शुद्वस्यैकैव भार्येति भिन्नजातीयपुत्राभावात्ततपुत्राणां
पूर्वोक्त एव विभागः । यद्यपि चतुस्त्रिद्योकभागा इत्यविशेषेणोक्तं तथापि प्रतिग्रहपासभूव्यतिरिक्तविषयमिदं द्रष्टव्यम् । यतः स्मरन्ति—

न प्रतिग्रहभूर्देया क्षत्रियादिसुताय वै। यद्यप्येषां पिता द्यान्मृते विप्रासुतो हरेत्॥ इति। प्रतिग्रहग्रहणाऋयादिना लब्धा भः क्षत्रियादिसु-तानामपि भवत्येव। शुद्रापुत्रस्य विशेषप्रतिषेधाच। शुद्र्यां द्विजादिभिजातो न भूमेर्भागमहीत। इति।

यदि क्रयादिप्राप्ता भः क्षात्रियादिसुतानां न भवे-त्तदा शुद्रापुत्रस्य विशेषप्रतिषेधो नोपपद्यते।

यत्पुन:- ( मनु० अ० ९ इलो० १५५ )

ब्राह्मणक्षत्रियविशां श्रुद्धापुत्रों न रिक्थभाक् । यदेवास्य पिता द्यासदेवास्य धनं भवेत्॥इति, तद्पि जीवता पित्रा यदि श्रुद्धापुत्राय किमपि प्रदस्तं स्यासद्धिषयम् । यदा तु प्रसाददानं नास्ति त-

#### दैकांशभागित्यविरुद्धम् ॥ १२५॥

बा० १। सङ्गतिमाह \* एवीमति । वचनबाहुल्यादाह \*प्रबन्धेने ति। अस्य सम्भवमाह \*तिस्रो वर्णेति। \*इति, इत्यनेन। एका स्वीया वर्त्तते एवेत्याइ अचतस्र इति । दर्शिता इतीत्यादिः । आचाराध्याये इति भावः । \*तत्र, तासु सतीषु । ननु पितु-ब्रीह्मणस्यैकत्वेन न वर्णभेदो ऽत आह अवर्णशब्देनेति। तत्र वर्णशब्दस्य नियतपुंस्त्वेनात्र स्त्रीषु लक्षणायामिप पदस्यैव त-दक्रीकाराद्रकायां घोष इतिवन्न दोष इति भावः । बह्वर्थाल्पा-ख्यावाचकादेकवचनान्ताच वीप्सायां शम् प्रत्ययः स्यादित्य-र्थः। द्वौ द्वौ ददाति द्विशो ददातीति संख्योदाहरणं, मापश इसे-कवचनोदाहरणम् । यद्यपि एकवचनशब्देन परिमाणशब्दा एव मुद्यन्ते इति जयादित्येनोक्तं तथापि तद्नयस्यापि ग्रहणामिति वामनमतमेव युक्तम् । अतं एव पद्दाः स्वरंशो ऽक्षरश इत्यादि सङ्गच्छते। अतिमसङ्गस्त्वनभिधानाद्वारणीय इति भावः। तदेत-सप्तम्येकवचनान्तादित्यर्थः । एवं पदार्थमुक्ता वाक्यार्थमाह #अतश्रेति । तादशात् ततः तत्र शसिः चेत्यर्थः । स्युरित्यस्यैव स्पष्टार्था व्याख्या #भवेयुरिति।

३। उत्तरार्धार्थमाह \* क्षत्रजा इति । योग्यतयाऽऽह \* त्रि-

विभागं चेत्पितेत्यादिना विभजेरन् सुता इत्यादिना चोक्त

६। श्रुद्रापुत्रस्यांशदानपरमूलस्य तदीयवचनान्तरिवरोधं तदीयन्यूनताश्च परिहरित \* यत्पुनिरिति । यन्तित्यर्थः । अ-स्येति शेषे षष्ठी । अपिरेतज्जातीयस्मृत्यन्तरसमुचायंकः । \*कि-मि, किश्चिदिप । \* पदत्तं, प्रसाददत्तम् । किनिदेवमेव पाटः । अत प्वाग्ने तथैव वक्ष्यते । एवश्च सर्वथा तथैवांशभाक् न भव-

#### ८दायविभागे समुदायद्रव्यापहारेऽपि दोषः । ५११

#### तीति भावः।

७। एतेनान्द्रश्द्रापुत्रविषयं तदिति मन्दोक्तमपास्तम् । त-स्यापि मकरणाद्दापुत्रविषयकत्वसम्भवादन्यत्र प्रागुक्तरीत्या भागान्द्रत्वाच । दासस्थले तदभावस्य वक्ष्यमाणत्वाच । \* त-दैकांशेति । अत एव तत्र विशिष्य भूभागानिषेधोक्तिसाफल्य-मिति भावः ॥ १२५॥

मि॰ अथ सर्वविभागशेषं यत् किश्चिदुच्यते । या॰ अन्योन्यापहृतं द्रव्यं विभक्ते यत्र दृश्यते ।

तत्पूनस्ते समैरंशैर्विभजेरिन्नति स्थितिः ॥ १२६ ॥

मि॰ परस्परापहृतं समुदितद्रव्यं विभागकाले चा ज्ञातं विभक्ते पितृषनेयत् दृइयते तत् समैरंशैर्विभजे-रित्रत्येवं स्थितिः शास्त्रमयीदा । अत्र समैरंशैरिति बदता उद्धारविभागो निषिद्धः । विभजेरित्राति वद्द-ता येन दृइयते तेनैव न प्राह्ममिति द्शितम् । एवं बचनस्यार्थवत्त्वान्न समुद्गायद्रव्यापहारे दोषाभावप-रत्वम् । ननु मनुना ज्येष्ठस्यैष समुद्गायद्रव्यापहारे दोषो दिशतो न कनीयसाम्।

(अ. ९ इलो. २१३)।

यो ज्येष्ठो विनिक्कवीत लोभाद् भातृन्यवीयसः। सोऽज्येष्ठःस्याद्भागश्च नियन्तव्यश्च राजभिः॥

इति वदता। नैतत्। यतः सम्मावितस्वातन्त्र्यस्य पितृस्थानीयस्य ज्येष्ठस्यापि दोषं वदता ज्येष्ठपरत-न्त्राणां कनीयसां पुत्रस्थानीयानां दण्डापूपिकनीत्या सुतरां दोषो दर्शित एव।

## ५१२ सन्याख्यायां मिताक्षरायां न्यवहाराध्याये २

तथा चाविदोषेणैव दोषः श्रूयते।

यो वै भागिनं भागान्तुद्ते, चयते चैनं स, यदि चैनं न चयतेऽथ पुत्रमथ पौत्रं चयते इति ।

यो भागिनं भागाई भागान्तुद्ते भागाद्पाक-रोति भागं तस्मै न प्रयच्छति, स च भागान्तुन्न एनं नोत्तारं चयते नाश्चयति दोषिणं करोति । यदि तं न नाश्चयति तदा तस्य पुत्रं पौत्रं च नाश्चयतिति ज्येष्ठ-विशेषमन्तरेणैव साधारणद्रव्यापहारिणो दोषः श्रुतः।

अथ साधारणं द्रव्यमात्मनोऽपि स्वं भवतीति स्वबुद्धा गृह्यमाणं न दोषमावहतीति मतम्। तद-सत्। स्वबुद्धा गृहीतेऽप्यवर्जनीयतया परस्वमपि गृहीतमेवेति निषधानुप्रवेशादोषमावहत्येव । यथा मौद्गे चरौ विपन्ने सदशतया माषेषु गृह्यमाणेषु अय-श्चिया वै माषा इति निषधो न प्रविश्वाति मुद्गावयव-वुद्धा गृह्यमाणत्वादिति पूर्वपक्षिणोक्ते मुद्गावयवेषु गृह्यमाणेषु अवर्जनीयतया माषावयवा अपि गृह्यन्ते एवेति निषधः प्रविशास्येवेति राद्धान्तिनोक्तम्। त-स्माद्यचनतो न्यायतश्च साधारणद्रव्यापहारे दोषो-ऽस्त्येवेति सिद्धम्॥ १२६॥

वा० १। सङ्गतिमाह \*सर्वेति । घञजपः पुंसीत्यस्य प्रायिक-त्वाच्छेषित्युक्तिः । \*यत्किञ्चित्, पद्यात्मकम् । \*परस्परेति । सर्वेरेवेत्यर्थः । स्वीये स्वीये बाधकाभावात् सामान्योक्तिल्ञभ्य-माह \* सम्रुद्तितेति । विभक्ते इति सतिसप्तमी । तत्स्वारस्यादाह् \*विभागेति । यत्रेत्यस्य सर्वविभागे इत्यर्थः । अत एव सा-काङ्कत्वाच्छेषमाह \*यदिति । प्रनःशब्दः अप्यर्थे पश्चादर्थे वा ।

#### ८ दायविभागे समुदायद्रव्यापहारेऽपिदोषः। ५१३

दृश्यते इति पद्योक्तं बोध्यम् । स्थित्यर्थमाह \* शास्त्रेति ।

२। #अत्र चेति । अत्रापीत्यर्थः । अपिना पूर्वसम्रचयः । अत्रेत्येव पाठे पूर्व यथातथावाऽस्तु अत्र तु सर्वथा निषिद्ध इत्यर्थः । \* वदता, योगीश्वरेण । एवमग्रेऽपि । \*उद्धारेति । ज्येष्ठं वा श्रेष्ठेत्युक्त इत्यर्थः ।

३। केचित्तु विभागाहैं: समुदायद्रव्यापहारे कृतेऽपि तेषां न दोष इत्येतद्वचनतात्पर्यमित्याहुः। तत् खण्डयति अण्वमिति । उक्तरीत्येत्यर्थः । उक्तरीत्या श्रुतसमांशाविभागविधानादिमात्रे-णैव वाक्यस्य साफल्येनाश्रुतदोषाभावपरत्वकल्पनस्यानौचि-त्येन समुदायद्रव्यापहारेऽपि तेषां दोषोऽस्त्येवेति भावः ।

४। नन्वस्तु दोषः तथापि स ज्येष्ठस्यैव नान्येषां, मनुना तथोक्तत्वादित्याह \*ननु मनुनेति । एवेनान्यव्यवच्छेदः । तदेव स्पष्टार्थमाह \*न कनीयसामिति । तिद्धन्नानामित्यर्थः । \*विनि-कुर्वीत, तिरस्कुर्यात् । वश्चयेत् इति यावत् । न तावदेवेत्याह \*अभागश्चेति । एवमग्रेऽपि । \*नियमनं दण्डः । राजभिरिति बहुवचनेन देशान्तरगमनेऽपि तत्रत्यराजदण्डः सूचितः । वदते-त्यस्य मनुनेत्यत्रान्वयः ।

तदुक्तं मनुनैव, (अ०९ इल्लो०१०८।११०)
पितेव पालयेत्पुत्रान् ज्येष्ठो भ्रातृन्यवीयसः।
पुत्रवचापि वर्तेरन् ज्येष्ठे भ्राति धर्मतः॥
यो ज्येष्ठो ज्येष्ठदृत्तिः स्यान्मातेव स पितेव सः।
अज्येष्ठदृत्तिर्यस्तु स्यात् स संपूज्यस्तु बन्धुवत्॥ इति।
ज्येष्ठस्यापीति अपिर्विरोधे । अवदता, मनुना। ज्ये-

#### ५१४ सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराष्यायेर

ष्ठपरतन्त्राणामिति पष्ठीतत्पुरुषः । \* दण्डेति । दण्डापूपिकसंब-निधन्यायेनेत्यर्थः । रीत्येति पाठान्तरम् । अपूपानां समूह् आपूपिकम्। अचित्तेति ठक् । दण्डस्यापूपिकं दण्डापूपिकम् । तथा च यस्मिन्दण्डे आपूपिकं मोतं बद्धं वा स दण्डो यदि चोरादि-निरपहृतस्तदाऽऽपूपिकमपि स्रुतरामपृहृतं यथा, तद्दन्नापि ज्ये-ष्टस्य दोषे तेषां सुतरां स इत्यर्थः । तथा च ज्येष्ठादिपदम्र-प्रक्रक्षणिमिति भावः ।

७। तत्र तस्य तदभावं शङ्कते अथेति । अथावहतीति । जनयतीत्यर्थः । समुदायद्रव्ये स्वस्यापि स्वत्वसत्त्वात् अप-

१ तदस्यास्त्यस्मिन्नितिमतुप् इति स्त्रे अस्तीतिपदस्वारस्या-वित्यर्थः।

अयं भावः । अत इनिठनौ इति सूत्रेण मत्वर्थे इनिष्रत्ययाविधा-नात् मतुब्विधायके तद्स्यास्त्यान्निति सूत्रे च वर्तमानत्वार्थ-कस्य अस्तीतिपद्स्य श्रवणात् इनिप्रत्ययस्य वर्तमानत्वार्थकतया गृहीतसर्वभागे भागवत्त्वस्यासंभवात् तद्र्थकस्य इनिप्रत्ययस्य भा-गिनमित्यत्रासंगतिः इत्यादाङ्क्य भागदाब्दस्य भागहित्वे लक्षणया तद्रस्वस्य गृहीतसर्वभागऽपि विद्यमानत्वान्नासंगतिरिति ।

#### ८ दायविभागे समुदायद्रव्यापहारेऽपिदोषः। ५१५

इारदशायामि स्वद्रव्यमित्येवं ग्रहणेनापहर्तुदेशि नेति भावः । #अवर्जनीयतयेति । परस्वत्वस्येत्यादिः । यथा तत्र स्वस्वत्वं तथाऽन्येषामि तदस्त्येवेति तस्य वर्जनासम्भवात्तदशायामन्य-द्रव्यमिप सर्वथाऽपहृतमेवेति निषेधाश्चं बछीयांस इति न्यायेन परस्वं न गृह्णीयादितिनिषेधशास्त्रानुप्रवेशादस्त्येव दोष इत्यर्थः ।

८। अत्र दाढ्यीय दृष्टान्तत्वेन षाष्ठन्यायग्रुपन्यस्यति अय-थेति । षाष्ठत्तीयपादपष्ठाधिकरणसूत्रं "विमितिषिद्धं चाविशेषेण हि तच्छुतिः" इति । तत्र अयि श्चिया वै माषा वरकाः कोद्रवा इति श्रूयते। तत्र संशयः। मौद्धं चरुं निर्वपेदिति विहितग्रुद्धाभावे मितिन्धित्वेन माषा ग्राह्या न वेति। तत्र पूर्वपक्षः। त्रीह्यभावे नीवाराः इव कोद्रवाः, ग्रुद्धाभावे माषा ग्राह्याः, तन्त्वेन जातिसाद्दश्याभावेऽप्य-वयवसाद्दश्यात्। यत उक्तानिषेधो माषादिरूपेण ग्रहणे मवर्तते न तु ग्रुद्धावयवोपादानेनावर्जनीयतया माप्तमाषाद्यवयवरूपेण, अतः मितिनिधित्वमेवेति ।

सिद्धान्तस्तु—माषादिजातीयस्य सर्वात्मना यज्ञसाधन-त्वं तेन निरस्तम् । अयिक्षया माषा इति सामान्यश्रवणात् । अतो नान्तरीयका अपि माषावयवा वर्ज्या एव । तस्मात्मिति-निधित्वेन ते न ग्राह्या इति। तदेतदिभिनेत्य तत्र तावदिधिकरण-पूर्वपक्षं संग्रह्याह—

९। अमौद्रे इति । विकारे मुद्रादणित्यण् । अविपन्ने, नष्टे । प्रमुद्रेति । भाषावयवानां तद्वय-वसाद्द्येन तद्वयवबुद्ध्येव ग्रहणान्न स्वरूपेणेत्यर्थः । अथ सिद्धान्तं तथाऽऽह अमुद्रेति । अयि चित्र हित सामान्येन माष-जातिनिषेधात्तद्बुद्ध्या गृह्यमाणेष्विप तेषु अवर्जनीयतया नि-षिद्धमापजातीयावयवा अपि गृह्यन्ते एवेति निषेधमसर एवेत्यर्थः।

#### ५१६ सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्यायेर

१०। उक्तन्यायोऽत्रापीति दर्शयन् तन्मतखण्डनम्रपसंहरति \*तस्मादिति । वचनं यो वै इत्यादि । न्यायः षाष्टः ।

एतेन-परस्वत्वज्ञानपूर्वकं स्वस्वत्वहेतुं विना स्वस्वत्वारो-पकः स्तेन इति लोकप्रसिद्धोऽर्थः। न चात्र इदं पम इदं परकीयिमिति विवेकः । द्रव्यस्याविभक्तत्वात् । तथा चात्र साधारणधने तद-सम्भवादिदमयुक्तिमिति प्राच्योक्तमपास्तम् । मन्वर्थाद्यज्ञानात् । प्रच्छन्नं वेति कातीयस्तेयलक्षणे द्रव्ये परसम्बन्धमात्रं विविक्षत-मिति न तद्विरोधः । अन्योन्येति वचनबलात्त्रथेतितु न । तस्या-र्थवत्त्वस्योक्तत्वात् । एतेन कातीये परश्चद्वादात्मीयत्वव्यवच्छे-देनैव तत्स्वत्वापगम इत्यपि तदुक्तमपास्तम् ॥ १२६॥

मि॰ अव॰ द्वयामुख्यायणस्य भागविशेषं दर्शयं-स्तस्य स्वरूपमाह।

या॰ अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः । उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः ॥१२७॥

मि॰ अपुत्रां गुर्वनुज्ञात इत्याद्युक्तिविधिना अपुत्रे-ण देवरादिना परक्षेत्रे परभार्यायां गुरुनियोगेनोत्पा-दितः पुत्र उभयोवीजिक्षेत्रिणोरसौ रिक्थी रिक्थ-हारी पिण्डदाता च धर्मत इत्यस्यार्थः। यदाऽसौ नि-युक्तो देवरादिः स्वयमप्यपुत्रोऽपुत्रस्य क्षेत्रे स्वपरपु-त्रार्थं प्रवृक्तो यं जनयति स द्विपितृको द्वामुख्यायणो द्वयोरपि रिक्थहारी पिण्डदाता च। यदा तु नियुक्तः पुत्रवान् केवलं क्षेत्रिणः पुत्रार्थं प्रयतते तदा तदुत्पन्नः क्षेत्रिण एव पुत्रो भवतीति, न बीजिनः। स च न नियमेन बीजिनो रिक्थहारी पिण्डदो वेति। यथोक्तं मनुना, (अ. ९ इलो. ५३)
कियाभ्युपगमात्वेत्रं बीजार्थं यत्प्रदीयते।
तस्येह भागिनौ दृष्टौ बीजी क्षेत्रिक एव च॥इति।
कियाभ्युपगमादिति। अत्रोत्पन्नमपत्यमावयोरुभयोरिप भवत्विति संविदङ्गीकरणाद्यत्क्षेत्रं क्षेत्रस्वामिना बीजावपनार्थं बीजिने दीयते तत्र तस्मिन्क्षेत्रे
उत्पन्नस्यापत्यस्य बीजिक्षेत्रिणौ भागिनौ स्वामिनौ
दृष्टौ महर्षिभिः।

तथा, (मनु॰ अ॰ ९ इलो॰ ५२)
फलं त्वनभिसन्धाय क्षेत्रिणां बीजिनां तथा।
प्रत्यक्षं क्षेत्रिणामर्थो बीजाद्योनिबलीयसी।।इति।
फलं त्वनभिसन्धायेति । अत्रोत्पन्नमपत्यमावयोरुभयोरस्त्वित्येवमनभिसन्धाय परक्षेत्रे यद्पत्यमुत्पाद्यते तद्पत्यं क्षेत्रिण एव, यतो बीजाद्योनिबलीयसीति।गवाइवादिषु तथा द्द्यनात्।अत्रापि नियोगो वाग्दत्ताविषय एव। इत्रस्य नियोगस्य—

मनुना निषिद्धत्वात्।(मनु॰ अ. ९ इलो. ५९।६०) देवराद्वा सिपण्डाद्वा स्त्रिया सम्यङ्नियुक्तया। प्रजेप्सिताऽधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये॥ विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तो वाग्यतो निश्चि। एकसुत्पाद्येत्पुत्रं न द्वितीयं कथश्चन॥ इत्येवं नियोगसुपन्यस्य मनुः स्वयमेव निषेधति। (अ०९ इलो० ६४।६५।६६।६७।६८) नान्यस्मिन्विधवानारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः। अन्यस्मिन्हि नियुञ्जानाः धर्म हन्युः सनातनम्॥

#### ५१८ सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्यायेर

नोब्राहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीर्त्यते क्वचित्। न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पुनः॥ अयं द्विजैरविद्वाद्गिः पशुधर्मो विगर्हितः। मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्यं प्रशासति॥ स महीमाखिलां भुञ्जन् राजर्षिप्रवरः पुरा। वर्णानां सङ्करं चक्रे कामोपहतचेतनः॥ ततः प्रभृति यो मोहात् प्रमीतपतिकां स्त्रियम्। नियोजयत्यपत्यार्थे गईन्ते तं हि साधवः ॥ इति। न च विहितप्रतिषिद्धत्वाद्यिकल्प इति मन्तव्य-म्। नियोक्तृणां निन्दाश्रवणात् । स्त्रीधर्मेषु व्याभि-चारस्य बहुदोषश्रवणात् । संयमस्य प्रशस्तत्वा ॥। यथा मनुरेव— ( अ० ५ इलो० १५७ ) कामं तु क्षपयेदेहं पुष्पमूलफलैः शुभैः। न तु नामापि गृह्णीयात्पत्यौ प्रेते परस्य तु॥ इति जीवनार्थे पुरुषान्तराश्रयणं प्रतिषिध्य-(मनु॰ अ॰ ५ इलो॰ १५८।१५९।१६०।१६१) आसीतामरणात् क्षान्ता नियता ब्रह्मचारिणी यो धर्म एकपत्रीनां काङ्गन्ती तमनुत्तमम्॥ अनेकानि सहस्राणि कौमारब्रह्मचारिणाम्। दिवं गतानि विप्राणामकृत्वा कुलसंतातिम्॥ मृते भर्तरि साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता। स्वर्गे गच्छत्यपुत्राऽपि यथा ते ब्रह्मचारिणः॥ अपत्यलोभाचा तु स्त्री भर्तारमतिवर्तते। सेह निन्दामवामो।ति परलोकाच हीयते ॥

इति पुत्रार्थमपि पुरुषान्तराश्रयणं निषेधति । त-

८ दायविभागे द्यामुख्यायणस्य स्वरूपं भागश्च । ५१९

स्माबिहितप्रातिषिद्धत्वाबिकल्प इति न युक्तम् । एवं विवाहसंस्कृतानियोगे प्रतिषिद्धे कस्तर्हि धर्म्यो नियोग इत्यत आह ।

( मनु॰ अ॰ ९ इलो॰ ६९।७० )

यस्या ब्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः। तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः॥ यथाविध्यिधगम्येनां शुक्रवस्त्रां शुचित्रताम्। मिथो भजेताप्रसवात्सकृत्सकृदतावृतौ॥ इति। यस्मै वाग्दत्ता कन्या सप्रतिग्रहमन्तरेणैव तस्याः

पतिरित्यस्मादेव वचनाद्वगम्यते । तस्मिन्प्रेते देव-रस्तस्य ज्येष्ठः कनिष्ठो वा निजः सोदरो विन्देत प-रिणयेत् । यथाविधि यथाशास्त्रमधिगम्य परिणीय अ-नेन घृताभ्यङ्गवाङ्गियमादिना शुक्रवस्तां शुचित्रतां म-नोवाक्कायसंयतां मिथो रहसि आगर्भग्रहणात् प्रत्यृत्वे-कैकवारं गच्छेत्। अयं च विवाहो वाचिनको घृताभ्य-द्गादिनियमवत् नियुक्ताभिगमनाङ्गामिति न देवरस्य भार्यात्वमापाद्यति।अतस्तदुत्पन्नमपत्यं क्षेत्रस्वामिन एव भवति न देवरस्य । संविदातृभयोरिप ॥ १२७॥

बा॰ १। यथाश्वते पूर्वसङ्गत्यभावादाह श्रद्धामुख्यायणस्येति। तथा च तस्य पूर्वभागापवादभूतभागविशेषोपयोगित्वमेव पूर्वस-ङ्गतिरिति भावः । श्र्मतः, श्रास्त्रतः । अस्य शाब्दार्थं तावदाह

\*अपुत्रामिति। (याज्ञ०१।६८।६९)

अपुत्रां गुर्वनुकातो देवरः पुत्रकाम्यया । सिपण्डो वा सगोत्रो वा घृताभ्यक्त ऋतावियात् ॥ आ गर्भसम्भवात् गच्छेत्पतितस्त्वन्यथा भवेत् ।

#### ५२० सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

अनेन विधिना जातः क्षेत्रजोऽस्य भवेत्सुतः ॥

इति आचाराध्याये विवाहपकरणे मूलोक्ताविधिनेत्यर्थः । स्वमन्वाद्यनुरोधेनात्र शेषोऽयम् । \* भार्यायां, पाणिग्रहणयोग्यायाम् । तत एव साकाङ्कत्वादाह \* गुर्विति । अपेर्नेष्फल्यं
सूचयन्नाह \*उभयोरिति । \*इत्यस्यार्थः, इत्यस्य शाब्दोऽर्थः ।

र।नन्वेतावताऽपि द्यामुष्यायणपदानुक्तेः कथमस्य तत्त्विमत्याशङ्कायाम् अपुत्रेणेत्यादिस्चितं तत्त्वमेव रिक्थग्रहणादौ निमित्तं नान्यदिति तत्स्चितं द्यामुष्यायणत्विमिति प्रतिपादयन्
अपुत्रेणेत्यादेः प्रत्युदाहरणं च दर्शियष्यंस्तात्पर्यार्थमाह \* यदा
ऽसाविति । तथा च इत्यस्यार्थ इत्यस्य मध्यमणिन्यायेनात्राप्यन्वयः । \* इति, एवं वक्ष्यमाणोऽस्याभिप्रायार्थ इत्यर्थः। अपिः
स्पष्टार्थः । एवमग्रेऽपि । \* पुत्रार्थ, पुत्रोत्पत्त्यर्थम् । \* स इति।
यत इति शेषः । तस्येव व्याख्या \*द्यामुष्यायणइति । अत इति
शेषः । प्रत्युदाहरणमेवाह \* यदा त्विति । \*तत्रापि विशेषमाह
\*सचेति । अद्यामुष्यायणश्चेत्यर्थः। तदानीं पुत्रसत्त्वे तदभावेन
तदभावेऽपि अनन्तरं तन्नाशादन्यस्याधिकारीति सूचियतुमाह
\* नियमेनेति । पिण्डदो वेति वाशब्दः चार्थे ।

३। मूलानुक्तं विशेषं कथियतुं उदाहरणप्रत्युदाहरणयोमनुसंमतिमाह \* यथोक्तिमित । तत्राचे तामाह \*क्रियेति। यद्विशेषकथनार्थं मनूक्तिः तस्य प्राधान्यं सूचयन्सप्रतीकधारणिमदं व्याचष्टे
\* क्रियेति। एवमग्रेऽपि। अत्र क्रियापदं विविश्ततम् । संवित्स्वरूपमाह \*अत्रोत्पन्निमिति। \* अत्र, \* क्षेत्रे। \* उत्पन्नम्, उत्पत्स्यमानम्। \*संवित्,प्रातिज्ञा एकवाक्यता। पश्चम्यन्तार्थोऽयमित्याह
\* अङ्गीकरणादिति। \* क्षेत्रस्वामिनेति। विद्यमानेऽपि तस्मिन्
पण्ढत्वाभिप्रायमिदम्। इदमपि स्वरीत्यैव। अन्यथा त्विद्युपल-

## ट दायविभागे संविदंविना क्षेत्रिणएवापत्यम् । ५२१

क्षणमि बोध्यम्। बीजार्थामित्यस्य व्याख्या \* बीजावपनार्थामिति। अर्थादाइ \* बीजिने इति । यदः तदाकाङ्कृत्वाच्छेषेणाइ \* त-स्मिन्क्षेत्रे इति । तस्येत्यस्यार्थमाइ \* उत्पन्नस्यापत्यस्योति । तत्र इहेत्यस्य शास्त्रे इत्यर्थः। तत्र प्रयोगस्यार्षत्वात्तदनुरोधेन स्वयमः पि तथेवाइ \* बीजीति। भागिनावित्यस्य यथाश्चतार्थासम्भवाद्दाइ \* स्वामिनाविति ।

४। दितीये तामाह \*तथेति। तुः उक्तवैलक्षण्ये न्युत्क्रमे च। निर्धारणे षष्ठीद्वयम्। अत एव बहुवचनम्, उदाहरणान्तरविवक्षया च।
तथेत्यनेन तदर्थं दीयते यत्र परक्षेत्रे यदपत्यमुत्पाद्यते इत्यस्याध्याहारः। तथा च क्षेत्रिणां बीजिनां च मध्ये ज्यतमेनापि
फलमनिमसन्धाय तु यत्क्षेत्रं तेन तद्थं दीयते तत्र तेन यदपत्यमुत्पाद्यते सोज्पत्यरूपोऽर्थः क्षेत्रिणामेव। तत्र हेतुर्बीजाद्योनिर्वेलीयसीति। तत्र हेतुः \*पत्यक्षमिति। तथा लोके दृश्यते
इत्यर्थः। फलमत्र संविद्रूपमित्याह \*अत्रोत्पन्नामिति। तत्र तस्य
हेतुत्वार्थमाह \* यत इति। तत्र प्रत्यक्षमिति हेतुरिति स्वयनाह
\*गवेति।

तद्प्युक्तं मनुनैव, (अ०९। इलो ५४।५५)
ओघवाताहृतं वीजं यस्य क्षेत्रे प्ररोहित ।
क्षेत्रिकस्यैव तद् वीजं न वप्ता लमते फलम् ॥
एव धर्मी गवाक्वस्य दास्युष्ट्राजाविकस्य च ।
विहन्नमिहिषाणां च विद्वेयः प्रस्तं प्रति ॥ इति ।
५। मेधातिथिस्तु (अ०९।५१)
तथैवाक्षेत्रिणो बीजं परक्षेत्रप्रवापिणः ।
कुर्वन्ति क्षेत्रिणामर्थं न बीजी लभते फलम् ॥
इति अविद्योषेणोक्तस्य क्षेत्रिणां फलं न बीजिन इत्यस्य

## ५२२ सच्याख्यायां मिताक्षरायांच्यवहाराध्याये २

#### विशिष्टविषयत्यमाह।

"फलं त्विति । तयोर्मिथो यत्र फलानभिसन्धानं तत्र क्षेत्रिणां प्रत्यक्षमर्थो निश्चितं फलम्। प्रत्यक्षशब्देन निःसन्दिग्ध-तामाइ। अवतो बीजाद्योनिर्वलीयसी । क्षेत्रमधिकम् इत्यर्थः। अन् निर्मसन्धाने क्षेत्रिणः फलमुक्तम्, अभिसन्धाने किं बीजिन स्तोभयोरिति संशये उभयोरित्याइ \* क्रियेति । एवमेवैतादिति यो निश्चयः सन्धिलक्षणः सा क्रिया तदङ्गीकरणात् बीजार्थं बी-जकार्यफलनिष्पत्त्यर्थं यद्दीयते सामर्थ्याद् बीजिमिति गम्यते त-स्येदं द्वावपीत्याद्यर्थं" इति व्याचख्यौ ।

६। स्वमतम्रका प्राग्वदत्रापि आचार्यमतमाह \* अत्रापीति । अपिना विवाहप्रकरणोक्तसमुच्यः । \*इतरस्येति । विवाहिता-विषयस्येत्यर्थः । तमेवाह \*देवराद्वेत्यादिना साधव इतीत्यन्तेन। तत्रादौ तस्या नियोगमाह \*देवरादिति । तत्सकाशादित्यर्थः । \*सम्यक्, यथाशास्त्रम् । \*ईप्सिता, पुत्ररूपा । \*अधिगन्तच्या, प्राप्तच्या । \*परिक्षये, सित । अनेन आपदुक्ता । तस्य नियोगमाह \*विधवायामिति । \*वाग्यतो, मौनी । \* निशि, गच्छन्सन्नकमित्याद्यर्थः ।

७। अत्र मेथातिथिः । सन्तानशब्देन पुत्रः,कार्यक्षमत्वात् । अनेनापदुक्ता । अत एव- (मतु० अ० ९।५८)

ज्येष्ठो यवीयसो भार्या यवीयान्वाऽग्रजस्त्रियम् । पतितौ भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ॥

इत्यनेन मिथो भार्यागमने ज्येष्ठानुजयोः पातित्यमनाः पदि सत्यपि नियोगे पूर्वमुक्तम् । \* नियुक्तया, अपत्योत्पादने ऽनुज्ञातया गुरुभिः । तथा स्मृत्यन्तरोक्तेः । सम्यगित्यनेन वक्ष्यमाणघृताभ्यङ्गादिनियमानुवादः । गन्तन्येति विधौ कृत्यः

## ८ दायविभागे निन्दापूर्वकं नियोगनिषेधः। ५२३

ईप्सिताशब्देन कार्यक्षमतामाह । तथा च दुहितरि अन्धब-धिरादौ च जाते पुनर्नियोगो ऽनुष्ठेयः । विधवाग्रहणमतन्त्रम् । क्रीबादिरूपे पत्या जीवत्यपि एष एव विधिः ।

यतो बक्ष्यति । ( मनु० अ० ९।६३ )
नियुक्तौ यौ विधि हित्वा वर्त्तेयातां तु कामतः ।
ताबुभौ पतितौ स्यातां स्नुषागगुरुतल्पगौ ॥ इति ।
निशीति प्रीत्याद्यालोकनिष्टस्यर्थम् । वचनान्तरेणैव दिबोपगमप्रतिषेधात् इति ।

८।पूर्वविहितनियोगप्रतिषेधमाह अनान्यस्मित्रिति । पति-भिन्ने इत्यर्थः । अनोद्वाहिकेन्त्रिति । पूर्वशेषोऽयमर्थवादः । वि-बाहकर्मणि तत्र तत्र एवमेव मन्त्रप्रयोगः,

अर्यमणं नु देवं कत्या अग्निमयक्षत । मया पत्या जरदृष्टिः मया पत्या मजावतीति,

नैवं श्रूयते, प्रयाद्य नियुज्यसे ततो जनयति । ताहशपन्त्रग्ररणेन पन्त्रार्थवादा अपि नैवं विधाः सन्तीति दर्शितम् ।
तदेवाह क्ष्म विवाहविधाविति । क्ष्यपमिति । अयमप्यथवाद
एव नियोगमितवेधशेषः । अविद्वद्धिः सम्यक्शास्त्रपन्त्रलिक्षाद्यनभित्रेरयं पश्चधर्मः सम्नत्यन्तगिहितो पनुष्याणामिप मोकः भवर्तितः, सोऽपि इदानीतनो नानादिरित्याह क्ष वेने राज्यं
पश्चासतीति । राष्ट्रं पालयति सतीत्यर्थः । द्विजेहिं विद्वद्धिरिति
पाठे विगर्हितोऽपि विद्वद्धिर्मनुष्याणां मोक्तः,पश्चनामेष धर्मी भ्रानृद्धीगमनं नाम, स च मद्यतो वेनस्य राज्ये इत्यर्थः । तदेवाह
क्षित्रमनं नाम, स च मद्यतो वेनस्य राज्ये इत्यर्थः । तदेवाह
क्षित्रमनं नाम, स च मद्यतो वेनस्य राज्ये इत्यर्थः । तदेवाह
क्षित्रमनं नाम, स च मद्यतो वेनस्य राज्ये इत्यर्थः । तदेवाह
क्षित्रमनं नाम, स च मद्यतो वेनस्य राज्ये इत्यर्थः । तदेवाह
क्षित्रमनं नाम, स च मद्यते वेनस्य राज्ये इत्यर्थः । तदेवाह
क्षित्रमनं नाम स्थलन् । स्थल्यन् । ननु राजिष्मवरस्याविक्षित्रस्य कथं तत्करणमत आह क्ष्मामोपहतेति । कामेनिपहता चेतना यस्येत्यर्थः। स्पष्टार्थम् अर्थवादमाह क्षति ।

#### ५२४ सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

९। मेधातिथिमतं खण्डयति क्षन चेति । अयं हि तदाशयः नान्यस्मित्रिति निषेधो मृतभर्तृकाया एव न क्षीबादिजीवत्पति-कायाः तेन भिन्नविषयत्विमित न । सन्तानिवच्छेदस्य निमित्त-स्य तत्र अवणेन तस्योभयत्र तुल्यत्वात् । घृताभ्यङ्गादिनियमस्यापि तत्राभावापत्तेश्च। तथा च विधिवत् निषेधेऽपि विधवाग्रह-णस्यातन्त्रत्वेन निषेधस्याविशिष्ठत्वेन देवराद्वेत्यादिविधेः नान्य-स्मिन्निति निषेधस्य चैकविषयत्वलाभेन षोडशिग्रहणाग्रहणवद्वि-कल्पः । अयमपि अपत्योत्पादनविधेर्नित्यत्वे बोध्य इति ।

१ फलसेनावनस्पतिमृगशकुनिश्चद्रजन्तुधान्यतृणानां बहुप्रकृति-रेव द्वन्द्र एकवदिति वार्त्तिकेन बहुप्रकृतिके एव एकवद्भावस्य नि-यमात् पुष्पमूलफलैरित्यत्र पुष्पं च मूलञ्च फलं चेति विग्रहकरणात् बहुप्रकृतिकत्वाभावेन नैकवद्भावः।

## ८दायविभागं नियोगस्य वाग्द्साविषयत्वव्य०।५२५

कृतित्वादेकवत् न । शुभैरित्यनेन निषिद्धनिरासः । \* नामापीति । आश्रयणादिकं तु द्रापास्तमेवेति भावः ।

१२। द्वितीये आह अआसीतेति। आङ् मर्यादायाम्। अनेन नैष्ठिकत्रतमुक्तम् । अक्षान्ता, क्षमावती । अनियता, संयता । अप्कपत्रीनाम्, एकपतिकानाम् अरुन्धत्यादीनाम् । अअनुक्तमं, सर्वोत्कृष्टं नैष्ठिकत्वादेव । दृष्टान्तं वक्तुं दृक्तमाह अञ्चेकेति । अत एव क्ष्मारेति । वाल्यादारभ्य तद्त्रतचारिणामित्यर्थः । अत एव तत् दृष्टान्तेन द्रदयित अमृते इति । व्यवस्थितेति विना मध्ये विच्छेदाभावः सूचितः । अस्वर्गमिति । सूर्यमिति पाठान्तरम्, अर्चिरादिमार्गमदर्शकम् ।

१३। एवं संयमप्राशस्त्यमुक्ता तद्दोषमाह \*अपत्येति । \* भ-र्तारं, मृतं जीवन्तं च । \* इह, भूलोके । तत्खण्डनम् उपसंहर-ति । \* तस्मादिति ।

१४। \*एवम्, अक्तमकारेण । \* धर्म्य इति । धर्माद्वपेत इत्यर्थः । अन्यथा तत्कथनस्य निर्विषयत्वापत्तेरिति भावः । \* आहेति । मनुरेवेति भावः । अत्र सर्वत्र वर्तमानत्वं स्वव्यव-स्थाकालापेक्षया वोध्यम् । \* वाचा सत्ये कृते,वाग्दाने निर्वृत्ते । एकेन वाचा दत्ताऽन्येन तथैव प्रतिगृहीतेति यावत् । ननु एव-मपि पाणिग्रहणाभावात्कथं पतित्वमाह \* यस्मै इति । यम्रुद्दि-इयेत्यर्थः । तत्पित्राद्ये इति भावः । \* प्रतिग्रहमिति । पाणि-ग्रहणमित्यर्थः । क्रिक्तथेव पाठः । \* वचनात्, पतिपद्घटितम-नुवांक्यात् । अस्मादेव गम्यते इति पाठान्तरम् ।

इयालाः स्युर्भातरः पत्न्याः स्वामिनो देवदेवरौ ।

इत्यमरादाह \* ज्येष्ठः किनष्ठो वेति। निज इत्यस्य व्याख्या \*सोदर इति । एवमग्रेऽपि । पूर्वश्लोकोक्तम् "अनेन विधानेन" इति यद्यपि मेधातिथिना वक्ष्यमाणेन विधानेनेत्येवं तत्रैव योजितं तथापि तथा तत्रानुपयोगादाह \*अनेनेति । गच्छेदित्यत्रान्व-योऽस्य । तस्या अपि विशेषान्तरमाह \*शुक्रेति । \*त्रतं, स-इत्यः । स च त्रिविध इत्याह \* मनोवागिति । शुचित्वमाह \* संयतामिति । मिथो इत्योदन्तमव्ययम्। तद्रथमाह \* रहसीति । आप्रसवादित्यस्य निषेधेन यथाश्चतानुपपत्तेर्थमाह \* आगर्भे-ति । \*त्रुतावृताविति । पृथक् पृथगित्यपपाठः । सकृत्सकृ-दित्यस्य व्याख्या \* एकैकवारमिति । भजेतेत्यस्यार्थो \* ग-च्छेदिति ।

१५। ननु तामनेनेत्यनेन विवाहस्य विहितत्वात्सा तद्वार्या,
स च तत्पतिरिति दाम्पत्यसम्पत्त्या तदुत्पन्नस्तयोरीरस एव
स्यान्न पूर्वोक्तोऽत आह \* अयं चेति । केवलं परार्थः स्वपरार्थो
वा वाचिनको यथापूर्व तिन्नयमभिन्नो विवाहसंस्कार इत्यर्थः ।
अत एवाह \* घृतेति । नियुक्ताभिगमने यथा घृताभ्यङ्गादिकमङ्गत्वेन विधीयते तथा ऽयं विवाहोऽपि नियुक्ताभिगमनेऽङ्गं न
स्वातन्त्रयेण प्रधानकर्म । येन दाम्पत्यप्रसङ्गः । पुनर्भूत्वादृढाया भार्योत्वासम्भवात् । अत एव तद्ये—

मनुः, (अ०९।७१)

न दत्त्वा कस्यचित् कन्यां पुनर्दद्याद्विचक्षणः।

दत्त्वा पुनः मयच्छन् हि मामोति पुरुषानृतम् ॥ इति ।

पुरुषेति । मनुष्यहरणे यत्पापं तत्तस्य भवतीत्यर्थः । तथाः च दानाभावे कथं भार्यात्वम् । अतो न स औरसः पुत्रोऽपि तु क्षे-त्रज एव क्षेत्रस्वामिनः संविदभावे। तत्सत्त्वे तुभयोरपि । तत्रापि बीजिन औरससमो नौरस इत्यप्रे स्फुटीभविष्यतीति भावः । तदाह \* अत इति । आगभग्रहणादित्युक्तेः सक्रद्गमनोपदेशाच

#### ८वाग्द्रसाया वरमरणाचापदि पुनर्दानं,नानियोगः।५२७

यस्मै नाग्दत्ता तदपत्यं भवतीति कुल्त्व्रक्षभट्टः । इत्थमाचार्यमतं मितपादितम्, अत्रापीत्यादिनोभयोरिप इत्यन्तेन । यद्यप्यत्र तस्वेन नोक्तं किन्तु सामान्येन तथाप्याचाराध्याये स्वयं स्पष्टं तथैवोक्तिमिति तथैव बोध्यम् ।

१६। वस्तुतस्तु नेदं युक्तम्। अद्भिश्व वाचा दत्तायां म्रियेतादौ वरो यदि। न च तौ दम्पती स्यातां कुमारी पितुरेव सा॥

इति वसिष्ठविरोधापत्तेः। "न च मन्त्रोपनीता स्यात्"द्धिति वृतीयपादे पाठान्तरं, "कुमारी पुनरेव सा" इति चतुर्थपादे। किं च वाग्दानोत्तरं वरे देशान्तरं गतेऽपि हि विशेषो नारदेनोक्तः स विरुध्येत।

प्रतिगृह्य तु यः कन्यां वरो देशान्तरं व्रजेत् । त्रीन् ऋतृन् समितिक्रम्य कन्याऽन्यं वरयेद्वरम् ॥(व्य.प.१२।२४) स्त्रीपुंसयोस्तु सम्बन्धाद्वरणं प्राग्विधीयते ।

वरणाद्वहणं पाणेः संस्कारोऽपि विचक्षणैः ॥ (व्य.प. १२।२) तयोरनियतं मोक्तं वरणं दोषदर्शनात् । (व्य.प. १२।३)

इति । \* प्रतिगृद्ध, वाचा दत्तां स्वीकृत्य । संवत्सरमतीति पाठान्तरम् । स्वीपुंसयोः संसर्गात् पाक् त्रितयं क्रियते, वरणं पाण्यहणं सप्तपदीपक्रमश्रेति । तत्र वरणं नाम वरस्य सम्प्रदानत्वाय कन्यादात्रा प्रार्थनम् । तदेव च वाग्दानम् । एवं स्थिते तयोः पाणिप्रहणसप्तपदीपक्रमयोः पूर्वभावि यद्वरणं तद्दानयत-मनियामकिपत्यर्थः । तयोरेव भार्यात्वोत्पादकत्वादिति भावः । अत्र मनुरनुपदमेव स्फुटीभविष्यति । दोषेति । अस्यार्थः वर्णस्यानियामकत्त्वमपि पूर्ववरस्य दोषे सत्येवेतीति । इदं च माधवीये स्पष्टम् । एतदेकवाक्यत्यैव माधवेन—

## ५२८ सच्याख्यायां मिताक्षरायांव्यवहाराध्याये २

वरियत्वा तु यः कश्चित्प्रणक्येत्पुरुषो यदा । रक्तागमांस्त्रीनतीत्य कन्याऽन्यं वर्यत् पतिम् ॥

इति कात्यायनोक्तं, प्रणश्येदेशान्तरं गच्छेत् अन्यथा प्रतीक्षावैयध्यीपत्तेरित्येवं व्याख्यातम् । वरमिति पाठान्तरम् । पन्त्रोपनीता पाणिग्रहणमन्त्रजन्यसंस्कारवती । इत्यम् एतदेकवावयतयोक्तनारदीये ऋतुपदेन रजोदर्शनमेव न तु कालः। एवं च
संवत्सरमतीति पाठान्तरमयुक्तमेवति बोध्यम् । तथाच पाणिग्रहणादिकं विना वाचा दानमिवाद्भिरिप दानं न भार्यात्वोत्पादकमित्यर्थः । कुमारी पितुः, अन्यस्मै याद्दशसम्बन्धेन पित्रा विवाह्याते ताद्दक्षितृसम्बन्धवती । तथा च न तस्या वैधव्यम् । एतत्परमेव यमवाक्यं पूर्वीध्याये उक्तं ताद्दशम् ।

तथा च पराश्वरोऽपि, नष्टे मृते पत्रजिते क्षीबे च पतिते पतौ । पश्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥

इति । वाग्दानानन्तरं पाणिग्रहणात्माक् पतौ सम्भावि-तोत्पात्तिकपतित्वे पूर्वस्मिन्वरं नष्टे सित लक्षणया दूरदेशगमने-नापरिज्ञातद्यान्ते सतीत्यर्थः । एवं दुष्टे पूर्ववरे वाग्दत्ताऽपि वरान्तराय देयेत्यपि सिद्धम् । एवं च वाग्दत्ता, मनोदत्ता, अग्नि परिगता, सप्तमं पदं नीता, अक्ता, गृहीतगभी, प्रस्ता चेति सप्तविधा पुनर्भूः तां गृहीत्वा न प्रजां न धर्म विन्देदिति वौधायनोक्तो वाग्दत्तामनोदत्त्तयोर्निषेधः पूर्ववरस्य निर्दोषत्वे स-ति बोध्यः ।

अत एव नारदः, (व्य० प० १२।३२) दत्तां न्यायेन यः कन्यां वराय न ददाति ताम्। अदुष्टश्चेद्वरो राज्ञा स दण्ड्यस्तत्र चोरवत्॥ ८ दायविभागे वाग्दसायाः पुनर्दानं, ननियोगः। ५२९

इति तत्रैव दण्डं विधत्ते। प्रदानं स्वामित्वहेतुर्ने तु वाग्दानम्। तथा च मनुः,

मङ्गलार्थे स्वस्त्ययनं यज्ञश्वासां प्रजापतेः । प्रयुज्यते विवाहेषु प्रदानं स्वाम्यकारकम् ॥ (अ०५।१५२) पाणिग्रहणिका मन्त्रा नियतं दारलक्षणम् ।

तेषां निष्ठा तु विद्वेया विद्वद्भिः सप्तमे पदे ॥ (अ०८।२२७)

इति । स्वस्त्ययनं कुशलेन कालातिवाहनहेतुः करण-साधनत्वात् कनकधारणादि स्वस्ति भवन्तो ब्रुवत्वित्यादि च यत्, यश्र पंजापतिदेवताको वैवाहिको होमस्तत्सर्व मङ्गलार्थम् । अभिमतार्थसिद्धिमङ्गलं तदर्थम् । निष्ठा भार्यात्वसमाप्तिरूपा । मतिगृत वाग्दानेन गते वरे ऋतुत्रयमतीक्षणादिकं ग्रुख्यमागु-क्तकालाद्र्ध्वमिप दात्रा अदीयमानत्वविषयमेव । गम्यं त्व-भावे दानृणामित्याद्येकवाक्यत्वात् । तस्माद्वाग्दानस्थले उक्त एव प्रकारभेदः । अपुत्रां गुर्वनुज्ञात इति अपुत्रेण प-रक्षेत्रे इति च मूलं विवाहिताविषयमेव । तथैव च व्याख्यातं व्याख्यात्रा । मन्कानियागोऽप्येताद्वेषय एव । अत एव तत्र विधवापदोक्तिस्वारस्यम् । नान्यास्मिनिति निषेधस्तु देवर-सपिण्डसगोत्रान्यविषयकः। क्रमोत्र्या स्वरसंतस्तथैव पतीतेः। एतस्यैव पोषकं अनोद्वाहिकेष्विति प्रागुक्तानियोगान्यसामान्यनि-योगाद्यभाववोधकम्। एकं पुत्रमित्याद्यक्तपोषकमेव अअयमिति। अत एव पशुधर्म इत्युक्तम् । स च वारं वारं नियोजनादिरूपः । तदेव द्रदयति \* तत इति । सामान्येनोक्तनियमानादरेण पुनः पुनस्तदर्थं नियोजयतीत्यर्थः । अत एव व्यभिचारदोषश्रवणस्य संयमपाञ्चस्त्यस्य चोपपत्तिरिति न तद्विरोधः। यस्या म्रियेतेति तु देवरसत्त्वे ऽन्यस्मै न देया किं तु तस्माएव देयेत्येवंपरम्।

## ५३० सब्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये 🦠

अत एव यथाविधीति पद्यं सर्वे सफलम्। पुनरुपनयने विशेषव-दत्र पुनर्षिवाहे न विशेष इति यथाविधीत्युक्तम् । आधिगम्येत्य-नेन दांपत्यमुक्तम् । शुक्तेत्यादिना तस्यामदृष्टात्वं, भजेतेत्यनेन यावज्जीतं रमणाद्युक्तम् । अत एव आप्रसवादित्युक्तिवीप्साद्वयं च । अन्यथा तस्य सामान्यतिद्धत्वादेव वीप्सानर्थक्यं स्षष्टमेव । एवं च प्रधान एवायं विवाहो नाङ्गम् । अत एवानेन विधानेन विन्देतेत्युक्तम् । देवर इति पतिरिति च सूत्रशाटकवद् भाविसं-क्रमेव युक्तम् । एवं शुल्कदमरणे—

मनुः, ( अ० ९।९७ )

कन्यायां दत्तशुरकायां म्रियेत यदि शुरुकदः ।
देवराय प्रदातव्या यदि कन्याऽनुमन्यते ॥
इति। अनेन च तस्मै दानं स्पष्टमेवोक्तम्। यदि कन्येत्यनेन
तथा तदनुमतौ देवराय देया, तदन्यानुमतौ तदन्यस्मै देया, विवाहमात्राननुमतौ तु कस्माअपि न देयेति, तया नैष्ठिकव्रतमेव
कर्तव्यमिति स्चितम् । शुरुकदातुर्देशान्तरगतौ तु—.

कात्यायनः,

पदाय शुल्कं गच्छेद्यः कन्यायाः स्त्रीधनं तथा ।
धार्या सा वर्षमेकं तु देयाऽन्यस्मै विधानतः ॥
अथ प्रवृत्तिरागच्छेत् प्रतीक्षेत समात्रयम् ।
अत अर्ध्व प्रदातव्या कन्या ऽन्यस्मै यथेच्छतः ॥
इति । अत्र धार्येत्यनेन धार्यत्वेन ततः पूर्वमि देयेति
स्चितम् । बहुभिर्निद्धेपैर्वरणे कृते विशेषमाह—
स एव,

अनेकेभ्योऽपि दत्तायामन्हायां तु यत्र है।

### ८दायविभागे मुख्यगौणपुत्राणां स्वरूपादिकम्। ५३१

पुराऽऽगतश्च सर्वेषां लभेताद्यो वरस्तु ताम् ॥ पश्चाद्वरेण यद्दतं तस्याः प्रतिलभेत सः । अथागच्छेत्समूढायां दत्तं पूर्ववरो हरेत् ॥

इति । वरो विवाहार्थोपस्थितस्तेन यच्छुलकं दत्तं तदेव छभेतेत्यर्थः । तत्र वै पुरागतश्च सर्वेषां लभते तदिमां सुताभिति
पाठान्तरम् । अन्यस्भे दत्तायां कन्यायां पूर्ववरोऽण्यायाति तदा
ऽन्हां तां लभते, ऊढायां तु स्वद्त्तं द्रव्यमेव लभते न तु कन्यापित्यपि सिद्धम् । अत एव तस्मादिज्ञानेश्वरीयमूलार्थमितपादनमेव युक्तम् । अत एव न स्वपूर्वविरोधः । अत्रापि पाग्वत्तथा वाच्ये
तदनुक्तिः पाक् तथोक्तत्वात् । उक्तिष्कर्षाकथनवीजं त्वस्य
देवराच सुतोत्पत्तिरित कलिवज्येषु गणनात् अनास्थारूपमेव ।

उद्वाहिताऽपि सा कन्या न चेत्संपाप्तमेथुना। पुनः संस्कारमईन्ती यथा कन्या तथैव सा॥

इति नारदीयमपि ऊढायाः पुनरुद्वाहमिति कलिनिषिद्धमेव १ न च कलिनिषिद्धस्यापि युगान्तरीयधर्मस्यैव नष्टे मृते इत्यादि पाराशरं प्रतिपादकमस्त्विति वाच्यम् । कलावनुष्ठेयान् धर्मानेव वस्यामीति प्रतिज्ञाय तद्धन्थप्रणयनात्। अत एव भगवता योगीश्व-रेण अत्र आचाराध्याये च संक्षेपेणैवोक्तं न तु मनुवद्दिस्तृततये-

ति दिक् इति बोध्यम् ॥ १२७ ॥

मि॰अव॰ समानासमानजातीयानां पुत्राणां विभाग-क्लिसिरुक्ता। अधुना मुख्यगौणपुत्राणां दायग्रहणव्य-बस्थां द्रीयिष्यन् तेषां स्वरूपं तावदाह।

या॰ औरसो धर्मपंत्नीजस्तत्समः पुत्रिकामुतः ।

क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु सगोत्रेणतरेण वा ॥ १२८॥

# ५३२ सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराष्याये?

गृहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गूढजस्तु सुतः स्मृतः । कानीनः कन्यकाजातो मातामहसुतो मतः ॥१२९॥ अक्षतायां क्षतायां वा जातः पौनर्भवः सुतः । दद्यान्माता पिता वा यं स पुत्नो दत्तको भवेत ॥१३०॥ कीतश्च ताभ्यां विक्रीतः कृत्रिमः स्यात्स्वयंकृतः । दत्तात्मा तु स्वयंदत्तो गर्भे विन्नः सहोढजः ॥१३ ॥। उत्सृष्टो गृह्यते यस्तु सोऽपविद्धो भवेत्सुतः ।

मि॰ उरसो जात औरसः पुत्रः । स च धर्मप्रती-जः । सवर्णा धर्मविवाहोढा धर्मपत्री । तस्यां जात औरसः पुत्रो मुख्यः । \* तत्समः पुत्रिकासुतः ! तत्सम औरससमः । पुत्रिकायाः सुतः पुत्रिकासुतः । अत प्वीरससमः ।

पथाह वासिष्ठः,

अश्रातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलङ्कृताम्।
अथवा पुत्रिकेव सुतः पुत्रिकासुतः। सोऽप्यौरससम एव । पित्रवयवानामल्पत्वात् मात्रवयवानां
बाहुल्याच। यथाह् वसिष्ठः, तृतीयः पुत्रिकेवेति ।
तृतीयः पुत्रः पुत्रिकेवेत्यर्थः। द्यामुष्यायणस्तु जनकस्यौरसादपकृष्टोऽन्यक्षेत्रोत्पन्नत्वात्। क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु सगोत्रेणेतरेण वा। इतरेण सपिण्डेन देवरेण
घोत्पन्नः पुत्रः क्षेत्रजः॥ १२८॥

भि॰ गृहजः पुत्रो भर्तृगृहे प्रच्छन्न उत्पन्नो हीना-

८दायविभागे मुख्यगीणपुत्राणां स्वरूपादिकम्। ५३३

धिकजातीयपुरुषजत्वपरिहारेण पुरुषविशेषजत्वनि-भ्रयाभावेऽपि सवर्णजत्वनिश्चये सति बाद्धव्यः। का-नीनस्तु कन्यकायामुत्पन्नः पूर्ववत्सवर्णात्,स माताम-इस्य पुत्रः, यद्यन्द्वा सा भवेत्त्रथा पितृगृहे एव सं-स्थिता। अथोढा तदा बोढुरेव पुत्रः।

यथाह मनुः, (अ०९ इलो०१७२)
पितृवेदमानि कन्या तु यं पुत्रं जनयेद्रहः।
तं कानीनं वदेन्नाम्ना वोढुः कन्यासमुद्भवम्॥
इति॥१२९॥

मि॰ पौनर्भवस्तु पुत्रोऽक्षतायां क्षतायां वा पुन-भ्वी सवर्णादुत्पन्नः । मात्रा भर्त्रनुज्ञया प्रोषिते प्रेते वा भर्तरि, पित्रा वा, उभाभ्यां वा सवर्णाय यस्मै दीयते स तस्य दत्तकः पुत्रः । यथाह—

मनुः, (अ०९ इलो० १६८)

माता पिता वा द्यातां यमद्भिः पुत्रमापदि। सहषां प्रीतिसंयुक्तं स श्रेयो दित्रमः सुतः॥ इति। आपद्रहणादनापदि न देयः। दातुरयं प्रतिषेधः। तथा एकपुत्रो न देयः। न त्वेवैकं पुत्रं द्यात् प्रतिगृ-हीयाहोति वसिष्ठस्मरणात्।तथा अनेकपुत्रसद्भावेऽपि ह्येष्ठो न देयः।

( मनु॰ अ॰ ९ इलोक. १०६ )

ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानवः । इति तस्यैव पुत्रकार्यकरणे मुख्यत्वात् ।

पुत्रप्रतिग्रहपकारश्च, पुत्रं प्रतिग्रहीष्यन्बन्धृनाद्द्-य राजनि चावेद्य निवेशनस्य मध्ये व्याह्यतिभिर्द्धत्वा अदूरबान्धवं बन्धुसन्निकृष्टमाहूय एव प्रतिगृह्णीयाः दिति वसिष्ठेनोक्तः । अदूरबान्धवामित्यत्यन्तदेशाः भाषाविप्रकृष्टस्य प्रतिषेधः। एवं क्रीतस्वयंदक्तकृत्रिमेः व्विषि योजनीयम् । समानन्यायत्वात् ॥ १३०॥

मि॰ कीतस्तु पुत्रः ताभ्यां मातापितृभ्यां मात्रा पित्रा वा विक्रीतः। पूर्ववत् तथैकं ज्येष्ठं च पुत्रं वर्ज-यित्वा आपदि सवर्ण इत्येव।

यतु मनुनोक्तम्, (अ०९ इलो०१७४)
कीणीयाद्यस्त्वपत्यार्थं मातापित्रोयमन्तिकात्।
स कीतकः सुतस्तस्य सहशोऽसहशोऽपि वा॥इति,
तद् गुणैः सहशोऽसहशो वेति व्याख्येयम्, न
जात्या। सजातियेष्वयं प्रोक्त इत्युपसंहारात्। \* कृत्रिमः स्यात्स्वयंकृतः। कृत्रिमस्तु पुत्रः स्वयं पुत्रार्थिना धनक्षेत्रप्रदर्शनादिप्रलोभनैः पुत्रीकृतो मातापितृविहीनः। तत्सद्भावे तत्परतन्त्रत्वात्। द्त्तात्मा तु
यो मातापितृविहीनस्ताभ्यां त्यक्तो वा तवाहं पुत्रो
भवामीति स्वयं द्त्त उपनतः। सहोदजस्तु गर्भे
स्थितो गार्भिण्यां परिणीतायां यः परिणीतः स वोद्वः
पुत्रः॥ १३१॥

मि॰ अपविद्धो मातापितृभ्यामुत्सृष्टो यो गृह्यते स ग्रहीतुः पुत्रः। सर्वत्र सवर्ण इत्येव॥

मि॰ अव॰ एवं मुख्यामुख्यपुत्राननुक्रम्यैतेषां दाय-ग्रहणे क्रममाह ।

या॰ पिण्डदोंऽशहरश्चेषां पूर्वाभावे पर: पर: ॥ १३२॥
मि॰ एतेषां पूर्वोक्तानां पुत्राणां द्वादशानां पूर्व-

८द्वायविभागे औरसादिपुत्राणां दायग्रहणेकमः।५३५

स्य पूर्वस्याभावे उत्तरः उत्तरः पिण्डदः श्राद्धदोंऽश-हरो धनहरो वेदितव्यः । औरसपौत्रिकेयसमवाये औरस्यैव धनग्रहणे प्राप्ते—

मनुरपवादमाह, (अ. ९ इलो. १३४)
पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रोऽनुजायते।
समस्तत्र विभागः स्यात् ज्येष्ठता नास्ति हि स्त्रियाः॥
इति।

तथा अन्येषामि पूर्वस्मिन् पूर्वस्मिन् सत्यप्यु-त्तरेषां पुत्राणां चतुर्थोशभागित्वमुक्तं वसिष्ठेन, त-स्मिश्चेत्प्रतिगृहीते औरस उत्पद्येत चतुर्थभागभागी स्थात दत्तक इति । दत्तकग्रहणं क्रीतकृत्रिमादीनां प्रदर्शनार्थम् । पुत्रीकरणाविशेषात् । तथा च—

कात्यायनः,

उत्पन्ने त्वौरसे पुत्रे चतुर्थोशहराः सुताः।
सवर्णा,असवर्णास्तु ग्रासाच्छादनभाजनाः॥इति।
सवर्णा दत्तकक्षेत्रजाद्यः,ते सत्यौरसे चतुर्थोशहराः। असवर्णाः कानीनगढोत्पन्नसहोढजपौनर्भवाः,
ते त्वौरसे सित न चतुर्थोशहराः किन्तु ग्रासाच्छादनभाजनाः।

यदपि विष्णुवचनम्,

अप्रशास्तास्तु कानीनगृहोत्पन्नसहोहजाः।
पौनर्भवश्च नैवैते पिण्डरिक्थांशभागिनः॥ इति,
तद्प्यौरसे सति चतुर्थोशनिषेधपरमेव। औरसाद्यभावे तु कानीनादीनामपि सकलपित्र्यधनग्रहणमस्त्येव। पूर्वाभावे परः पर इति वचनात्।

### ५३६ सव्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराष्याये ?

यदिष मनुवचनम्, (अ. ९ इलो. १६३)
एक एवौरसः पुत्रः पित्र्यस्य वसुनः प्रभुः।
दोषाणामानृदांस्यार्थं प्रद्यानु प्रजीवनम्॥ इति,
तदिष दत्तकादीनामौरसप्रतिक्लत्वे निर्गुणत्वे
च विदितव्यम्। तत्र चेत्रजस्य विदोषो दिशितः—

तेनैव, (अ. ९ इलो. १६४)

षष्ठं तु क्षेत्रजस्यांशं प्रद्यात्पैतृकाद्धनात् । औरसो विभजन् दायं पित्र्यं पश्चममेव वा॥इति। प्रतिकूलत्विनिगुणत्वसमुचये षष्ठमंशम्, एकत-रसद्भावे पश्चममिति विवेक्तव्यम् । यदपि मनुना पु-त्राणां षद्कद्वयमुपन्यस्य पूर्वषद्कस्य दायाद्बान्धव-त्वमुक्तम्, उत्तरषद्कस्यादायाद्बान्धवत्वमुक्तम्,

(अ. ९ इलो. १५९। १६०)

औरसः क्षेत्रजश्चैव द्ताः कृत्रिम एव च।
ग्रहोत्पन्नोऽपविद्धश्च दायादा बान्धवाश्च षद्॥
कानीनश्च सहोदश्च कीतः पौनर्भवस्तथा।
स्वयन्द्त्तश्च शौद्रश्च षडदायादबान्धवाः॥ इति,
तद्पि स्वपितृसपिण्डसमानोदकानां सन्निहितरिक्थहरान्तराभावे पूर्वषद्कस्य तद्विक्थहरत्वमुत्तरषद्कस्य तु तन्नास्ति, बान्धवत्वं पुनः समानगोत्रत्वेन सपिण्डत्वेन चोदकप्रदानादिकार्यकरत्वं वर्गद्वयस्यापि सममेवेति व्याख्येयम्।

(अ. ९ इलो. १४२)

गोत्ररिक्थे जनियतुर्ने भजेइत्रिमः सुतः। गोत्ररिक्थानुगः पिण्डो व्यपैति दृद्तः स्बधाः॥ ८ दायविभागे औरसादिपुत्राणां दायग्रहणेकमः। ५३७

इत्यत्र दत्त्रिमग्रहणस्य पुत्रप्रतिनिधिप्रदर्शनार्थ-त्वात् । पितृधनहारित्वं तु पूर्वस्य पूर्वस्याभावे सर्वे-षामाविशिष्टम् ।

( मनु. अ. ९ इलो. १८५ )

न भ्रातरो न पितरः पुत्रा रिक्थहराः पितुः। ' इत्यौरसञ्चातिरिक्तानां पुत्रप्रतिनिधीनां सर्वेषां रिक्थहारित्वप्रतिपादनपरत्वात्। औरसस्य तु—

( मनु. अ. ९ इलो. १६३ )

एक एवौरसः पुत्रः पित्र्यस्य वसुनः प्रभुः।

इत्यनेनेव रिक्थभाक्तवस्योक्तत्वात् । दायाद्-शब्दस्य दायादानपि दापयेदित्यादौ पुत्रव्यतिरिक्त-रिक्थभाग्विषयत्वेन प्रसिद्धत्वाच । वासिष्ठादिषु वर्गद्वयेऽपि कस्यचिद्धात्ययेन पाठो गुणवद्गुणवद्विष-यो वेदितव्यः। गौतमीये तु पौत्रिकेयस्य दशमत्वेन पाठो विजातीयाविषयः। तस्मात्स्थितमेतत् पूर्वपूर्वा-भावे परः परोंऽशभागिति।

यतु- ( अ. ९ इलो. १८२ )

भ्रातृणोमकजातानामेकश्चेत्पुत्रवान् भवेत्।

सर्वोस्तान् तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरब्रवीत्॥

इति, तद्पि भ्रातृपुत्रस्य पुत्रीकरणसम्भवेऽन्ये-षां पुत्रीकरणनिषेधार्थम्, न पुनः पुत्रत्वप्रतिपादनाय। तत्सुता गोत्रजा बन्धुरित्यनेन विरोधात् ॥ १३२ ॥ बा० १।प्रसङ्गसंगतिमाइ #समानेति। #तेषां, तेषां चेत्यर्थः। #क्लुप्तिः, कल्पना । मुख्याश्च गौणाश्चेत्यादिसमासः । # व्यवस्थां, निय-मम्, बहूनां समवधाने एवमेवेत्येवं रूपम् । स्वरूपमिति जातावेक- यचनम्। स्वरूपाणीत्यर्थः । क्रमेणेति शेषः । अत एव वस्यिति 
\*अनुक्रम्येति । इद्मुपलक्षणं लक्षणानामिष । अत्रौरस इति 
लक्ष्यं, धर्मेति लक्षणम् । आद्यमिष योगद्धम् । तत्र यद्यपि 
चरसि जातस्ततः प्रभवति वेत्येव शास्त्रीयशाब्दः, तथापि—

अङ्गादङ्गात्संभवति हृदय दिध जायसे।

इति शुत्यनुरोधेन फिलितार्थमाह \* उरसो जात इति ।
यद्यपि यो धर्मपत्नीजः स औरस इत्याद्यदेश्यविधेयभावस्तथापि
योगार्थेन तस्य ज्ञातत्वात्तेन रूपेणोद्दिश्य रूट्यर्थविधानामित्याह
\* स च धर्मपत्नीज इति । यद्यापि मूळे नोक्तं तथापि सवर्णायां संस्कृतायामिति बौधायनमात्रोक्तमाह \*सवर्णिति । ननु
नासौ मूळाक्षरार्थः। किं च स्वक्षेत्रे संस्कृतायामित्येवं मनुविष्णुवासिष्ठदेवळादिभिवहुभिरुक्तमिति सवर्णेत्युपळक्षणमेवैकत्रेत्याश्चिम सर्वाभिमतमूळार्थमाह \* धर्मेति । धर्मेत्यनेन यस्य यो नधर्मविवाहस्तद्दानिरासः । तथा च धर्मपत्नी द्विजानां द्विजेव,
श्चाद्रस्य तु मुख्यपत्न्यभावेपि तत्तुल्या परिणीता । \* तस्यां जात इति । स्वस्मादिति शेषः। अत एव विष्णुना स्वक्षेत्रे संस्कृतायां स्वयमुत्पादितः प्रथम इत्युक्तम् ।

मनुनापि,

स्वक्षेत्रे संस्कृतायां हि स्वयमुत्पादयेत्तु यम् । तमौरसं विजातीयात्पुत्रं प्रथमकाल्पिकम् ॥

इत्युक्तम्। एतदर्थमेव धर्मपदम्। तेन प्रतिलोमजानां न तत्त्वम्।
तथा च पत्नीत्वं मुख्यमिवविक्षितिमिति श्द्राऽपि तादृशी द्विजानाम्।
अत एव तज्जस्यौरसत्वं वक्ष्यते "श्द्रापुत्रस्त्वौरसोपि" इति भावः।
अवतरणोक्तमुख्यत्वं प्रतिपाद्यति अजोरसः पुत्रो मुख्य इति तथा
च तद्दत् आसुरादिविवाहे। दसवर्णापुत्रः, अनुलोमेन विवाहि-

## ८ दायिकागे औरसादिपुत्राणां स्वरूपादिकम्। ५३९

तक्षत्रादिस्रीषु विमादुत्पन्नो मूर्द्धावसिक्तः, अम्बष्ठो, निषादाप-रपर्यायः पारशवश्च, वैश्यादिस्त्रियो राज्ञ उत्पन्नौ माहिष्योग्रौ च, श्रद्धायां वैश्यादुत्पन्नः करणश्चेत्येतेऽप्यौरसा एव । अत एव षस्यति, मूर्थावसिक्तादीनामौरसेष्वेवान्तर्भावादितिति बोध्यम्।

२। अग्रिमांशं समतीकधारणं व्याचष्टे अतत्सम इति।इदं लस्यम्, अविश् ं लक्षणम् एवमग्ने सर्वत्रोभयं बोध्यम्। एतद्याख्याने
वीजमह अत एवेति । यत औरस्याः पुत्रिकायाः सुतो ऽत
एवोरससमत्वं, न साक्षादौरसत्वं, व्यवहितत्वादित्यर्थः । इदं च
दायग्रहणे न पिण्डदाने । इदमपि संवित्सत्त्वे एव नान्यथेति
ध्वनयन्नाह अयाहेति । संवित्करणे बीजमाह अञ्चातृकामिति । अकृता वा कृतावेति मनुर्प्यत्र बोध्यः । एतेन द्वितीये
साधकत्वेन तदुक्तिः केषां चिद्रपास्ता। अयं मातामहस्यैव। तथा
संविदा तु बीजिनोऽपि ।

अत एव यमः,

कुर्यान्मातामहश्राद्धं नियमात्पुत्रिकासुतः । जभयोरर्थसम्बद्धः स कुर्यादुभयोरपि ॥

इति । तथा चायमपि द्वचामुख्यायणः । संविदंशे तत्त्वं तु अरोगिणीं भ्रातृमतीमित्यत्रोक्तम् ।

३। वासिष्ठानुरोधेन, कर्मधारयस्य ततो लघुत्वाचाह अअथ वेति । नन्वत्र मते तत्सम इति विरुद्धमन्यविहतत्वात्,अत आह \*सोऽप्यौरसेति । पित्रवयवानां तस्यामल्पत्वात् अवयवबाहुल्या-भावेन न्यविहतत्वात्तत्विमिति भावः । अत्र सम इत्युक्त्या ऽस्यापि कालिवर्ज्यत्वं नेति स्फुटमग्रे । तमेवाह अयथाहेति । तत् न्याच्छे श्र तृतीयः पुत्र इति । वासिष्ठेन तृतीयत्वेन पुत्रिका परिगणिता न मूलकृतेति क्षेयम् ।

#### ५४० सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

४। ननु झामुष्यायणः प्रागुक्तोबीजिनः किमौरस उत तत्स-माद्यन्यतमोऽत आह \*झामुष्यायणस्त्वित । \*औरसादपकृष्ट-इति । औरससम इत्यर्थः । औरसापेति पाठान्तरम् । औरस-विशिष्ट इति पाठोऽप्येवम् । तत्र हेतुमाह \* अन्येति । एतेन व्यवहितत्वाभावात्कथं तत्त्वमित्यपास्तम् ।

५। प्राग्वदाह क्षेत्रज इति । क्ष्मगोत्रेणेति । सवर्णेनेत्यादिः सर्वत्र । इतरेणेति द्विधा व्याच्छे क्ष्मपिण्डेनेति । सगोत्रान्यसपिण्डेनेत्यर्थः । मूलस्थ एव वाशब्द इत्याह क्ष्मवोत्पन्न इति ।
विधवायाम् अपुत्रां गुर्वनुज्ञात इति मूलोक्तविधिना नियोगधर्मेणेति शेषः । यस्या म्रियतेत्युक्तेरिति भावः । पुत्रजननासमर्थस्य
जीवतोऽपि पत्युर्नियोगेन तत्क्षेत्रे सवर्णात्ताहशाज्ञातश्चेत्यपि
बोध्यम् । अत एवात्र साधारणमुक्तम् ।

तथा च मनुः,

यस्तल्पजः प्रमीतस्य क्षीबस्य व्याधितस्य च। स्वधर्मेण नियुक्तायां स ज्ञेयः क्षेत्रजः सुतः ॥

इति । अयं च क्षेत्रिण एव । अनेन विधिना जात इत्युक्तेः । बीजिनोपि पुत्रेच्छायां तस्यापि । अपुत्रेण परक्षेत्रे इति मृ-लोक्तेः ।। १२८ ॥

बा० १। उत्पन्न इति । निश्चितपुरुषिवशेषात्सवर्णादिति भावः।
तदेवाइ क्ष्मीनेत्यादि । सर्वमेकं वाक्यम् । अत्र तिन्नश्चयाभावे न
तस्याः किं त्वन्येषाम् । एवं तिन्नश्चयस्तद्द्वारा । तया तत्स्वरू
पस्य ज्ञातत्वात् । यत्र तु बलाद्रहिस निश्चि तमोद्यतायां पुरुषानतरसम्भोगात्साऽपि वर्णिवशेषं न जानाति तत्र स गूढजनाममात्रधारी न मोक्तगूढजवत्मशस्त इति मदनपारिजातकृत् । स
न्याज्य एवेत्यन्थे । अयमिष क्षेत्रिण एव ।

### ८दायविभागं औरसादिपुत्राणां स्वरूपादिकम्। ५४१

तथा च मनुः,

चतीति।

उत्पद्यते गृहे यस्य न च ज्ञायेत कस्य सः।

स गृहे गृद उत्पन्नस्तस्य स्याद्यस्य तल्पजः॥ इति।
२। अपूर्वविति। पूर्वो यथा सर्वणजस्तद्भद्यमिप सर्वणज
इत्यर्थः। कन्यकायामित्यस्याविवाहितायामिति मात्रं नार्थः। तन्
ज्ञापि पुरुषासम्बन्धे तत्प्रयोगदर्शनात्। किं तु अमन्त्रवत्संस्कारपूर्वकक्षतयोन्यामित्यर्थः। तन्त्वमेव हि तत्प्रष्टाचिनिमित्तमित्यन्यत्र स्पष्टम्। अग्रे वस्यते च । तदेतत् ध्वनयन् विकल्पमाहः
अयवन्देति। मध्यमणिन्यायेनाग्रेऽपि अन्वयस्चनार्थम् उभयसाधारणं निमित्तान्तरं भेदेनाह अत्येति। चार्थेऽयम्। तत्रैव संस्थिता चेत्यर्थः। अअथोदेति। तत्रैव स्थिता चेत्यर्थः। तथा च
विवाहात्प्रागुत्पत्रस्तत्र मातामहस्य, तदुत्तरस्रत्पत्रस्तत्र वोद्वरिति
सिद्धम्। अत्रोभयत्र मनुसंमितिमाह अथाह मनुरिति। पितृगृहे स्थिता कन्या क्षतयोनिः सुता रहोच्यभिचारेण यं पुत्रं
जनयेत् कन्यासमुद्भवं तं तु नाम्ना कानीनं वदेत् स वोद्वर्भवतीत्यर्थः। अत्र वोद्वरित्युपादानाद्विवाहिता चेत्त्वा वोद्वर्नो चेन्माता-

अप्रत्ता दुहिता यस्य पुत्रं विन्देत तल्पजा । पुत्री मातामहस्तेन दद्यात्पिण्डं हरेद्धनम् ॥ इति च । अत्रापि एकस्यैवापुत्रत्वे तस्यैव, उभयोरिप तन्त्वे उभयोर-पीति बोध्यम् ॥ १२९ ॥

महस्येत्येतद्गम्यते । अत एव वासिष्ठः, कानीनः पश्चमो यं पितृ-

गृहे Sसंस्कृता कामादुत्पादयेत्स कानीनो मातामहस्य पुत्रो भन

बा॰ १। स्वरीत्यैवाह श्रुत्रो ऽक्षतायामिति । पत्या अभुक्ता-यां, भुक्तायां वा जीवता पत्या त्यक्तायां, विधवायां वेत्यर्थः । तथा च विष्णुः,

या तु पत्या परित्यक्ता विधवा स्वेच्छया ऽथ वा । उत्पादयेत्पुनर्भूत्वा स पौनर्भव उच्यते ॥ इति । अयं वीजिन एव । परित्यागेन मरणेन च भर्तुः क्षेत्रस्व-स्वाभावात् । नियोगस्याभावात् स्वेच्छाग्रहणाच ।

२। मौलक्रमेणैवाह क्षमात्रीत । अस्याः पत्यसानिध्ये दाने ऽधिकारः। तच द्विविधम्। तत्राद्ये आह क्षभत्रेनुज्ञया मोषिते इति। तयैवेत्यर्थः। सन्निहिते ऽनिधिकारिणि वेत्यपि बोध्यम् । द्वितीये आह क्षेत्रे वा भत्तरीति । तथा चात्र स्वातन्त्र्यम् ।

तथा च वासिष्ठः, शुक्रशोणितसम्भवः पुत्रो मातापितृनिमि-त्रकस्तस्य प्रदानविक्रयत्यागेषु मातापितरौ प्रभवत इति ।

३। मौलं पक्षान्तरमाह \*पित्रा वेति। अनयोश्वायं विशेषः। 
छभयोजींवने अस्यापि पत्न्यनुमत्यैव दातृत्वम्। अत्यन्तापदि तु
कथं चिद्पि तदनुमत्यलाभे स्वातन्त्र्यमपि। यद्यपि मूले एतावदेवोक्तं तथापि दद्यातामिति मन्वनुरोधेन कैम्रातिकन्यायेन च
लब्धमर्थमाह \* उभाभ्यां वेति। पुत्रस्य सवर्णत्वे प्रतिग्रहीतुरिष
तत्त्वमर्थसिद्धमेवेत्याह \* सवर्णायेति। सवर्णो य इति पाठान्तरम्। \*यस्माइति। यो उत्यन्तदुर्गत्या भरणासामर्थ्येन। विधिपूर्वक इति शेषः। \* सः, प्रतिगृहीतसवर्णः। \* तस्येति। प्रतिग्रहीतुरेवेत्यर्थः। अयमद्यामुख्यायणः। द्यामुख्यायणोऽप्ययमस्तीत्यन्यत्र स्पष्टम्। तत्र मानं मनुमाह \*यथाहेति। अत्र वाश्वद्दद्विवचनयोः स्वारस्यादध्याहारेणार्थत्रयलाभः। तथा च भर्तरि
प्रोषितादौ तदनुमत्यैव मृते वा ऽऽपदि केवलमातुरिधकारो
दाने, तथा मातरि मृतायामुन्मादादिदोषयुक्तायां वा तदननुमत्या, पितृगृहस्थितायां वा तदनुमत्यैवापदि केवलं पितुरिधका-

रस्तत्र । अन्यथोभयोरिष सहैवति बोध्यम् ।

२। तथा च बासिष्ठः, न स्त्री पुत्रं दद्यात्मातिगृह्णीयाद्वा ऽन्यत्र भर्तुरनुज्ञानादिति । स्त्रीग्रहणात्पत्युः पूर्वोक्ते एव विषये स्वात-न्त्रयं द्योत्यते, न तु सर्वदा । उपक्रमिवरोधात्। विशेषणे निषधसं-क्रमाद्दाने इव प्रतिग्रहेऽपि स्त्रियाः अधिकारः। होमस्तु न भवति । शौनकोऽपि,

धन्ध्या वा मृतपुत्रा वा पुत्रार्थ समुपोष्य च। इति ।

३। इदं च सधवाविधवोभयसाधारणम् इति स्पष्टमेव।एतेनात्र चश्रव्दः पठितुं युक्तो न वाश्रव्द इत्यादि मेधातिथ्युक्तमपास्त-म् । अद्भिरिति वसिष्ठोक्तिविध्युपलक्षणम् । असद्शं, प्रातिप्रहीतृ-सवर्णम् । एतेन तत्त्वं न जातितः, किं तु कुलानुरूपेर्गुणैः। तथा च क्षत्रियादिरपि ब्राह्मणस्य दत्तको युज्यते इति मेधातिथ्युक्त-मपास्तम् । सवर्णसदृशपिठतस्यापि तत्त्वस्यवौचित्यात् । सजा-तीयेष्विति मूलोक्तेश्र । प्रीतीति लोभभयद्वेषादिनिरासार्थम्।इदं च देयपुत्रविशेषणम् ।

विक्रयं चैव दानं च न नेयाः स्युरानिच्छवः।

ं इत्युक्तेः। श्रदात्रिम इति। क्रेमिब् नित्यमिति साधुः। आपदी-स्यस्य दुर्भिक्षादावित्यर्थः। यत्तु तस्य प्रातिग्रहीतुरपुत्रत्वे इत्यर्थः। तथा च सपुत्रत्वे तस्यैव दोषः।

अपुत्रेणैव कर्त्तव्यः पुत्रमतिनिधिः सदा । पिण्डोदकक्रियाहेतोर्यस्मात्तस्मात्मयत्नतः ॥

इत्यच्यादिस्मरणादिति । तत्र । तथा सन्तेऽपि तदापत्ते-। प्रीहणस्यात्रोपस्थापकाभावात् । तदेतत् ध्वनयन् तल्लब्धमर्थ-। बाह् \* आपदिति । \* नदेय इति । इति गम्यते इति शेषः । । तत्र एवाह् \* दातुरिति । अनापदीत्यादिः । न प्रतिग्रहीतुरि- त्यर्थः। तथा च तत्र दाने तस्यैव दोषो न त्वस्येति भावः। इत एव सङ्गतेविंशेषमाह \* तथेति । \* न देय इति । नापि प्रतिग्राह्य इति शेषः । तथा च तथाकरणे उभयोदोंष इति भावः। वाशब्दः चार्थे। स हि सन्तानाय पूर्वेषामिति तच्छेषः।

शौनकोऽपि,

नैकपुत्रेण कर्त्तव्यं पुत्रदानं कदाचन । बहुपुत्रेण कर्त्तव्यं पुत्रदानं प्रयत्नतः ॥ इति ।

अत्र नैकेति निषेधविधिः।ततोऽर्थलब्धार्थानुवादकग्रुत्तरार्छ, न तु सोऽपि विधिः।तथा सति आपद्यपि यथाकथित्रित्स्वविभविहेण तददाने दोषापत्तेः । प्रयत्नत इत्युत्त्या ऽस्यावश्यकत्वलाभेन नित्यविधित्वे निमित्तफलयोरनपेक्षयाऽऽपदाद्यनपेक्षत्वेन तत्रापि तदकरणे दोषापत्तेश्च ।

५। मनुमाह \* ज्येष्ठेनेति। अस्य यथाश्रुतार्थो न विविश्वतोऽन्य- विरोधापत्तेः, अत आह \* इति तस्यैवेति । अनेनेत्यर्थः । \* मु- हि क्यत्वात् , मुख्यत्वप्रतिपादनात् । तथा च परलोकहानिरेवेति । भावः । अत एव स्मृत्यन्तरमपि, न ज्येष्ठं पुत्रं दद्यादिति ।

यहस्य । "सन्देहे चोत्पन्ने दूरे शुद्रामिव स्थापयेत् विज्ञायते सेकेन

बहुत ततस्तायते" इति तच्छेषः । सति सम्भवे \* बन्धुसान्निः कृष्टं, भ्रात्पुत्रादिकम्। तदभावे \*अदूरवान्धवं, सन्निहितदेशष्टतिपित्रादिकं ज्ञातकुछशीलम् अन्यमपि । परीक्षितस्यापि कथश्चित् ब्राह्मण्यादिसन्देहे उत्पन्ने यावत्तनिष्टत्तिं दूरे स्थापयेत्, तेन
न व्यवहरेत् । अपुत्रस्य पुत्रीकरणावश्यकत्वद्योतनाय श्रुत्याकषः, विज्ञायते इति । श्रूयते इत्यर्थः । हि यत एकेनानौरसेनापि
पुत्रेण बहुन् पित्रादीन् ततः नरकात् त्रायते इति अर्थः।किश्चिद्दूरस्यसङ्ग्रहायाह । \* अदूरिमिति । अनेनेत्यर्थः ।

७। दत्तके उक्तपुत्रीकरणाविधिं क्रीतादिष्वप्यातिदिशति \* एवं क्रीतेति। प्रागुक्तं होमभिन्नं सर्वमिष ग्रेहणापादानग्रही-तृविषयकं नियमनिष्त्यर्थः। यथायोग्यं दृष्टार्थत्वात् वसिष्ठेन विक्रयत्यागोपादानाच । स्वयंदत्ते तु होमोऽपि । तत्रापि प्रति-ग्रहसत्त्वात्। एवमपविद्धेऽपि यथासम्भवं बोध्यमिति भावः। अति-देशवचनाभावेऽपि युक्तिरेव नियामिकेत्याह \*समानेति ॥१३०॥

१ । अताभ्यामिति मूलस्थस्य व्याख्या अ मातेति । ननु एवं मात्रा पित्रा वेत्यधिकमत आह अ पूर्वविदिति । तथा च तुल्यन्यायत्वात्तथोक्ताविप तल्लाभ इति भावः । तत एव चाह अत्रैकमित्यादि ।

२। सवर्ण इत्यंशे मनुविरोधं परिहरति \* यचिति। मातापित्रोरिन्तकात् सकाशादित्यर्थः। \* तस्य, क्रेतुरेव। स-हशोऽसहशोऽथवेति पाठः। सहशोऽसहशोऽपि वेति पाठान्तरम्। \* न जात्येति । ब्राह्मणत्वादिनेत्यर्थः। निषेधे हेतुमाह \*सजातीयेष्विति। मूलकृतेति शेषः। तथा च तद्विरोधान्न तथा

१ ग्रहणापादानं च ग्रहीता चेति विग्रहः । पुत्रदाता ग्रहणापा-नशब्देनोच्यते । ग्रहणिकयां प्रति तस्यापादानत्वात् ।

व्याख्यानं किं त्वगत्या तथैवेति भावः।

३। पुनः सिंहावलोकनन्यायेन सप्ततीकं व्याच्छे कि कि हित। तथा च मनुः, (अ. ९। १६९)

सदृशं यं प्रकुर्वीत गुणदोषविचक्षणम् ।

पुत्रं पुत्रगुणैर्युक्तं स विज्ञेयस्तु कृत्रिमः ॥ इति ।

अयमपि तस्यैव प्रलोभनेरिति । तथा च प्रौढत्वमपि तत्र बोध्यम् ।

५। अन्ये तु विपैरीतो लक्ष्यलक्षणभावः । तथा च ताद्दशः तवाहं पुत्रो भवामीत्येवमात्मानं दत्तवान्पूर्ववद् गृहीतो यः स स्वयं दत्त इत्यर्थः इत्याहुः ।

तथा च मनुः, ( अ. ९ । १७७ )

मातापितृविहीनो यस्त्यक्तो वा स्यादकारणात्।

आत्मानं स्पर्शयेद्यस्मै स्वयं दत्तस्तु स् स्मृतः ॥ इति ।

६ । सहोढज इत्यस्य तया सह य ऊढो विवाहितो गर्भ-स्तस्माज्जात इत्यर्थः । गर्भस्योढत्वात्तस्याप्यूढत्विमिति । सहोढ इत्यपि नामान्तरं मानवादौ, तत् ध्वनयन् "गर्भे विन्न" इति स्रक्षणं शेषपूरणेन व्याचष्टे \* गर्भे स्थित इति । विन्न इत्यस्य व्याख्या \* परिणीतायामिति । अन्ये तु—गर्भे स्थितः गर्भिण्यां परिणीतायां स्वीकृतः गर्भेण सह योढा पश्चात्तस्यां जात इत्य-र्थः । ङचापोरिति हस्व इत्याहुः । सवर्णात्सम्भूतत्वं तु उभय-

१ स्वयंदत्त इति लक्ष्यनिर्देशः दत्तात्मेति लक्षणमिति भावः।

# ८दायाविभागे औरसादिपुत्राणां दायग्रहणेकमः। ५४७

#### थाऽपि बोध्यम्।

तथा च मनुः, (अ. ९ । १७३) या गर्भिणी संस्क्रियते ज्ञाताऽज्ञातापि वा सती। वोद्धः स गर्भो भवति सहोढ इति चोच्यते॥ इति ।

७। पुरुषसम्बन्धमात्रात्र कन्यात्वहानिः किं तु मन्त्रवत्सं-स्कारपूर्वकक्षतयोनित्वे एव, तदभाव एव हि कन्याशब्दप्रदृचि-निमित्तामिति स्पष्टं कन्यायाः कनीनचेति सूत्रे महाभाष्ये। एवं च तस्या अपि विवाहसम्भव इति न दोषः। अत एव पागुक्तद्विविधकानीनसङ्गतिरिति बोध्यम्॥ १३१॥

१। प्रक्रान्तत्वादाह \* मातेति । परित्यक्त इत्यर्थः । दो-षाभावेऽपि भरणासामर्थ्येन मूलजातत्वादिना वेत्यादिः । \* य इति । ज्ञातपित्रादिरित्यर्थः । \*गृह्यते, पुत्रत्वेनत्यादिः ।

तथा च मनुः, ( अ. ९ । १७१)

मातापित्भयामुत्सृष्टं तयोरन्यतरेण वा ।

यं पुत्रं प्रतिगृह्णीयादपविद्धस्तु स स्मृतः ॥ इति ।

कृत्रिमादिषु विशेषमाह \* सर्वत्रेति । कृत्रिमस्वयंद-त्तसहोढजापविद्धेष्वित्यर्थः।

उ. १। एतेषां क्रमोऽपि विवाक्षितो न स्वरूपमात्रमित्याशयेन सङ्गतिमाह \* एवमिति । यद्यपि पिण्डद इत्यप्यास्त तथापि प्रकरणादाह \* दायेति । रिक्थेत्यर्थः । तत्कथनं त्वानुषङ्गि-कमिति भावः । एषामित्यस्य व्याख्या \* पूर्वोक्तानामित्यादि । संख्याया अनुक्तत्वेऽपि विभागेनैव लाभादाह \* द्वादशाना-मिति । निर्धारणे षष्ठी । पूर्वभावे इति वीप्सागर्भ सप्तपर्ण-इतिवदाग्रिमानुरोधेनेत्याह \* पूर्वस्येति । परशब्दो नोत्कृष्टार्थ इत्याह \* उत्तर इति । मोलक्रमेणाह \* पिण्डद इति ।

### ५४८ सव्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये र

तत्त्वमात्रमविवाक्षितामित्याह \* श्राद्धद इति । एकसंग्रहायाह \* धनेति । चोऽन्वान्वये न तु सम्रुचये इति सूचनाय व्या-ख्याने तत्त्यागः।

र।यद्यप्यत्र प्रकरणादंशहर इत्येवोचितिमिति पिण्डद इत्यसंबद्रम्, अथ श्राद्धप्रकरणे ऽनुक्तत्वात्प्रकरणान्तरे सङ्गत्यभावादत्रैव
पुत्रप्रसङ्गेन तद्युक्तं लाघवादिति चेत्, एवमपि अन्ते वाच्यमागनत्नामिति न्यायात् नादाविति तथोक्ता सङ्गतिरेव, तथापि पुत्राणां
पिण्डदत्वमावश्यकमदाने प्रत्यवायश्रवणात् धनहरत्वं तु आनुषङ्गिकमन्वाच्यशिष्टं न तु सुख्यमिति, नापि तेषामंश्रहरत्वप्रयुक्तं पिण्डदत्विमिति अंशहरत्वप्रयुक्तिपिण्डदत्वस्यान्यत्र कचित्समानियतस्य शास्त्रीयत्वेऽपि पिण्डदत्वप्रयुक्तांशहरत्वस्य तथा न शास्त्रीयत्विमिति अनयोर्मिथो न व्याप्यव्यापकभावो नापि सार्वित्रकं समनयत्यम् इति च सूचनार्थं भगवतायोगीश्वरेण पिण्डदों शहरश्रेत्युक्तम् । अनेनेवाशयेनावतरणे प्रकरणसङ्गतये तथोक्तमप्यत्र व्याख्याने मौलक्रमेणैव व्याख्यातं व्याख्यात्रेति बोध्यम् ।
एवं सित मन्वादिभिः प्राप्तिविरोधपरिहारद्वारा मूलं समर्थयन्
तेषां व्यवस्थां दर्शयति ॥ औरसेत्यादिना अंश्रभागितीत्यन्तेन ।

३। औरसेति। अस्य एवं सतीत्यादिः। औरसपौत्रिकेययोपिथः समवाये इत्यर्थः। आद्यार्थाशयेनेदम् । इदं च पुत्रिकाकरणानन्तरमौरसोत्पत्तावेव सम्भवतीति बोध्यम् । तदेवाहः
\* पुत्रिकायामिति । पुत्रिकेव पुत्र इति द्वितीयार्थाशयेनाहः
\* ज्येष्ठतेति । हि यतः स्त्रियाः पुत्रिकायाः ज्येष्ठता नास्ति
ज्येष्ठस्यत्याद्यक्तोद्धारादिकं नास्ति अतस्तथा यदि भवेत्तदा तत्र
सम एव विभाग इत्यर्थः। अत्र सम एवत्युक्त्या औरसस्यैव सर्वधनग्रहणाभावेन मूलोक्तापवादत्वं मनोरिति भावः।

# औरसेसातिदत्तकादीनांपुत्रिकायाश्चांशव्यवस्था।५४९

४। अपवादान्तरमाह \* तथेति । यथौरसे सति पुत्रिकाया अंशभाक्तवं तथाऽन्येषामपि क्षेत्रजादीनामित्यर्थः । अन्येषामि-त्यस्योत्तरेषामित्यत्रान्वयः । अन्यत्वं च पुत्रिकातः । उत्तरेषा-मिति स्पष्टार्थम् । अपिः पुत्रिकासमुचये । पूर्वस्मिन्सत्यपीति पाठः। औरसे सत्यपीति तदर्थः। अयमापिर्विरोधे । पूर्वस्मिन् पूर्वस्मिन्स-त्यपीत्यपपाठः । वक्ष्यमाणात् तदलाभात् । अतस्मिन् , दत्तकत्वे-नाभिमते । सत्सप्तमी । अचेत्, यदि । अउत्पद्येत, तदेति शेषः । नन्विदं दत्तकमात्रविषयमिति कथमन्येषामित्याद्यक्तिरत आह **\*दत्तकेति । आदिना स्वयंदत्तपरिग्रहः । ननु तद्**विशेषेऽपि तत्र यथाश्चित एवार्थोस्तु अतः क्षेत्रजाद्यंशेऽपि मानं सूचयन्नाइ # तथा चेति । अत्र सुता इति सामान्यबहुवचनान्तेनोक्ते-स्तथा लाभ इति भावः। सवर्णा इति पूर्वान्वयत्याह \* सवर्णा इति । आदिना क्रीतकृत्रिमस्वयंदत्तापविद्धाः । \* सत्यौरसे इति । तस्मिन्नुत्पन्ने सतीत्यर्थः । एवमग्रेऽपि । क्षेत्रजादीनां स-वर्णादुत्पन्नत्वं स्वतः सवर्णत्वं चास्ति, कानीनादीनां तु तत उत्पन्नत्वेऽपि स्वतस्तन्वाभावस्य वक्ष्यमाणत्वादाह \* असवर्णा इति । अप्रशस्ता इत्यर्थः । सहोदसहोदजौ पर्यायौ, तथा म-नुमूलोक्तोरिति । उक्ते तुसूचितमाह \* न चतुर्थांशेति । अ-नेनेदं सूचितं, यत्र शाब्द आर्थो वा अंशानिषेधस्तत्रैव ग्रासादि नान्यत्रेति । स्फुटीभविष्यति चेदमग्रे । \* किं त्विति । तयोः पात्रभूता इत्यर्थः । भागिन इत्युभयत्र पाठान्तरम् ।

अत एव मनुः, (अ, ९। २०२)
सर्वेषामि तु न्याय्यं दातुं शक्त्या मनीषिणा।
ग्रासाच्छादनमत्यन्तं पतितो ह्यदद्ववेत् ॥ इति।
क्ष न्याय्यं, यस्य यावदुपयुक्तं धनानुरूपं च। क्ष अत्य-

#### ५५० सब्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

न्तं, यावज्जीवम्।

५। नन्वेतावता औरसे सित क्षेत्रजादीनां तुर्ध्याशभागित्वं कानीनादीनां ग्रासादिभागित्वामिति लब्धं, तथा सित क्षेत्रजाद्यं-शे कानीनाद्यंशे च मूलापवादत्वं सिद्धं यद्यपि, तथापि काती-यस्य विष्णुविरोधः । कानीनाद्यंशे तेन तेषां सामान्येनांशभा-गित्वाभावस्योक्तत्वात्कातीयेन विशेषस्योक्तत्वादित्याशङ्कां हृदि निधाय विरोधं परिहरति \* यदपीति । \* परमेवेति । काती-यैकवाक्यतयैवेति भावः । अत एव मूलस्यापि न विष्णुना विरोध इत्याह । \* औरसाद्यभावे इति । आदिना आद्य-कोटिग्रहणम् ।

६। नन्वेवमि वासिष्ठादेर्मनुविरोधः, तेन दत्तकादीनामि तदभागित्वस्योक्तत्वात् । अतस्तं परिहरति \*यदपीति । \*एक एव, मुख्य एव । हेतुगर्भविशेषणिमदम् । \* वसुनः, धनस्य । अत एवाह \*शेषाणामिति । दत्तकादीनामित्यर्थः । शेषे षष्ठी । एवमग्रेऽपि । न नृशंसो घातुको ऽनृशंसस्तद्भावः आनृशंस्यम् घातुकत्वं पापाजनकत्वम्, अददत्पापमामोति, तदर्थमित्यर्थः । प्रात्रकायास्तेनैव विशेषस्योक्तत्वात्क्षेत्रजस्य वक्ष्यमाणत्वाचाह \* दत्तकेति । तथा च कानीनादिवत्तेषामि तत्त्वे सित ग्रासा-दिभागित्वमेव न तुर्याशभागित्वमिति वासिष्ठादेरपवादो मनुस्त-त्रेति भावः ।

१ वक्ष्यमाणमेवाह क तत्रेति । शेषाणां मध्ये इत्यर्थः । क विशेषः इति । कातीयतो विशेषः, शेषाणामिति मनुतो विशेषो, निर्गुणत्वप्रातिक् लत्वयोरवान्तरविशेषश्चेत्यर्थः । एवं च क्षेत्रजस्यौरसप्रतिक लत्वे निर्गुणत्वे चाविशेषः पूर्ववन्ना-स्तिति भावः । क तेनैव, मनुनैव । क दायं, धनम् । पश्चम-

## औरसेसतिद्त्तकादीनांपुत्रिकायाश्चांद्राव्यवस्था।५५१

ट। यत्तु गौतमीयं, पुत्रा औरसक्षेत्रजदत्तकृतिमगृहोत्पन्नापविद्धा रिक्थभाजः कातीनसहोहपौनर्भवपुत्रिकापुत्रस्वयंदत्तक्रीता गोत्रभाजश्रतुर्थाशभागिन इति, तत्र गुणवदगुणवदित्युक्तरीत्याऽऽद्यवर्गोक्ताः क्रमेण तद्धराः, द्वितीयवर्गमध्ये आद्यत्रयाणां तुर्याशभागित्वोक्तिरौरसाभावे पुत्रिकादिसत्त्वे च क्षेया ।
अन्यथोक्तस्मृतिविरोधो दुष्परिहर एव । पुत्रिकापुत्रस्य विषयो
व्याख्यात्रैव वक्ष्यते । स्वयंदत्तकीतयोस्तत्त्वं तु औरसे सित
उक्तरीत्या वासिष्ठाद्येकवाक्यतयैव । एवं गृहोत्पन्नस्य रिक्थभाकत्त्वोक्तिरिप औरसाद्यभावे क्षेयति न कश्चिद्दिरोधः । एवं मानवे
मेधातिथिसंपतरिक्तांशोऽपि औरसे सित कानीनादिवदत्तकादाविष दोषद्वयसत्त्वे तद्त्यतरसत्त्वे च क्षेयः । रिक्थांशेति पाठे तु
न कश्चिद्दोष एवेति तत्त्वम् इति एतद्भिन्नविषयकं मूलवाक्यमिति सिद्धमिति बोध्यम् ।

९। मूलस्य वासिष्ठादेश्व मनुवचनान्तरिवरोधं परिहराति \* यदपीति । \* पुत्राणामिति । (मनुः अ. ९ । १५८)

१ रिकांशः प्रजीवनमात्रम्।

#### ५५२ सच्याख्यायां मिताक्षरायांच्यवहाराध्याये २

पुत्रान् द्वादश यानाह नृणां स्वायम्भुवो मनुः। तेषां षड् बन्धुदायादाः षडदायादबान्धवाः॥

इत्युपक्रम्येत्यादिः । इल्लोकद्वयेनेति भावः । \* दाया-देति । दायहरत्वं गोत्रहरत्वं चेत्यर्थः । तदेवाह \* औरस इति । \* शौद्रश्चेति । (मनु. अ. ९ । १७८)

यं ब्राह्मणस्तुं भ्रद्रायां कामादुत्पादयेत्सुतम्। स पारयन्नेव शवस्तस्मात्पारशवः स्मृतः॥

इति अग्रे तेनैवौरसादिपुत्रान् प्रतिपाद्य अन्ते लक्षितोऽयम्।
पारयन् पिण्डदानादिना प्रीणयन्नपि शवस्तत्तुल्यः अनुपकारकः
असंपूर्णोपकारकत्वात् । कामादिति त्वनुवादः कामतस्तु
प्रवृत्तानामित्यस्य । मूर्द्राविसक्तादीनां तु सम्पूर्णोपकारकत्वेनौरसत्विमित्यत एव शौद्रमात्रस्य द्वादशमध्ये मनुना पृथग्गणनं
कृतम्। तस्य फलमनुपदमेव स्फुटीभविष्यति । पुत्रिका तु एतत्प्रकरणात्पूर्व पृथगेवोक्ता मनुनेति स त्रयोदशः पुत्रः । अत एव

पुत्रान् द्वादश यानाह नृणां स्वायम्भुवो मनुः ।

इत्यत्र तस्य न ग्रहणम् । अत एवौरसः क्षेत्रजश्चैवेत्यादि-ना तानुक्त्वा "यद्येकरिकथिनौ" "एकएवौरसः" "षष्ठं तु क्षे-त्रजस्य" इत्युक्त्वा— (मनु. अ. ९ । १६५)

औरसक्षेत्रजौ पुत्रौ पितृरिक्थस्य भागिनौ । दशापरे तु क्रमशो गोत्ररिक्तांशभागिनः ॥

इत्युक्ता स्वक्षेत्रे संस्कृतायामित्यादिना पारशवः स्मृत इत्य न्तेन द्वादशस्वरूपमुक्तम् । तदग्रे— ( मनु. अ. ९ । १८० )

क्षेत्रजादीन् सुतानेतानेकादश यथोदितान् । पुत्रप्रतिनिधीनाहुः क्रियालोपान्मनीषिणः ॥

इत्यंत्रैते एव शौद्रान्ता मन्वभिमता इति स्पष्टमेव । औ-

# ८ औरसादिपुत्रषद्कस्यसपिण्डादिधनहरत्वं च ५५३

रसक्षेत्रजाविति षष्ठं त्विति पूर्वस्यानुवादो न विध्यन्तरम् । क्षे-वनस्यौरससाम्याभावात् । गोत्रभागिनो रिक्तांशभागिनश्च । रिक्तांशः मजीवनमात्रम् ग्रुख्याभावे हि मतिनिधिः। अत औरसे सति एते न कार्याः। क्रियालोपाद्धेतोः क्रियायाः अपत्यमुत्पादाये-त्तव्यामित्यस्य विधेर्लोपो मा भूदिति।नित्यो ह्ययं विधिः। स यथा-कथंचित् गृहस्थेन सम्पाद्यः । तत्र ग्रुख्यकल्प औरसः तदसम्प-त्तावेते उनुकल्पा इति मेथातिथिः । अदायादेति दृंद्रोत्तरं न-ञ्समास इति शङ्काशयः। तद्गीत्यस्य व्याख्येयमित्यत्रान्वयः। स्वेति । पूर्वोक्तपुत्रेत्यर्थः। सपिण्डाश्च समानोदकाश्चेति द्वनद्वः। तदिति । स्विपतुः सिपण्डसमानोदकान्यतरेत्यर्थः तत्, तद्रिक्थहरत्वम् । एवं दायादादिशब्दस्यार्थम्रुक्त्वा बान्धवशब्दस्य तमाह \* बान्धवत्वमिति । पुनस्त्वर्थे । अ-स्यातिप्रसक्तत्वादाह \* सपिण्डत्वेन चेति । वान्धवत्वस्वरूप-माह \* उदकेति । एवं च अदायादबान्धवा इत्यत्र नज्समासं कृत्वा द्वन्द्वः कार्यो न तु प्रागुक्त इति भावः । एतेन प्रागुक्तमे-भातिथिव्याख्यानमपास्तम् ।

१०। एवं वचनद्वयव्याख्यानहेतुं तदुक्तिक्पमेवाह \*गोत्रेति। दिन्नमः दक्तः सुतः पुत्रः जनयितुर्निषेक्तुर्जनकस्य गोत्र-रिक्ये गोत्रधने न भजेत् न प्राप्तुयात्। जनयितुरिति पश्चमी-ति मेधातियः। तथा च तन्मरणनिमित्ताशौचादिकमपि च प्रा-प्रोति विवाहं विना। तत्र तद्वोत्रस्यापि परिहार्यत्वात्। अनेता-न्यमोत्रस्यापि पुत्रीकरणमनुकातं भवति। अपि तु सस्मै दक्त-स्तस्य गोत्रं धनमाशौचादिकं च दक्तकः प्राप्नोति। तथा यतो-गोत्ररिकथानुगः "सगोत्रेण" इति "यो रिक्थहर" इति च स्मृतेः पिण्टः तद्दानं श्राद्धमिति यावत् गोत्ररिकथे ऽनुमच्छिति

सः, यदीयगोत्रारिक्थे गृह्येते तस्मै एव पिण्डोदकदानाद्योध्वेदेहिकक्रिया, अतो ददतस्तद्दातुर्जनकस्य दत्तपुत्रकर्तृकस्वधा श्राद्धं व्यपैति । अर्थात्ततो निवर्त्तते । दत्तकस्य जनकश्राद्धे नाधिकारः ।
तस्य तत् तेन न कर्त्तव्यमिति यावत् । ददत इति पश्चमी व्यपैतीत्यत्रान्वय इति वा। वस्तुतः पिण्डशब्दः सापिण्ड्यपरः । श्राद्धपरत्वे ददतः स्वधेत्यनेन पौनरुत्व्यापत्तेः । अत एव शिष्टाः
पतिग्रहीतृगोत्रेणैव तस्य सर्वक्रियानुष्टानं कुर्वन्ति। प्रतिग्रहीतृसपिण्डा एव च तन्मरणादौ दशाहाशौचमनुतिष्टान्ति । प्रतिग्रहीत्
तकुले एव तत्सपिण्डीकरणाद्याचरन्ति । अत एवास्मादेव वचनादत्तकस्य जनकसापिण्ड्यानिग्रत्तिरित्यभियुक्तव्याख्यातमिति बोध्यम् । एतच्च दातुः पुत्रान्तरादिसद्भावे । तदभावे तु
तस्याप्यसावेव रिक्थश्राद्धाद्यधिकारी । (याज्ञ. २ । १२७)

अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः । उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः ॥ इति न्यायसाम्यात् ,

दत्तः पुत्रः पितुः कुर्याज्जनकस्य मृते ऽहानि । गयायां च ततोऽन्यत्र न पुत्रान्तरसनिधौ ॥

इति शातातपस्मरणाच । इदमपि दानानन्तरं जनक-स्यापुत्रत्वे । दानकाले त्वेकस्य दानिनिषेधात् । एवमेव द्वयाप्तु-ष्यायणदत्तकस्यापि उभयोपकारकत्वं बोध्यम् । अत एव दित्रि-मः किचिदिति पाठेन सहैकवाक्यताऽपि । अस्य सापिण्ड्यं परि-बेदनदोषाभावश्चान्यत्र स्पष्टः । एष एव न्यायः प्राग्वत् पुत्रीक-रणाविशेषात् कृत्रिमादीनामपि बोध्यः । तदाह \* इत्यत्र दित्रमे-ति । औरसपुत्रप्रतिनिधिदत्तककृत्रिमादेरप्युपलक्षणार्थत्वादित्य-र्थः । तथा च दत्तकादीनां ततः पित्रादिरिक्थहरत्वप्रतीतेः

#### ८इसकादीनां पितृसपिण्डाद्धिनहरत्वोपपसिः। ५५५

पूर्वपक्षोक्तरीत्या च तदभावप्रतीतेर्मिथोविरोधादप्रामाण्यापत्ति-रिति बचनानर्थक्यभियोक्तैव व्यवस्था ज्यायसी । अत एवो-कद्रादशपुत्रानुकत्वा देवलेनोक्तम्,

एते द्वादश पुत्रास्तु संतत्यर्थमुदाहृताः ।
आत्मजाः परजाश्चैव लब्धा याद्दिन्छकास्तथा ॥
एषां षद् वन्धुदायादाः पूर्वेऽन्ये पितुरेव षट् ।
विशेषश्चापि पुत्राणामानुपूर्व्याद्विशिष्यते ॥
सर्वे सनौरसस्यैते पुत्रा दायहराः स्मृताः ।
औरसे पुनरुत्पन्ने तेषु ज्येष्ठचं न तिष्ठति ॥
तेषां सवणी ये पुत्रास्ते तृतीयांशभागिनः ।
हीनास्तम्रपजीवेयुर्गासान्छादनसम्भृताः ॥
इतीति भावः ।

११। ननु तदिवशेषेऽपि दित्रमग्रहणं नोपलक्षणामिति पूर्वीक्तमनुवाक्यद्वयं पितृधनविषयकमेवास्तां, तावताऽपि मनोर्मिथो
विरोधाभावात् । मूलकृता पितृधनस्थले उक्तत्वेऽपि मनुनाः
ऽन्यत्रतत्रानुक्तत्वात् । एवं च पूर्वपक्षोक्तमेव दृढं सम्पन्नम् ।
अतो मनुवचनादेव तथा प्रतिपाद्यितुमाह \* पितृधनेति । \*सवेषाम्, अग्रिमाणाम् । तदुक्तमेवात्र हेतुमाह \* न भ्रातर इति ।

श्रेयसः श्रेयसो ऽलाभे पापीयान् रिक्थमहिति । बहवश्रेत्त सह्शाः सर्वे रिक्थस्य भागिनः॥(मनु.९।१८४)। इति अस्य पूर्वञ्लोकः । \* इति, इत्यस्य । पुत्रा इति सा-मान्यबहुवचनाभ्यामाह \* सर्वेषामिति ।

१२। नन्वीरसबहुत्वापेक्षमेव बहुत्वामिति औरसा एक पुत्रा न ते प्रतिनिधिभूताः । किं च न भ्रातर इत्यत्रत्यस्य पुत्रा इत्यस्य पित्रादिसाहचर्यान्मुख्यौरसपुत्रपरत्वमेवेति तिद्व- षयकमेव पुत्रपदोत्त्वा पितृधनिवषयकं तदस्तु । अत आह \* औरसस्येति । वचनद्रयस्याप्येकार्थत्वे पौनकत्त्वापित्तिरिति भावः । ननु द्विबद्धमिति न्यायेन दाढ्यीय पुनस्तदनुवादकमेव तदास्तामत आह \* दायादेति । तथा च दायादशब्दस्वरू-पपर्यालोचनयाऽपि पितृधनपरत्वं तस्य नास्तीति भावः ।

१३। किं च साहचर्यस्यासार्वात्रिकत्वेन पुत्रत्ववात्पतृत्वादेरिष गौणमुख्यसाधारणत्वेन च साहचर्यस्य दुर्वचत्वात् , अपि
च श्रेयस इत्यग्रे पाठेन गौणपुत्रविषयत्वात् , श्रेयस इत्यनेनािष तत्प्रतिपादनाच्च, ब्राह्मणस्यानुपूर्व्येणत्यादिना पुत्रश्चतं भवेदित्यन्तेन ततः प्राक्तनवचनकदम्बेन पितृधनविषयेंऽश्वविभागकथनपूर्व तद्धागित्वस्यौरसस्य प्रतिपादितत्वाच । तस्मादौरस इत्यादि तत्परमेवेति व्यवस्थापनं मनुसम्मतं युक्तमेवेतिन मूलादिवचनानां प्रागुक्तानां मिथो विरोध इति दिक् ।

१४। नन्वेवमिष मूलोक्तस्ससंख्यः क्रमो ऽयुक्त एव। स्मृत्य-न्तरेष्वन्यथाक्रमस्य ससंख्यस्य मितपादितत्वेन ताद्वरोधात्। एवम्रक्तवर्गद्वयमितपादकमनुरिष स्मृत्यन्तरिवरुद्धः। तथा हि। तत्रतावदापस्तम्बर्धमसूत्रविष्ठतौ स्मृत्यन्तरसंग्रहः,

औरसः पुत्रिकाबीजक्षेत्रजौ पुत्रिकासुतः । पौनर्भवश्र कानीनः सहोढो गूढसम्भवः ॥ दत्तः क्रीतः स्वयंदत्तः कृत्रिमश्रापविद्धकः । यत्रकचोत्पादितश्र स्वपुत्रा दश्च पश्चच ॥ इति ।

अत्र संख्याव्यत्ययः क्रमव्यत्ययश्च तत्राद्यः सुपरिहरो य-द्यपि, पुत्रिकापुत्रिकासुतौ द्वावप्येका कोटिः तथा बीजक्षेत्रजो यत्रकचनोत्पादितोऽप्येषामेवान्यतम इति त्रयाणामन्तर्भावे द्वा-द्यात्वस्येव सम्पत्तेः, तथापि क्रमव्यत्ययस्तद्वस्थ एव ।

#### ८दायविभागे हाद्रापुत्रविषयेमन् काव्यवस्था। ५५७

१५। मानवे तु, (अ. ९। १६५)
औरसक्षेत्रजौ पुत्रौ पितृरिक्थस्य भागिनौ।
दशापरे तु क्रमशो गोत्ररिक्तांशभागिनः॥
इत्यत्र पुत्रिकामप्यौरससमत्वेनौरसे एवान्तभीवयित्वा, त-स्याः पूर्वं स्वातन्त्र्येणोक्तत्वात्तक्षित्रा एवात्र विवक्षिता वेत्यात्रायेन एतावुक्त्वा इतरे दश्चेत्युक्त्वा तथैव क्रमेणोक्तानि तछक्षणानि। तथा हि।

स्वक्षेत्रे संस्कृतायां तु स्वयमुत्पादितश्च यः। तमीरसं विजानीयात्पुत्रं पाथमकल्पिकम् ॥ ( १६६ ) यस्तलपजः प्रमीतस्य क्रीबस्य व्याधितस्य वा । स्वधमेंण नियुक्तायां स पुत्रः क्षेत्रजः स्मृतः ॥ (१६७) माता पिता वा दद्यातां यमद्भिः पुत्रमापदि। सहशं त्रीतिसंयुक्तं स शेयो दत्रिमः सुतः ॥ (१६८) सद्दां तु प्रकुर्याद्यं गुणदोषविचक्षणम् । पुत्रं पुत्रगुणैर्युक्तं स विज्ञेयश्र कृत्रिमः ॥ (१६९) उत्पद्यते यहे यस्य न च ज्ञायेत कस्य सः। स गृहे गूढ उत्पन्नः तस्य स्याद्यस्य तल्पनः ॥ (१७०) मातापित्रभ्यामुत्सृष्टं तयोरन्यतरेण वा। यं पुत्रं परिगृह्णीयादपविद्धः स उच्यते ॥ ( १७१ ) पितृवेक्मिन कन्या तु यं पुत्रं जनयेद्रहः। तं कानीनं वदेत्राम्ना वोदुः कन्यासमुद्भवम् ॥ (१७२) या गर्भिणी संस्क्रियते ज्ञाताऽज्ञातापि वा सती। बोद्धः स गर्भो भवति सहोढ इति चोच्यते ॥ (१७३) क्रीणीयाद्यस्त्वपत्यार्थे मातापित्रोर्यमन्तिकात् । स क्रीतकः स्रतस्तस्य सदृशो ऽसदृशोय वा ॥ (१७४)

#### ५५८ सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

या तु पत्या परित्यक्ता विधवा वा यथेच्छया। उत्पादयेत्युनभूत्वा स पौनर्भव उच्यते ॥ (१७५) मातापितृविहीनोयस्त्यक्तो वा स्यादकारणात्। आत्मानं स्पर्शयेद्यस्मै स्वयंदत्तस्तु स स्मृतः ॥ (१७७) यं ब्राह्मणस्तु शूद्रायां कामादुत्पादयेत्सुतम् । स पारयन्नेव शवस्तस्मात्पारशवः समृतः ॥ इति । (१७८) तरुपं दाराः । यथा गुरुतरुपग इति । तरुपं शय्याष्ट्रदारे-ष्वित्यमरः । \* व्याधितस्य, अप्रतीकारराजयक्ष्मादिरोगाक्रा-न्तस्य । \* स्वधर्मेण, प्रागुक्तेन । \*सद्द्यां, सवर्णम् । \*गुणदो-षविचक्षणं, पौढम् । अत एव पुत्रगुणैर्युक्तम् । अन च ज्ञायेतेति। हीनाधिकपुरुषजत्वमन्तरेण सवर्णजत्वनिश्चये अस्य पुरुषस्याय-मित्येवं न ज्ञायेत चेत्यर्थः । मातुर्वहुगामिनीत्वे इदम् । अयस्ये-ति । यस्य तल्पजः स्यात्तस्य स इत्यर्थः । \* मातापितृभ्यामि-ति । बहुपुत्रतया भरणासामध्येन केन चिद्दोषेण वेत्यर्थः । अपुत्रं, तद्बुद्ध्या परिग्रहो न तज्जीवितेच्छया । अयेति । या ज्ञाताऽ-ज्ञाताऽपि वा गर्भिणी सती संस्क्रियते इत्यर्थः । \*सहोढ इति । तया सहोढ इत्यर्थः । अपुनर्भूत्वा, पुनर्शृहिणी भूत्वा । अअका-रणात्, पातित्यादिकारणाभावात् । अकारणे इति पाठान्तरम् । **\*स्पर्शयेत्**, दद्यात् ।

विश्राणनं वितरणं स्पर्शनं प्रतिपादनम् ।

इत्यमरः । \*स पारयित्रिति । स पुत्रः पितृन् श्राद्धादि-भिः पारयन् प्रीणयन्निप अन्यपुत्रवदप्रशस्तत्वाच्छवतुल्य इति पारशव इत्यर्थः । यद्यप्यस्य श्द्रापुत्रस्य विवाहिताजन्यत्वेनानु लोमृजत्वेन च मूर्द्धावसिक्तादिवदौरसत्वमिविशिष्टं तथाप्युक्तरी-त्या अपशस्तत्वेन ततो भेदेन तत्रागणनम्, एतेषु सत्सु तस्य

#### ८झाद्द्यापुत्रविषयेयांसिष्ठादिवाक्यविरोधनिरासः ५५९

सकलधनहरत्वाभावादत्र प्रकरणे उन्ते परिगणनम् इति बोध्यम्।

१६। वासिष्ठे तु औरसानन्तरं तदलाभे नियुक्तायां क्षेत्रजो दितीयः, तृतीयः पुत्रिका विज्ञायते, पौनर्भवश्चतुर्थः, कानीनः प-श्चमो, दत्तकः षष्ठः, क्रीतः सप्तमः, स्वयम्रपगतोऽष्टमो, ऽपविद्धो नवमो, गूढोत्पन्नो दश्चमः, कृत एकादशः, शूद्रापुत्र एव द्वादशो भवतीत्युक्तम्।

वैष्णवे तु औरसक्षेत्रजपुःत्रिकापुत्रपौनर्भवकानीनगृढोत्पन्न-सहोढदत्तकीतस्वयमुपगतापाविद्धयत्रकचनोत्पादिता द्वादशेत्यु-क्तम्।

देवलीये तु औरसपुत्रिकापुत्रक्षेत्रजकानीनगृढोत्पन्नापवि-दसहोढपौनर्भवदत्तकस्वयम्रपगतकृत्रिमक्रीता द्वादशेत्युक्तम् ।

नारदीये तु— (व्यव. १३। इलो. ४५। ४६) औरसः क्षेत्रजैश्रव पुत्रिकापुत्र एव च। कानीनश्र सहोदश्र गृदोत्पन्नस्तथैव च॥

पौनर्भवो ऽपाविद्धश्च दत्तः क्रीतः कृतस्तथा ।

स्वयं चोपगतः पुत्रा द्वादशैते प्रकीर्तिताः ॥ इत्युक्तम् ।

तस्मात्क्रमन्यत्ययकृतविरोधो दुष्परिहरोऽत आह-

१७। क्ष्वासिष्ठादिष्विति । अअगुणविद्ति । असुब्वत इति
भाष्यप्रयोगवद्यं साधुः । अयं भावः । मनुना औरस इत्यादिना वर्गद्रयेनाद्यस्य तत्त्वं द्वितीयस्य तदभावं च प्रतिपाद्य तत्प्रसङ्गादेवाग्रे स्वल्पव्यवधानेनौरसादिपुत्रस्वरूपप्रतिपादनेनोपक्रमानुसारेण तथोक्तिनं तु तत्त्वत एष क्रम इति क्षायते । अत
एव तत्र क्रमञ्च इत्युक्तिरि तत्परैवेति न सर्वथा तान्विकैतञ्चमबोधिका ऽपितु कस्मिश्चिद्विशेषे असत्यवासौ, विश्वेषेतु गुणवदगुणवद्रूप एवेति। एवं स्मृत्यन्तर्पाठस्यापि गतिः। युक्तियुक्त-

श्र मूलोक्तक्रमः । तथा हि । औरसपुत्रिकयोरौरसत्वाक्तत्समत्वाच प्रागुक्तिः । क्षेत्रजगूढजदितीयकानीनपौनर्भवानां स्वबीजक्षेत्रो-त्पन्नत्वादेव दत्ताद्यपेक्षया प्रावल्यम् । आद्यकानीनस्यापि स्वीय-कन्योत्पत्तिकत्वादेव ततः प्रावल्यम् । अवान्तरमपि तारतम्यं स्पष्टमेव सर्वेषाम् । एवमग्रेऽपि सहोढजस्य स्ववीजाश्रयत्वेन प-रिगृहीतक्षेत्रोत्पन्नत्वेऽप्युत्तरषद्कयोगो गर्भोत्पत्तिकाळे स्वक्षेत्रत्वा-भावकृत एवेति सर्वमनवद्यमिति ।

१८। इदमपि सर्वे युगान्तरविषयकम् । कलौ त्वीरस-दत्तकावेव औरससमत्वात्पुत्रिका च।

दत्तीरसेतरेषां तु पुत्रत्वेन परिग्रहः।

इति माधवादिस्मरणात् ।

एतानि छोकगुप्त्यर्थं कछेरादौ महात्मभिः।

निवर्त्तितानि कर्माणीति चरमेणास्यान्वयः । शिष्टाचारोऽपि तथैव दृश्यते ।

केचित्तु औरसेन पुत्रिकासंग्रहवत् दत्तपदेन तत्सपकक्ष-क्रीतस्वयन्दत्तक्वत्रिमाणामपि ग्रहणम् ।

अत एव श्रेयसः श्रेयस इति मन्किः,

स्वगोत्रेण कृता ये स्युर्दत्तकीतादयः सुताः।

विधिना गोत्रतां यान्ति न सापिण्ड्यं विधीयते ॥

इति दुखगौतमोक्तिः,

दत्तकीतादिपुत्राणां बीजवप्तुः सपिण्डता ।

सप्तमीं पश्चमी चैव गोत्रं तत्पालकस्य च।। इति बृहन्मनुः,

औरसः क्षेत्रजश्चेव दत्तः कृत्रिमकः सुतः।

इति कलिधर्मप्रस्तावे पराश्चरश्च सङ्गच्छते । औरसादीनां सर्वेषां पुत्राणां प्रकृतत्वादौरसादीनुपक्रम्य तेषां पूर्वः पूर्वः श्रेयानस

#### ८द्त्तौरसेतरेषां कलिव उर्यत्वंगौतमीयविरोधपरि ५६१

एव दायहरः स चान्यान्विभृयादिति वैष्णवम् औरसादीनां पुत्राणां पूर्वपूर्वाभावे परः परो रिक्थमईति पूर्वसद्भावे परसंवर्द्धनं स एव कुर्यादिति, तद्प्यपवादेतरिवषयम्। यदि तु समानरूपा ब-हवः पुत्रास्तदा सर्वे एव विभज्य धनं गृह्णीयुरिति मनुव्याख्या-तारः। यद्यपि मन्वादिकं युगान्तरपरतयाऽपि सुयोजं तथापि अन्त्यमन्यथा दुर्योजमेवेत्याहुः।

१९ । वस्तुतो नियोगनिषेधेनैव क्षेत्रजनिषेधे तत्र क्षेत्रज इत्यौरसविशेषणमावश्यकं यथा तथा कृत्रिमक इत्यपि दत्तस्यैव विशेषणमिति बोध्यम् ।

२०।नन्वेवमिप मूलस्य गौतमिवरोध एव। तेन हि औरससमस्य पौतिकेयस्य दशमत्वेन परिगणनं कृतम्। तथा हि पुत्रा
औरसक्षेत्रजदत्तकृतिमगूढोत्पन्नापिवद्धा रिक्थभाजः कानीनसहोढपौनर्भवपुत्रिकास्वयंदत्तकीता गोत्रभाजः चतुर्थाशभागिन इति।
कानीनादीनां तुर्याशभागित्वमत्रोक्तं चौरसाभावे पुत्रिकादिसन्वे
च क्षेयम्। एवं क्षेत्रजादीनामिप तत् क्रमतो क्षेयम्। अन्यथा
पूर्वविरोधो दुष्परिहर एव । स्वयंदत्तकीतयोस्तन्वं वासिष्ठाद्येकवाक्यतया पागुक्तरीत्या। गूढोत्पन्नस्य तन्त्वमौरसाद्यभावविपयकमिति वोध्यमित्यत आह अगौतमीयेत्विति। अविजातीयेति।
ब्राह्मणादेः शुद्रान्यक्षत्रियादिस्त्रियामुत्पन्नपुत्रिकापुत्रविषय इत्यर्थः।

२१।तत्र परिगणनमात्रोत्या क्रमानुत्या तन्मात्रपरमेव तत्स-र्व न तु क्रमपरम्। अतः क्रमो मूलोक्त एव। पूर्वाभावे परः पर इत्युक्तोरिति केचित्।

यद्यपि वैष्णवादौ औरसादीनां प्रागुक्तानां प्रथमद्वितीयादि-त्वेन कथनात्, "एतेषां पूर्वः पूर्वः श्रेयान् स एव दायहर" इत्यु-

१ कलिथर्मप्रस्तावे पराशरवचनम्।

क्तेश्व क्रमो विहित एव तथापि मूलोक्त एव युक्तियुक्त इति मा-गुक्तम् इति बोध्यम्। तदेतदभिषेत्यैव उपसंहरति क्षतस्मादिति।

२२ नन्वेवमिप मूलादेर्मनुविरोध एव । भ्रातृणामिति मनुना एकेन भ्रातुष्पुत्रेणैवान्येषामप्यपुत्रभ्रातृणां पुत्रवत्त्वप्रतिपादनेन स पुत्र इति लाभेन मूलकृत च "औरसो धर्मपत्नीज"
इत्यादिना "पूर्वाभावे परः पर" इत्यन्तेन विभागकथनद्वारादिना
द्वादशत्वस्य पुत्राणां प्रतिपादनेन द्वादशभ्यो ऽधिकोऽन्यस्तत्र
कथमयमन्तर्भूतः तथा द्वादशत्वासङ्गतेरित्याशयेनाह अयनु
कृणामिति । अयनु, यदि । परिहर्रति अत्यपीति । परमतमाह अभातुष्पुत्रस्येति । सम्भवे इत्यनेनान्यथा अन्येषामिप अवकाशः स्चित इति न तत्प्रतिपादकस्मृतिविरोध इति स्चितम् ।
अनिषेधार्थमिति। तथा च तस्य दत्तकत्वमिति न विरोध इति भावः।

२३।ननु निषेधार्थमित्यस्य निषेधाभिधेयकमित्यर्थः उत निषेधात्पर्यकमित्यर्थः। नाद्यः। शब्दात्तद्यतितेः। नान्त्यः। तथा तात्पर्यस्य लक्षणां विना दुर्वचत्वेन वक्ष्यमाणरीत्या वचनोपपत्त्या मुख्यार्थवाधाभावेन तथार्थे साधकस्मृत्यन्तराभावेन तात्पर्यानुपपत्त्याद्यभावेन च निष्प्रयोजनलक्षणाया अनौचित्येन तद्यी-सम्भवात्। तथा चेदमयुक्तम्। अतो वक्ष्यमाणं स्वाभिमतमर्थे हृदि निधाय स्वमतेन प्रकृतं विरोधं परिहरति अन पुनरिति। न चेत्यर्थः। अपुत्रत्वेति। अपुत्रभ्रातृनिष्ठपितृतानिकृषितपुत्रत्वेत्यर्थः। अपुत्रत्वेति। अपुत्रभ्रातृनिष्ठपितृतानिकृषितपुत्रत्वेत्यर्थः। कन्यादिसच्वे इत्यादिः। अत्रैव तात्पर्यं न त्कार्थे इति अत एवेदम् उपपादियतुमत्र हेतुमाह कत्सुता गोत्रजा इति। पत्नीदुहिन्तरश्चेत्यादिनाऽत्र वक्ष्यमाणेन भ्रात्रभावे भ्रातृसुतस्य धनभाक्त्वं प्रतिपादितम्।यदि तु मनोस्तथाऽर्थः स्यात्तदा तस्याप्यौरसा-दिवुल्यतया पुत्रत्वेन सर्वेभ्यः पत्न्यादिभ्यः पूर्वमेव धनभाक्त्व-

# ८मूर्धावासिक्तादिषुशूद्रापुत्रेशूद्रदासीपुत्रेचव्य० ५६३

स्य लाभेन तद्विरोधः स्पष्ट एव । किं च तथा सित अस्य क्र-मपाठितद्वादशमध्येऽन्तःपातस्य दुष्करत्वेन तद्रग्रे एव निवेशो वाच्यः । तथा च सर्वतोऽत्रापकृष्टत्वलाभेन वक्ष्यमाणस्मृतिकद-म्बविरोधापत्तेः । प्रकृतसंख्याविरोधस्तु न दत्तः। शङ्काविषयत्वात्। न चैवमिष तथा सित त्रयोदशपुत्रत्वापत्या पुत्रान्द्वादश यानाहेति-मनुविरोध एव कुतो न दत्त इति वाच्यम्। तदाशयस्य वक्ष्यमा-णत्वादिति भावः । एतत्तत्त्वमनुपदमेव स्फुटीभाविष्यतीत्यल-म् ॥ १३२ ॥

मि॰ अव॰ इदानीमुक्तोपसंहा रच्याजेन तत्रैव नियममाह।

या॰ सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः ।

मि॰ समानजातीयेष्वेव पुत्रेषु अयं पूर्वीभावे परः पर इत्युक्तो विधिः न भिन्नजातीयेषु।तत्र च कानीन-गृहोत्पन्नसहोहजपीनभेवाणां सवर्णत्वं जनकहारेण न स्वरूपेण। तेषां वर्णजातिलक्षणाभावस्योक्तत्वात्। तथा अनुलोमजानां मूर्धाविसक्तादीनामौरसेष्वन्तर्भा-षाक्तेषामप्यभावे क्षेत्रजादीनां दायहरत्वं बोद्धव्यम्। शृद्धापुत्रस्त्वौरसोऽपि कृत्स्नं भागमन्याभावेऽपि न लभते।

यथाह मनुः, (अ. ९ इलो. १५४)
यद्यपि स्यानु सत्पुत्रो यद्यपुत्रोऽपि वा भवेत्।
वाधिकं दशमादद्याच्छूद्रापुत्राय धर्मतः॥ इति।
यदि सत्पुत्रो विद्यमानद्विजातिपुत्रो यद्यपुत्रोऽविद्यमानद्विजातिपुत्रो वा स्यात्तास्मिन्मते क्षेत्रजादिर्वाऽन्यो वा सपिण्डः शूद्रापुत्राय तद्धनाद्दशमांशाद्धिकं

५६४ स्वव्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

न दद्यादिति । अस्मादेव क्षात्रियावैद्यापुत्रयोः सव-णीपुत्राभावे सकलधनग्रहणं गम्यते । <sup>मि०अव०</sup> अधुनातत्प्रसङ्गेन द्युद्रधनविभागे विद्योषमाह।

या॰ जातोऽपि दास्यां शूद्रेण कामतोंऽशहरो भवेत्।।१३३॥ मृते पितिर कुर्युस्तं भ्रातरस्त्वर्द्धभागिकम् । अभ्रात्को हरेत्सर्वे दुहितॄणां सुतादृते ॥१३४॥

मि॰ श्रूद्रेण दास्यामुत्पन्नः पुत्रः कामतः पितुरि-च्छया भागं लभते। पितुरूध्वे तु यदि परिणीतापु-त्राः सन्ति तदा ते भ्रातरः तं दासीपुत्रम् अर्धभागिकं कुर्युः। स्वभागाद्द्वे द्युरित्यर्थः। अथ परिणीतापुत्रा न सन्ति तदा कृत्स्नं धनं दासीपुत्रो गृहीयात्, यदि परिणीतादुहितरस्तत्पुत्रा वा न सन्ति। तत्सद्भावे त्वर्द्वभागिक एव दासीपुत्रः! अत्र च श्रुद्रग्रहणाद्धि-जातिना दास्यामुत्पन्नः पितुरिच्छयाऽप्यंशं न लभते, नाप्यर्द्धे, दूरत एव कृत्स्नम्। किंत्वनुकूलश्चेजीवनमा-त्रं लभते॥ १३३॥ १३४॥

रा न भवन्ति । सजातीयेष्विति सजातीयानियमात् । यदि ही-नवर्णादुत्पन्नास्तदा प्रतिलोमजत्वेन निन्द्या एवे ति बोध्यम् ।

२। तथा सित प्रसक्तपूर्वविरोधाभावाय कानीनादिषु सजातीयत्वमाह \* तत्रचेति । तेषां पुत्राणां मध्ये इत्यर्थः । तथा
नियमे सित चेत्यर्थो वा । ननु स्वतस्तत्कुतो नेत्यत आह \*स्वरूपेणेति । स्वरूपतस्तेषां कुण्डगोलकयोरन्यतर्त्वेन आद्यकानीनस्य व्यभिचारजन्यत्वेन वर्णजात्यन्तभीवाभावस्याचाराध्यायेऽभिहितत्वादित्यर्थः । अन्यथाऽनुपपत्त्याचेदम् । अन्यथा
विरोधो दुष्परिहर एव स्यादिति भावः ।

३। नन्वेवमिष मूर्जाविसक्तादीनां दायहरत्वानुक्त्या न्यून-ता मूलादी, तेषां तत्रानन्तर्भावात् । उपलक्षणतया तत्र तेषां ग्रहणे प्रागुक्तरीत्या मध्ये दुर्ग्रहत्वेन अन्ते ग्रहणे द्वादशाभावे तेषां दायहरत्वापित्तः, उपसंहारिवरोधापितिश्च, अतो ऽनुक्तं विशे-षान्तरमाह \*तथेति। प्रतिलोमजव्याद्यत्तये आह अनुलोमिति। प्रागुक्ताशयेनाह अगैरसेष्विति । तथा च परांशे एवायं नियमो न सर्वतः पूर्वाशे इति तत्रासवर्णत्वेऽपि न वाधकिमिति न शङ्कोक्तदोष इति भावः। अपिर्गुख्यपुत्रिकोभयसमुच्चायकः।

४। एवं सित प्राप्तातिमसङ्गानिरासाय वश्यमाणमूलसङ्गतये च आदिना पारश्चान्यस्येव ग्रहणिमित सचयन् विशेषान्तरमाह श्रश्चेते । अव्याभावेऽपिति । ग्रुख्यौरसादिपुत्राभावेऽपीत्य-र्थः । उभयत्र मानमाह अयाहेति । मन्वर्थमाह अयदीति । यद्यपीत्यर्थः । कचित्तयेव पाठो वचनानुरोधी । पितेति शेषः । इदं च मृतिपतृकधनाविभागविषयकम् । अक्षरमर्याद्या तथेव प्रतीतेः । जीवद्विभागे तु प्रसादादाने एकांशः, प्रसादे तु तावदेवे-त्युक्तं यत्पुनन्नीह्मणेत्यादिना । अत एव तद्विरोधो न । तदेतदिभि- मेत्याह \* तिस्मिनिति । पितरीत्यर्थः । देद्यादिति स्वारस्यादाह
\*क्षेत्रजादिरित्यादि। \*दशमांशादिधिकिमिति । नचेदं मनूकं दशमांशहारित्वं चतुस्त्रिद्येकभागाः स्युर्वणश इति मूलोक्तेन श्रुद्रापुत्रस्यैकांशहारित्वेन विरुद्धिमिति वाच्यम्। ब्राह्मणीपुत्रस्य चत्वारोंऽशाः, क्षत्रियापुत्रस्य त्रयः, वैश्यापुत्रस्य द्दो, श्रुद्रापुत्रस्यैक
इति मिलित्वा दशेति तत्रापि दशांशहारित्वस्यैवोक्तत्व।त् । तत्र
श्रुद्रापुत्रांशापेक्षया चत्वारो भागा बोध्याः। इतिः शाब्दार्थसमाप्ती।

५। तात्पर्यार्थमाह \* अस्मादेवेति । उक्तमनुवचनादेवेत्य-र्थः । तदेव तथेत्यादिना प्रतिपादितमिति न तस्य निर्मूळता नापि काश्चित्तत्र विशेष इति भावः ।

उ. १। अत एव वक्ष्यमाणसङ्गतिमेवाह अअधुनेति । पूर्वो कोपसंहारस्य सविशेषस्य कथनानन्तरामित्यर्थः । अतत्मसङ्गन, तत्मकरणेन । तद्वक्तव्यत्वस्याप्यावश्यकत्वात् । अ उत्पन्नः, सोऽपि । कामत इत्यस्य व्याख्या अपितुरिति । एवं पूर्वार्द्धेन जीवत्पितृकविभाग उक्तः ।

मनुरपि, (अ.९।१७९)

दास्यां वा दासदास्यां वा यः शूद्रस्य सुतो भवेत् । सो ऽनुज्ञातो हरेदंशमिति धर्मो व्यवस्थितः ॥ इति ।

२। उत्तरार्द्ध द्वितीयविभागपरं स्पष्टमेवेत्याह \* पितुरूर्ध्व-मिति । मरणादिति शेषः । \* परिणीतापुत्राः, विवाहितापुत्राः। तदा ते भ्रातर इति पाठः । \* अर्द्धभागिकं, कर्मधारयान्मत्व-धीयष्ट्रन् । अर्द्धभागिनमिति पाठे इनिर्वोध्यः । अर्द्धत्वस्य सापे-क्षत्वादाह \* स्वभागादिति । तेषां मत्येकं यो भागोंऽशस्तत्रै-

१ दद्यादिति दानिक्रयायाः कर्जाकाङ्कृत्वात् योग्यतया क्षेत्रजादे-रेव कर्तृत्वमिति भावः।

कांशापेक्षया ऽर्द्धं सम्रुदितद्रव्यात् दद्यरित्यर्थः ।

३। तृतीयाद्धार्थमाह अथोति। हरोदित्यनेन जन्मना पुत्रवत्त-स्यापि स्वत्वं स्वितम्। दुहितृणामित्याद्यर्थमाह अयदीति। दुहि-तृसुतापेक्षया दुहितुः माथम्यस्य मूले वक्ष्यमाणत्वेन तत्सुतस-स्वेऽपि कृस्नग्रहणे किमु वक्तव्यं साक्षाद्दुहितृसन्त्वे इति केमु-तिकन्यायासिद्धमर्थमाह • परिणीतादुहितर इति। एवमेवाह अत्तुत्रा इति।

४। केचित्त-दुहितृणामित्यत्राभावे इति शेषः। सुतादित्यत्रापि मत्यासत्त्या तत्सवन्धः । गामश्व इतिवत्सस्रचय इत्याशयोऽस्ये-त्यादुः । मत्यासत्तरेवैतत्तात्पर्यार्थमाकाङ्कितमाह क्षतत्सद्भावे इति। अन्यत्रसद्भावे इत्यर्थः । युक्त्यन्तरस्य वक्ष्यमाणत्वेनैतयुक्तामिति तत्त्वम्। अन्यस्याश्चतत्वात्तस्य च मक्रतत्वेन बुद्धिस्थत्वामित्यत्रापि तथैवेति भावः ।

वा.स्व.१।अत्र गृहजातमसङ्गात् दासाविषये किश्चिदनुक्तग्रुच्यते।
तत्र तावहासाः पश्चद्रश । (व्यव.५।इलो.२६।२०।२८),
गृहजातस्तथा क्रीतो लब्धो दायादुपागतः ।
अनाकालभृतस्तद्वदाहितः स्वामिना च यः ॥
मोक्षितो महतश्चणीत् युद्धमाप्तः पणे जितः ।
तवाहामित्युपगतः मव्रज्यावासितः कृतः ॥
भक्तदासश्च विक्रेयस्तथैव वहवाहृतः ।
विक्रेता चात्मनः शास्त्रेदासाः पश्चद्रश स्मृताः ॥ इति नारदः।
तत्र गृजातादौ विशेषमाहृतः— (मनु. अ. ९ । १७९)
मनुयाङ्गवल्क्यौ, (याङ्ग. २ । इलो. १३३ । १३४)
दास्यां वा दासदास्यां वा यः शृद्धस्य स्नृतो भवेत् ।
सो ऽनुङ्गातो हरेदंशमिति धर्मो व्यवस्थितः ॥ इति,

### ५६८ सध्याख्यायां मिताक्षरायांच्यवहाराध्याये २

जातोऽपि दास्यां श्र्द्रेण कामतोंऽशहरो भवेत् ॥ मृते पितरि कुर्युस्तं भ्रातरस्त्वर्द्धभागिकम् । अभ्रातको हरेत्सर्वं दुहितृणां सुनाहते ॥ इति च ।

तत्र दास्यां कस्यां चित् ध्वजाहृता गुक्त लक्षणायां ताहशस्य दासस्य कस्यचित्सम्बिन्धिन्यां वा यः शूद्रस्य स्रुतो भवेत्
स पित्रा "पिरणीतापुत्रैः समांशभागो भवानभवतु" इत्यनु ज्ञातः
सममंशमौरसेन हरेदिति शास्त्रव्यवस्था नियतेत्याद्यर्थ इति कुल्लूकभट्टः । शूद्रस्यान् हायामिनियुक्तायामिप जातः स्रुत एव एवं यद्यपिदासस्य दासी तथापि वचनात्तस्यां जातो न दासस्य दासः स्रुतो
वाऽपि तु स्वामिन एव सुतोऽनु ज्ञातस्तेन सममंशमौरसेन हरेदिति मेधातिथिः । जीवत्पितृ कविभागेऽयं दितीयार्थो मिताक्षरायां स्पष्टः । तत्र दितीयेऽपिना क्रीताद्योऽपि सम्रचीयन्ते ।
यथा पाणिनीये भूतेऽपीत्यपिनाऽन्यकालसम्रच्यः । यथा वा,

बलादासीकृतश्रीरैर्विक्रीतश्रापि मुच्यते ।

इत्यत्रापिना ऽऽहितदत्तयोरन्यपिठतयोः समुचयो विज्ञानेक्वरकृतः। न च अपिः पूर्वसमुच्चायक एवेति वाच्यम् । तं विनाऽपि मनुवत्तत्समुच्चयसम्भवात् । औरसान्यसमुच्चयस्यौरसेन समिति वदतो मेधातिथ्यादेः परिणीतापुत्राः सन्तीत्यादि वदतो
विज्ञानेक्वरस्य चानभिमतत्वात् । दत्तान्येषां काळिवर्ष्यत्वेन शूद्राणामाविद्यत्वेन होमादिकरणासंभवात्र पुत्रस्य दाने प्रतिग्रहे
वाऽधिकार इति तदसंभव इति तत्तात्पर्यात् । अत एव—

तस्माच्छ्दं समासाद्य सदा धर्मपथे स्थितम् । प्रायश्चित्तं प्रदातव्यं जपहोमविवर्जितम् ॥ इत्याङ्गिरसं, तृष्णीमेताः क्रियाः स्त्रीणां विवाहस्तु समन्त्रकः ।

### ८दायविभागे दासानामंशहरत्वविचारः। ५६९

इति मूलं च सफलम्। अन्यथा तयोस्तत्रानाधिकाराद्भवदुक्त-रित्यैव वचनान्तरविहितकर्मणां तयोरिप तद्भनेन सिद्धौ त-दानर्थक्यं स्पष्टमेव । तस्माद्यत्र तद्रहितं कार्यमिति वचनमस्ति तदेव तद्रहितं तत्र भवति नान्यत् । न चेह तथा वचनमस्ति । न च —

ब्राह्मणानां सिपण्डेषु श्रूद्राणां श्रूद्रजातिषु ।
सर्वेषां चैव वर्णानां ज्ञातिष्वेव न चान्यतः ॥
दौहित्रं भागिनेयं वा श्रूद्राणां चापि दीयते ।
श्रुद्रः सर्वस्वमेवापि अशक्तश्रेद्यथावलम् ॥
इति शौनकीयमस्त्येवेति वाच्यम् । तस्य कालिकापुराणै-कवाक्यतया दत्ताख्यदासमातिपादने एव तात्पर्यात् । अत एव—
ध्वजाहृतो भक्तदासो गृहजः क्रीतकृत्रिमौ ।

पैतृको दण्डदासश्च सप्तैते दासयोनयः॥ (अ. ८। ४१५)
इति मन्वायुक्तदित्रमस्य सावकाश्वत्वम्। अन्यथा दित्रमयोः
पुत्रदासयोवितिक्तत्वं न स्यात् । मन्त्रादिरिहतिविधिना पुत्रत्वमन्यथा दासत्विमिति तु न । पूर्वोक्तहेतोः । अत एव कालिकापुराणे अदासतेति च्छेद इति केषाश्चित्कलपनाऽपि निरस्ता ।
अत एव तेषां दासत्वमितपादनार्थं न तु परिसंख्यार्थमित्येवं
मानवं व्याख्यातं व्याख्यात्रा । स्पष्टं चेदं वाचस्पितगोविन्दार्णवादिनिवन्वेषु । ब्राह्मणादित्रयं नास्तीत्यादि तु दत्ताख्यदासत्वस्येव वोधकम्। न च तत्र सुतपदास्त्र तथित वाच्यम् । मानवेऽप्यत्र सुतपदसस्वात् । कि च मन्क्तिदितीयसमुच्चयानापत्तेः ।
एतेनोक्तसमुचायकत्वं तस्य नानुक्तसमुचायकत्विमित्यप्यपास्तम् । प्रागुक्तसमुचायकत्वं मन्क्तिदितीयसमुच्यानापत्तेः । बलाइासीत्यत्रापि तेन तयोः समुच्यानापत्तेश्च । स्मृत्यन्तरीयेषु मा-

### ५७० सच्याख्यायां मिताक्षरायांच्यवहाराध्याये २

नवस्यैव समुचयो न नारदीयस्येत्यत्रात एव मानाभावाच । एतेन जात इत्यनेनैव मन्कोभयसंग्रह इति स व्यर्थ एवेत्यप्य-पास्तम्। फले संभवित तत्त्वकल्पनाया अन्याय्यत्वात्। एतद्र्थ-मिप नारदीयं परिगणनम्। अन्यथा अपिवैयर्थ्यं स्पष्टमेव । पाद्यूरकत्वकल्पनापेक्षयोक्तमेवोचितम्। अत एव मनुना दासदा-स्यां वेत्यप्युक्तम् । विज्ञानेश्वरस्त्वत्राप्यंशे उदासीनः। एवं चान्येषामिप दासानां शुद्रस्वामिकधनांशहरणमुक्तरीत्या सिद्धम्। एवं सित— (अ. १०। ४१)

श्रूद्राणां तु सधर्माणः सर्वे ऽपध्वंसजाः स्मृताः । इति मनोरन्यत्राप्यवर्णेषु तादृशेषु तथा बोध्यम् । न च मनुविष्ण्वादिभिः— (मनु. ९।१८७)

अनन्तरः सपिण्डाद्यस्तस्य तस्य धनं हरेत्।

इत्यादिना प्रत्यासत्तेरवांशहरत्वे नियामकत्वस्योक्तत्वेन गृहजातस्य तत्सत्त्वेऽपि क्रीतादिदासेषु तदभावात्कथं तेषां तद्धर-त्विमित वाच्यम्। दत्तक्रीतादिपुत्रवदत्रापि उपाधिना तत्संभवा-त्। भ्रातरस्त्वर्द्धभागिनमिति अभ्रातृको हरेदिति च तस्य भ्रातृत्वातिदेशाच । मानवेन सुतत्वातिदेशाच । अन्यथा मृते स्वामिन्यात्मीयमिति विष्णूक्तं दासानां स्वामिमरणे सजातीया-शौचमपि न स्यात्। अत एव दासीगमने ऽन्यस्य दण्डोऽप्युक्तः,

अवरुद्धासु दासीषु भ्रुजिष्यासु तथैव च । (याज्ञ.२।२९०) गम्यास्विप पुमान्दाप्यः पंचाश्चत्पणिकं दमम् ॥ प्रसह्य दास्यभिगमे दण्डो दशपणः स्मृतः । इत्यादि ।

अत एव च भक्तदासस्य स्वामिना सह विवाद उक्तः। अ-त एव च तेषां प्रवज्यावसितिभन्नानां दासत्वान्युक्तौ कारणा-नि मोक्षक्रमश्रोक्तः— (याज्ञ. अ. २। १८२)

बलाद्दासीकृतश्रीरैर्विक्रीतश्रापि मुच्यते । स्वामिशाणप्रदो भक्तत्यागात्तिषक्रियादपि ॥ इति मुले। (ना. व्यव. ५।) यो वैषां स्वामिनं कश्चिन्मोक्षयेत्राणसंशयात्। दासत्वात्स विमुच्येत पुत्रभागं लभेत च ॥ ( ३० ) अनाकालभृतो दास्यान्मुच्यते गोयुगं ददत्। संभिक्षतं यद् दुर्भिक्षे न तच्छुध्येत कर्मणा ॥ (३१) भक्तस्योत्क्षेपणात्सचो भक्तदासः प्रमुच्यते । (३६) आहितोऽपि धनं दत्त्वा स्वामी यद्येनमुद्धरेत् । (३२) ऋणं तु सोदयं दत्त्वा ऋणी दास्यात्त्रग्रुच्यते । (३३) कृतकालव्यपगमात्कृतकोऽपि विग्रुच्यते । तवाइमित्युपगतो युद्धमाप्तः पणे जितः । प्रतिशीर्षप्रदानेन ग्रुच्येरंस्तुल्यकर्मणा ॥ (३४) निग्रहाद्वरवायास्तु ग्रुच्यते वडवाहृतः ॥ ( ३६ ) इति नारदश्च। विनतायाः कदूदास्यान्मुक्तिरपि वैनतेयकृता महाभारते स्पष्टा । ( ना. व्यव. ५ । ४२ । ४३.।) स्वं दासमिच्छेद्यः कर्तुमदासं पीतमानसः। स्कन्धादादाय तस्यासौ भिन्चात्कुम्भं सहामभसा ॥ साक्षताभिः सपुष्पाभिर्मुर्द्धन्यद्भिरवाकिरेत् । अदास इति चोका त्रिः पाङ्गुखं तमथोत्स्जेत् ॥ इत्यन्त्ये अन्यः । तस्मात्मत्यासत्तेः सत्त्वात् युक्तं तस्यापि तद्धरत्वम् । किं च पुत्रत्वादिमत्यासत्त्यपेक्षया दासत्वमत्यास-विरुत्तमोत्तमा । अत एवोक्तं तेषां दासस्य दासोऽहमिति । अत एव च दास्यं नवविधभक्तिमध्ये गणितं, "श्रवणं

## ५७२ सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

कीर्त्तनम्" इत्यादि । तत्र तत्र मुख्याधिकारिणश्चोक्ताः, श्रीवि-ष्णोः स्मरणे परीक्षिदित्यादि।दासविषये आशौचमपि ऋषिभिः प्रतिपादितम् । अत एव— (अ. ४। १८५)

छाया स्वो दासवर्गस्तु दुहिता कृपणं परम्।

इति मन्किः। सा चाचारे प्रपश्चिता। अतं एव श्राद्धे दा-सानां तृष्त्यर्थे भूमावुच्छिष्टान्नदानमुक्तम्। अत एव दासीनां वंशपत्रमित्यादिना मनुना विभाज्यत्वनिषेधः कृतः। न चैवं—

भार्या पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधनाः स्मृताः।

यत्ते समिधगच्छिन्ति यस्यैते तस्य तद्धनम् ॥(अ. ८।४१६)
इतिमनुविरोध इति वाच्यम् । एते त्रयो ऽर्जितधना अपि
अधना धनास्वामिनः, भर्त्रादेरेव हि तत्र स्वामित्वं, ते यद्धनम्
अधिगच्छिन्ति तत्र स्वस्वामिस्वामिकृत्वात् इत्यर्थेनांशग्रहणे भायादिवद्विरोधात्।पारतन्त्रयप्रतिपादनपरतया मेधातिथिविज्ञानेश्वरादिभिर्व्याख्यातत्वेन स्वस्वकर्मणस्तदनुज्ञया तत्सन्त्वे करणेऽपि तद्वत्तस्यापि तदनन्तरं स्वातन्त्र्यस्य निर्विष्ठत्वाच । नञो
ऽल्पार्थत्वेनास्योपपत्तिर्बोध्या । अत्र भार्यादिसाहचर्यमपि तेषां
तत्त्वे लिङ्गम् । (मनु. अ. ८ । इलो. २९९ । ३०० )

पुत्रः शिष्यस्तथा भार्या दासी दासस्तु पश्चमः । प्राप्तापराधास्ताड्याः स्यू रज्ज्वा वेणुदलेन वा ॥ अधस्तात्तु प्रहर्त्तव्यं नोत्तमाङ्गे कदाचन । अतोऽम्यथा तु प्रहरन् चौरस्याप्नोति किल्विषम् ॥ इति मानवोक्तसाहचर्यमप्येवम् ।

यथा शिष्यस्य सर्वाभावे तद्धारित्वमेवं वर्णत्रये दासस्या-पीत्यपि मनुतो छन्धम् । अत एव— (न्यव. ५। इस्रो. २।३।४) शुश्रूपकः पञ्चविधः शास्त्रे दृष्टो मनीषिभिः ।

चतुर्विधः कर्मकरस्तेषां दासास्त्रिपश्चकाः ॥ शिष्यान्तेवासिभृतकाश्रतुर्थस्त्वधिकर्मकृत् । एते कर्मकरा क्षेया दासास्तु गृहजादयः ॥ सामान्यमस्वतन्त्रत्वमेषामाहुर्मनीषिणः। इति नारदः सङ्गच्छते। अत एव तुल्यदण्डोक्तिरपि सङ्गता। दासत्वात्स विमुच्येत पुत्रभागं छभेत च। (व्यव. ५।३०) इति प्रागुक्तनारदीयमप्यत्र लिङ्गम्। दायादुपागत इति पैत-क इति च तत्र गणनमपि गृहजाताभिन्नानां तत्त्वे साधकम्। संबन्ध-सत्त्वे एव हि तथा। अन्यथा ऽसम्बद्धत्वं स्पष्टमेव । मनुनाऽपि गृहजस्य मध्यपाठेन सर्वेषां समत्वं बोधितम्। अत एव नारदी-ये पश्चदशत्वमपि तथैव बोध्यम् । किं चौरससन्वे दासस्य तत्र सति समांशभागित्वं तदिच्छया तदभावेऽपि चार्द्धभागित्वं, दत्त-कस्य तु औरससन्वे चतुर्थाशभागित्वमिति ततस्तस्य दुर्बलत्व-मेव।किं च पत्न्यादिभ्योऽप्ययं मबलः।पत्नीत्यादितः माक् पुत्रान-न्तरं तद्विषये जातोऽपीति योगिनोक्तत्वात् । पुत्रमकरणे एव और-सः क्षेत्रजश्रेवेत्यादिना पारशवः स्मृत इत्यन्तेन पागुक्तक्रमेणोका दास्यां वेत्युक्त्वा क्षेत्रजादीनिति यएते ऽभिहिता इति च भ्रा-तृणामित्यतः पाक् मन्तेश्व । अत एवाधुना शूद्रधनविभागे विशेष-माहेति ब्याख्यात्रा ऽवतारितम्। विशेषपदेन पूर्वस्य त्रैवर्णिकमा-त्रविषयत्वमिति अत्र तन्निरासः स्चितः। न चैवं दुहित्दौहि-त्रयोरत्र ग्रहणं कथामिति वाच्यम् । प्रागुक्तपुत्रिकासुत इत्यस्य व्याख्याद्वयाभिप्रायेण तथोक्तिरित्याश्वयात् । तेन प्रागुक्तपति-निधिमध्ये ऽत्र युगे ऽयमेव पुत्रिकापुत्रः शुद्रादौ प्रतिनिधिर्न दत्तक इति स्रचितम् । दत्तौरसेतरेषां त्विति तु त्रैवार्णकपरम् । परिग्रहपदस्वारस्यात् । अत एव तत्समः पुत्रिकासुत इत्युक्तम् ।

### ५७४ सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

पत्नी दुहितर इति वक्ष्यमाणाशयेन तु नात्र तद्वहणम्। प्रथमोपात्त-पत्नीत्यागस्य निर्मू लत्वापत्तेः । दौहित्रस्य साक्षात्तत्रानुपादा-नाच । अत एवात्र दौहित्र्या न ग्रहणम्। तथा च यथौरसो मु-ख्यो उन्ये प्रतिनिधयः एवमत्र ग्रहजातो मुख्यो उन्ये प्रतिनिध-य इति सिद्धम्। एतदर्थमेव तदनन्तरमेतदुक्तिः । तथा चात्र द-त्तको नैवेति साम्प्रतम्। तथा सन्नपि दास एव । अत एव व्या-ख्यात्रादिना परिणीतापुत्राः सन्तीत्याद्यक्तमित्युक्तम्। अत एव-

दत्ताद्या अपि तनया निजगोत्रेण संस्कृताः । आयान्ति पुत्रतां सम्यगन्यबीजसमुद्धवाः ॥ पितुगोत्रेण यः पुत्रः संस्कृतः पृथिवीपते । आचूडान्तं न पुत्रः स पुत्रतां याति चान्यतः ॥ चूडाद्या यदि संस्कारा निजगोत्रेण वे कृताः । दत्ताद्यास्तनयास्ते स्युरन्यथा दासतोच्यते ॥

इति कालिकापुराणं सङ्गच्छते । ब्राह्मणादित्रयेऽप्यङ्गवै-कल्ये दासत्वं मतिपादयता तेन कैम्रातिकन्यायेनान्यत्र तथा स-ति सुतरां तथेति सुचितमिति दिक्।

एवं च ब्राह्मणादिस्थलेऽपि शिष्याद्यभावेदासः सर्वापहारी।
तदभावे श्रोत्रियादिः। अत एव सर्वाभावे इति तत्रोक्तम्। मानवं
नारदीयं च साहचर्यमप्यत्र गमकिमिति बोध्यम् । न चैवम-पि यथा— (मनु. अ. ९। इलो. ४८। ५५)

गोश्वोष्ट्रदासदासीषु महिष्याजाविकासु च । नोत्पादकः प्रजाभागी तथैवान्याङ्गनासु च ॥ इति, एष धर्मो गवाश्वस्य दास्युष्ट्राजाविकस्य च । विहङ्गमहिषाणां च विश्वेयः प्रसवं प्रति ॥ इति च मनुविरोध इति वाच्यम्। तत्रोत्पादकस्य स्वाम्या- दिभिन्नस्यैव स्पष्टत्वात्। अत एव दासदास्यामित्यत्र वचनात्तथेति
मेधातिथिनोक्तम्। किं च दिजात्युत्पन्नस्यैव निरंशस्य भरणमुक्तं
व्याख्यात्रा। याज्ञवल्क्यादिनाऽपि भर्तव्याः स्युर्निरंशका इत्यादिना तेषां भरणमुक्तम् । स्वीस्थलेऽपि प्रतिबन्धकवशान्त्रिरंशत्वे भरणमुक्तं भरणं चास्येति नारदेन अपुत्रा योषित इति मूले व । तद्दृष्टान्तेनैवानुकूलश्रेदिति वक्ष्यित व्याख्याकृत् । तथा च यत्र कथमपि निरंशत्वप्राप्तिः तत्रैव भरणम् अन्यत्रांशहरत्वमेव यथासम्भवम् । अत एव (अ. ९। २०२)

सर्वेषामपि तु न्याय्यं दातुं शस्या मनीषिणा । ग्रासाच्छादनमत्यन्तं पतितो श्चददद्भवेत् ॥

इति मनुना अनंशौ क्रीबपिततावित्यग्रिमेणाभरणे पातित्यमुक्तम् । अत्यन्तिमित्यस्य यावज्जीविमित्यर्थः । तथा च श्रूदादिस्थले परिणीतापुत्रपुत्रीदौहित्रसन्त्वे मृतिपित्तकविभागे ऽर्धभागित्वं दासस्य असन्त्वे तु सर्वहारित्वम् । अत एव दुहितॄणां सुताहते इति दौहित्रमात्रपरतया मेधातिथिना व्याख्यातमि व्याख्यात्रोपेक्ष्य भेदेन व्याख्यातम्। दुहितृसन्त्वेऽिप सर्वहारित्वम्।
यावद्वचनं वाचिनिकमिति सिद्धान्तात् । तदयं निर्गलितो ऽर्थः ।
आद्यदासस्यौरसकल्पत्वं परिणयनाभावात् । अन्येषां दत्तककल्पत्वं, तत्र मन्त्रहोमयोरभावात् । तथा च तेषामन्यतमसन्त्वे
मुख्यपुत्रादिसन्त्वे जीवात्पितृकाविभागे तादिच्छया तत्समांशभागित्वम्।मृतिपतृकविभागे तूक्तमेव । एवं दुहितृदौहित्रसन्त्वेिप।एवं
पत्नीसन्त्वेऽिप पुत्रपौत्रदुहितृदौहित्राणामभावे सर्वग्राहित्वं, तदभावेतु पत्नीसन्त्वेऽिप संस्रष्टिनो ऽविभक्तस्य भ्रातुः सर्वहारित्वं,
तदभावे तु पत्न्याः सर्वाशभागित्विमित्यादीति दिगिति । तदेतत्सर्व हृदि निधायोक्तं ध्वनयन्नेव व्यद्गचार्थमाह् —

## ५७६ सञ्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

\* अत्र चेति । मूले इत्यर्थः । लभते इत्यस्य इति गम्यते इति शेषः । ब्राह्मणादीनां तु दासीसुताः प्रजीवनभाजो न रिक्थहरा इति मेधातिथिरपि ॥ १३३ ॥ १३४ ॥

मि॰ अवः मुख्यगौणसुता दायं गृह्णन्तीति निरूपितम्।
तिषामभावे सर्वेषां दायादक्रम उच्यते॥

या॰ पत्नी दुिहतरश्चेत्र पितरी भ्रातरस्तथा । तत्सुता गोत्रजा बन्धुः शिष्यः सब्रह्मचारिणः॥१३५॥ एषामभावे पूर्वस्य धनभागुत्तरोत्तरः । स्वर्यातस्य द्यपुत्तस्य सर्ववर्णेष्वयं विधिः ॥१३६॥

मि॰ पूर्वीक्ता द्वाद्द्वापुत्रा यस्य न सन्ति असावपु-त्रः तस्यापुत्रस्य स्वर्यातस्य परलोकं गतस्य धनभाक् धनग्राही एषां पत्न्यादीनामनुक्रान्तानां मध्ये पूर्वस्य पूर्वस्याभावे उत्तरोक्तर इति सम्बन्धः । सर्वेषु सू-द्वावसिक्तादिषु अनुलोमजेषु सूतादिषु प्रतिलोमजेषु वर्णेषु च ब्राह्मणादिषु अयं विधिदीयग्रहणक्रमो वे-दित्रव्यः।

तत्र प्रथमं पत्नी धनभाक् । पत्नी विवाहसंस्कृ-ता । पत्युनों यज्ञसंयोगे इति स्मरणात् । एकवचनं च जात्यभिप्रायेण । अतश्च बह्वयश्चेत्सजातीया वि-जातीयाश्च यथांद्रां विभज्य धनं गृह्णन्ति । वृद्धमनुरपि पत्न्याः समग्रधनसंबन्धं वक्ति ।

अपुत्रा शयनं भर्तुः पालयन्ती व्रते स्थिता। पत्न्येव द्यात्तत्पिडं कृत्स्नमंशं लभेत च॥ इति। बृहद्धिप्णुरिप,

अपुत्रधनं पत्न्यभिगामि तद्भावे दुहितृगामि तद्भावे पितृगामि तद्भावे मातृगामीति।

१ कात्यायनेनापि, पत्नी भर्तुर्धनहरी या स्याद्व्यभिचारिणी। तदभावे तु दुहिता यद्यन्द्रा भवेत्तदा॥ इति। तथा,

अपुत्रस्याथ कुलजा पत्नी दुहितरोऽपि वा। तद्भावे पिता माता भ्राता पुत्राश्च कार्तिताः॥इति। बृहस्पतिरपि,

कुल्येषु विद्यमानेषु पितृभ्रातृसनाभिषु ।
असुतस्य प्रमीतस्य पत्नी तद्भागहारिणी॥इति ।
एतद्विरुद्धानिच वाक्यानि लक्ष्यन्ते।
तद्यथा, (ना. व्यव. १३ इलो. । २५ । २६ )
भ्रातॄणामप्रजाः प्रयात कश्चिचेत्प्रव्रजेत वा ।
विभजेरन् धनं तस्य दोषास्ते स्त्रीधनं विना॥
भरणं चास्य कुर्वीरन्स्त्रीणामाजीवनक्षयात् ।
रक्षन्ति राय्यां भर्तुश्चेदाच्छिन्द्युरितरासुतु॥इति।
पत्नीसद्भावेऽपि भ्रातॄणां पनग्रहणं पत्नीनां च भ-रणमात्रं नारदेनोक्तम् !

मनुना तु, (अ. ९. इलो. १८५ उ.)
पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थं भ्रातर एव वा।
इत्यपुत्रस्य भनं पितुर्वा भ्रातुर्वेति दर्शितम्।
तथा, (अ. ९. इलो. २१७)
अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायमवाप्नुयात्।

## ५७८ सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराष्यायेर

मातर्घिप च वृत्तायां पितुर्माता हरेद्धनम् ॥ इति मातुः पितामद्याश्च धनसबन्धो दर्शितः । शङ्कोनापि "स्वर्धातस्य ह्यपुत्रस्य भ्रातृगामि द्रव्यं तद्भावे पितरी हरेयातां ज्येष्ठा वा पत्नी" इति भ्रातृणां पित्रोज्येष्ठायाश्च पत्न्याः क्रमेण धनसंबन्धो दर्शितः ।

कात्यायनेनापि-

विभक्ते संस्थिते द्रव्यं पुत्राभावे पिता हरेत्।
भ्राता वा जननी वाऽथ माता वा तिपतुः क्रमात्।।
इति । एवमादीनां विरुद्धार्थानां भारेद्द्यरेण व्यवस्था दर्शिता। पत्नी गृह्णीयादित्येतद्वचनजातं विभक्तः भ्रातृस्त्रीविषयम्। सा च यदि नियोगार्थिनी भवति। क्रुत एतत् नियोगसब्यपेक्षायाः पत्न्या धनहरणं न स्वतन्त्राया इति। पिता हरेद्पुत्रस्येत्यादिवचनात्तः च व्यवस्थाकारणं वक्तव्यम् नान्यद्यवस्थाकारणम्स्तीति। गौतमवचनाच्च, "पिण्डगोत्रर्षिसंबन्धा रिक्थं भजेरन् स्त्री वाऽनपत्यस्य बीजं वा लिप्सेत" इति। अस्यार्थः। पिण्डगोत्रर्षिसंबन्धा अनपत्यस्य रिक्थं भजेरन्, स्त्री वा रिक्थं भजेत यदि बीजं लिप्सेतेति।

मनुरिष, (अ. ९ इलो. (१४६) धनं यो विभृयाद् भ्रातुर्भृतस्य स्त्रियमेव च। सोऽपत्यं भ्रातुरूत्पाच दचात्तस्यैव तद्धनम्॥ इति।

अनेनैतहर्शयाति विभक्तधनेऽपि भ्रातर्युपरतेऽप-त्यद्वारेणैव पत्न्या धनसंबन्धो नान्यथेति। तथाऽविभक्तधनेऽपि, (मनु. अ. ९ इलो. १२०) कनीयान् ज्येष्ठभार्यायां पुत्रमुत्पाद्येद्यदि । समस्तत्र विभागः स्यादिति धर्मो व्यवस्थितः॥इति। तथा बसिष्ठोऽपि रिष्थलोभान्नास्ति नियोग इति रिक्थलोभान्नियोगं प्रतिषेधन् नियोगद्वारक एव पंत्र्वा धनसंबन्धो नान्यथेति द्वीयति । नियोगाभावे तु पत्न्या भरणमात्रमेव ।

नारद्वचनात्। (व्यव. १३। २६)
भरणं चास्य कुर्वीरम्स्त्रीणामाजीवनक्षयात्। इति।
योगीइवरेणापि किल वक्ष्यते। [अ. २।१४२]
अपुत्रा योषितश्चेषां भर्तव्याः साधुवृत्तयः।
निर्वास्याव्यभिचारिण्यः प्रतिकूलास्तथैव च॥इति।
आपिच। द्विजातिधनस्य यज्ञार्थत्वात् स्त्रीणां च
यज्ञेऽनिधकारात् धनग्रहणमयुक्तम्। तथाच केनापि
स्मृतम्,

यज्ञार्थं द्रव्यमुत्पन्नं तत्रानिधकृतास्तु ये।
अरिक्थभाजस्ते सर्वे ग्रासाच्छाद्नभाजनाः॥
यज्ञार्थं विहितं विसं तस्मासाद्धि नियोजयेत्।
स्थानेषु धमेजुष्टेषु न स्त्रीमूर्खं विधिमेषु॥ इति।
तदनुपपन्नम्। पत्नी दुहितरः इत्यत्र नियोगस्याप्रतीतरप्रस्तुतत्वाच। अपिच इद्मन्न वक्तव्यम्। पत्न्याः
धनग्रहणे नियोगो वा निमित्तं तदुत्पन्नमपत्यं वा।तत्र नियोगस्यैव निमित्तत्वे अनुत्पादितपुत्राया अपि
धनस्यन्धः प्राप्नोति। उत्पन्नस्य च पुत्रस्य धनसंवन्धो न प्राप्नोति। अथ तद्पत्यस्यैव निमित्तत्वं
तथा सति पुत्रस्यैव धनसम्यन्धात्पत्नीति नार्व्धव्यम्।

## ५८० सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराघ्याये२

अथ स्त्रीणां पतिद्वारको धनसंबन्धः पुत्रद्वारको वा नान्यथेति मतम्। तद्प्यसत्।

(मनु अ. ९ इलो. १९४)
अध्यग्न्यध्यावहनिकं दत्तं च प्रीतिकमाणि।
आतुमातापितृप्राप्तं षड्विधं स्त्रीधनं स्मृतम्॥
इत्यादिविरोधात् । किंच। सर्वपुत्राभावे पत्नी
दुहितर इत्यारब्धम्।तत्र नियुक्ताया धनसंबन्धं वद्ता क्षेत्रजस्यव धनसंबन्ध उक्तो भवति। स च प्रागेवाभिहित इति अपुत्रप्रकरणे पत्नीति नारब्धव्यम्।

अथ पिण्डगोत्रिषंसंबन्धा रिक्थं भजेरन्स्री वा-ऽनपत्यस्य बीजं वा लिप्सेताति गौतमवचनान्नियु-क्ताया धनसंबन्ध इति । तद्प्यसत् । न हि यदि बीजं लिप्सेत तद्।ऽनपत्यस्य स्त्री धनं गृह्णीयादित्य-यमथींऽस्मात्प्रतीयते । किन्तु अनपत्यस्य धनं पिण्ड-गोत्रिषंसंबन्धा भजेरन्स्त्री वा, सा स्त्री बीजं वा लि-प्सेत संयता वा भवेदिति तस्या धर्मान्तरोपदेशः। वाशब्दस्य पक्षान्तरवचनत्वेन यद्यर्थाप्रतीतेः।

अपिच । संयताया एव धनग्रहणं युक्तम्, न नियुक्तायाः स्मृतिलोकनिन्दितायाः।

अपुत्रा शयनं भर्तुः पालयन्ती वृते स्थिता।
पत्न्येव द्यात्तिरिण्डं कृत्स्नमंशं लभेत च॥
इति संयताया एव धनग्रहणमुक्तम्।
तथा नियोगश्च निन्दितो—
मनुना, (अ. ९ इलो. ६४)
नान्यस्मिन्विधवा नारी नियोक्तव्या दिजातिभिः।

अन्यस्मिन् हि नियुञ्जाना धर्मे हन्युः सनातनम्।। इत्यादिना ।

यत्तु वसिष्ठवचनम् "रिक्थलोभान्नास्ति नियोग" इति, तत् अविभक्ते संस्राष्टिनि वा भर्तरि प्रेते तस्या धनसम्बन्धो नास्तीति स्वापत्यस्य धनसम्बन्धार्थे नियोगो न कर्तव्य इति व्याख्येयम्।

यद्पि नारद्वचनम् , (व्यव. १३। २६) भरणं चास्य कुर्वीरन् स्त्रीणामाजीवनक्षयात्। इति, तद्पि— (व्यव. १३। २४)

संस्रष्टिनां तु यो भागस्तेषामेव स इष्यते।

इति संसृष्टिनां प्रस्तुतत्वास्तत्त्रीणामनपत्यानां भरणमात्रप्रतिपादनपरम्। न च भ्रातृणामप्रजाः प्रे-यादित्येतस्य संसृष्टिविषयत्वे संसृष्टिनां तु यो भाग इत्यनेन पौनरुक्त्यमाशङ्कानीयम्। यतः पूर्वोक्तविव-रणेन स्त्रीधनस्याविभाज्यत्वं तत्स्त्रीणां च भरणमात्रं विधीयते।

यद्पि अपुत्रा योषितश्चैषामित्यादिवचनं, तत् क्लीषादिस्त्रीविषयमिति बक्ष्यते ।

यत्तु ब्रिजातिधनस्य यज्ञार्थत्वारस्त्रीणां च यज्ञे-ऽनिधकाराच धनग्रहणमयुक्तामिति । तदसत् । सर्व-स्य द्रव्यजातस्य यज्ञार्थत्वे दानहोमाचसिद्धेः ।

अथ यज्ञराब्दस्य धर्मोपलक्षणत्वात् दानहोमादी-नामपि धर्मत्वात्तद्र्यत्वमविरुद्धमिति मतम् । एवं तद्ययेकामयोधनसाष्ययोरासिद्धिरेष स्यात्।

तथा साति- (याज्ञ. १। ११५)

धर्ममर्थे च कामं च यथाशाक्ति न हापयेत्। तथा "न पूर्वाह्ममध्यान्दिनापराह्वानफलान् कुर्या-द्यथाशाक्ति धर्मार्थकामेभ्यः" तथा- (मनु. अ. २।९६)

न तथैतानि शक्यन्ते संनियन्तुमसेवया। इत्यादियाज्ञवलक्यगौतममनुवचनिरोधः।

अपिच । धनस्य यज्ञार्थत्वे हिरण्यं भार्यमिति हि॰ रण्यधारणस्य क्रत्यर्थतानिराकरणेन पुरुषार्थत्वमुक्तं, तस्प्रत्युद्धृतं स्यात् ।

किंच। यज्ञशब्दस्य धर्मोपलक्षणत्वे स्त्रीणामपि पूर्तधर्माधिकाराद्धनग्रहणं युक्ततरम्।

यत्तु पारतन्त्र्ययचनं न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हतीत्या-दि, तदस्तु पारतन्त्र्यं, धनस्वीकारे तु को विरोधः।

कथं तर्हि पज्ञार्थे द्रव्यमुत्पन्नमित्यादिवचनम् । उच्यते । यज्ञार्थमेवार्जितं यद्धनं तत् यज्ञे एव नियो-क्तव्यं पुत्रादिभिरपीत्येवंपरं तत् । (मनु. अ. ११।२५)

यज्ञार्थे लब्धमददद्भासः काकोऽपि वा भवेत्। इति दोषश्रवणस्य पुत्रादिष्वप्यविशेषात्। यद्पि कात्यायनेनोक्तम्,

अदायिकं राजगामि योषिद्यृत्यौध्वदेहिकम् । अपास्य, श्रोत्रियद्रव्यं श्रोत्रियेभ्यस्तद्र्पयेत्।।इति,

अदायिकं दायादराहतं यद्धनं तत् राजगामि रा-ज्ञो भवति, योषिद्वृत्त्यौर्ध्वदे।हिकमपास्य । तत् स्त्री-णामदानाच्छादनोपयुक्तम् और्ध्वदे।हिकं धानिनः श्रा-द्धायुपयुक्तं चापास्य परिहृत्य राजगामि भवतीति सं-बन्धः । अस्यापवादः, श्रोत्रियद्रव्यं तु योषिद्वृत्त्यौ- र्ध्वदेहिकमपास्य श्रोत्रियायोपपाद्येदिति । एतद्प्य-बरुद्धस्त्रीविषयम् । योषिद्ग्रहणात् ।

नारद्वचनं च- [व्यव. १३। ५२]
अन्यत्र ब्राह्मणात्किन्तु राजा धर्मपरायणः।
तत्स्त्रीणां जीवनं द्यादेष दायविधिः स्मृतः॥
इति अवकत्स्त्रीविषयमेव । स्वीकाद्ययमानाः

इति अवरुद्धस्त्रीविषयमेव । स्त्रीशव्दग्रहणात्। इह तु पत्नीशव्दाद्दायाः संयताया धनग्रहणमविरुद्धम् । तस्माद्विभक्ते असंसृष्टिन्यपुत्रे स्वर्याते पत्नी धनं प्रथमं गृह्णातीत्ययमर्थः सिद्धो भवति । विभागस्योक्तत्वा-त्संसृष्टिनां वक्ष्यमाणत्वात् ।

एतेनाल्पधनविषयत्वं श्रीकरादिभिरुक्तं निरस्तं वेदितव्यम्। तथा हि औरसेषु पुत्रेषु सत्स्विप जीव-ब्रिमागे अजीवद्विभागे च पत्न्याः पुत्रसमांशग्रहण-मुक्तम्, (याज्ञ. २। इलो. ११५।)

यदि कुर्यात्समानंशान् पत्न्यः कार्याः समांशकाः। इति— (याज्ञ. २ इलो. १२३)

पितुरूध्वे विभजतां माताऽप्यंशं समं हरेत्। इति च ।

तथा सति अपुत्रस्य स्वर्यातस्य धनं पत्नी भरणा-दतिरिक्तं न लभते इति व्यामोहमात्रम् ।

अथ पत्न्यः कार्याः समांशका इत्यत्र माताऽप्यंशं समं हरेदित्यत्र च जीवनोपयुक्तमेव धनं स्त्री हरतीति मतम् । तदसत् । अंशशब्दस्य समशब्दस्य चानर्थ-क्यप्रसङ्गात् ।

स्यान्मतम् । बहुधने जीवनोपयुक्तं धनं गृह्णाति

अल्पे तु पुत्रांशसमांशं गृह्णातीति । तस न । विधि-वैषम्यप्रसङ्गात् । तथाहि । पत्न्यः कार्याः समांशकाः माताऽप्यंशं समं हरेदिति च बहुधने जीवनमात्रोपयु-क्तं वाक्यान्तरमपेक्ष्य प्रतिपाद्यति अल्पधने तु पुत्रांशसममंशं प्रतिपाद्यतीति ।

यथा चातुर्मास्येषु द्वयोः प्रणयन्तीत्यन्न पूर्वपक्षिणा सौमिकप्रणयनातिदेशे हेतुत्वेन "न वैश्वदेवजत्तरवेदिमुपिकरिन्त न शुनासिरिये" इत्युत्तरवेदिप्रतिषेधे दिश्चिते, राद्धान्तैकदेशिना न सौमिकप्रणयनातिदेशप्राप्ताया जत्तरवेद्याः प्रथमोत्तमयोः पर्वणोरयं
प्रतिषेधः किन्तु उपात्र वपन्तीति प्राकरणिकेन वचनेन
प्राप्ताया जत्तरवेद्याः प्रतिषेधोऽयमित्यभिहिते, पुनः
पूर्वपक्षिणा उपात्र वपन्तीति प्रथमोत्तमयोः पर्वणोः
प्रतिषेधमपेक्ष्य पाक्षिकीमुत्तरवेदिं प्रापयति मध्यमयोस्तु निरपेक्षमेव नित्यवदुत्तरवोदीं प्रापयतीति
विधिवेषम्यं दर्शितम् । राद्धान्तेऽपि विधिवेषम्यभयात्प्रथमोत्तमयोः पर्वणोक्तत्तरवेदिप्रतिषेधो नित्यानुवादो,द्वयोःप्रणयन्तीत्याद्यर्थवादपर्यालोचनया उपात्र
वपन्तीति मध्यमयोरेव मक्णप्रघाससाकमध्यर्वणोकत्तरवेदिं विधत्ते इति दर्शितम् ।

यद्पि मतम्,

[ मनु अ. ९ इलो. १८५ ]

पिता हरेद्पुत्रस्य रिक्थं भ्रातर एव वा।

इति मनुस्मरणात्, तथा स्वर्धातस्य रापुत्रस्य भ्रातृगामि द्रव्यं तदभावे पितरौ हरेयातां ज्येष्ठा वा पत्नीति शङ्करमरणाच अपुत्रस्य धनं भ्रातृगामि इति प्राप्तम् । (ना. व्यव्. १३।२६)

भरणं चास्य कुर्वीरन्ह्यीणामाजीवनक्षयात्।

इत्यादिवचनाच्च भरणोपयुक्तं पत्नी लभते इ-त्यपि स्थितम् । एवं स्थिते बहुधने अपुत्रे स्वर्धाते भरणोपयुक्तं पत्नी गृह्णाति शेषं च भ्रातरः, यदा तु पत्नीभरणमात्रोपयुक्तमेव द्रव्यमास्ति ततो न्यूनं वा तदा किं पत्न्येव गृह्णात्युत भ्रातरोऽपीति विरोधे प्-वेषलीयस्त्वज्ञापनार्थे पत्नी दुहितर इत्यारब्धव्यामि-ति । तद्प्यत्रभवानाचार्यों न मृष्यति ।

यतः— [ मनु. अ. ९ इलो. १८५ ]

पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थं भ्रातर एव वा।

इति विकल्पस्मरणान्नेदं क्रमपरं वचनम् अपितु धनग्रहणेऽधिकारपदर्शनमात्रपरम्, तचासत्यपि पत्न्यादिगणे घटते इति व्याचचक्षे। शङ्कवचनमपि संसष्टभ्रातृविषयामिति।

अपिच । अल्पविषयत्वमस्माद्वचनात्प्रकरणादाः नावगम्यते ।

धनभागुत्तरोत्तर इत्यस्य च पत्नी दुहितर इति विषयद्वये वाक्यान्तरमपेक्ष्याल्पधनविषयत्वम्, पि-त्रादिषु तु धनमात्रविषयत्वामिति पूर्वोक्तं विधिवैषम्यं तद्वस्थमेवति यत्किश्चिदेतत्।

यतु हारीतवचनम् , विधवा यौवनस्था चेन्नारी भवाति कर्कशा।

१ पत्नीविषये दुहितृविषये चेत्यर्थः।

## ५८६ सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्यायेर

आयुषः क्षपणार्थे तु दातव्यं जीवनं तदा ॥ इति, तदिष राङ्कितव्यभिचारायाः सकलघनग्रहणिन-षेधपरम्। अस्मादेव वचनात् अदाङ्कितव्यभिचारायाः सकलघनग्रहणं गम्यते । एतदेवाभिप्रेत्योक्तं दाङ्केन, ज्येष्ठा वा पत्नीति । ज्येष्ठा गुणज्येष्ठा अनादाङ्कित-व्यभिचारा सा सकलं घनं गृहीत्वाऽन्यां कर्कद्यामपि मातृवत्पालयतीति सर्वमनवद्यम् । तस्मादपुत्रस्य स्वर्यातस्य विभक्तस्यासंसृष्टिनः सकलमेव घनं परि-णीता स्त्री संयता गृह्णातीति स्थितम् ।

२। तद्भावे दुहितरः । दुहितर इति बहुवचनं समानजातीयानामसमानजातीयानां च समविषमां-श्रापाप्त्यर्थम् ।

तथाच कात्यायनः,

पत्नी भर्तुर्धनहरी या स्यादव्यभिचारिणी।
तदभावे तु दुहिता यद्यन्द्रा भवेत्तदा॥ इति।
बृहस्पतिरपि,

भर्तुर्धनहरी पत्नी तां विना दुहिता स्मृता । अङ्गादङ्गात्सम्भवति पुत्रवद् दुहिता नृणाम् ॥ तस्मात्पितृधनं त्वन्यः कथं गृह्णीत मानवः।इति।

तत्र चोढान् हासमवायेऽन्हेव गृह्णाति।

तदभावे तु दुहिता यद्यन्दा भवेत्तदा।

इति विशेषस्मरणात् । तथा, प्रतिष्ठिताऽप्रतिष्ठि-तासमवाये अप्रतिष्ठितेष, तद्भावे प्रतिष्ठिता । स्त्री-धनं दुहितॄणामप्रत्तानामप्रतिष्ठितानां चेति गौतमव-चनस्य पितृधनेऽपि समानत्वात्। न चैतत् पुत्रिकावि- ८दायविभागेदुहित्रादीनांधनाधिकारविचारः। ५८७

षयाभिति मन्तव्यम् । तत्समः पुत्रिकासुत इति पु-त्रिकायास्तत्सुतस्य चौरससमत्वेन पुत्रप्रकरणेऽभि-धानात्।

३। चज्ञाव्दाद् दुहित्रभावं दौंहित्रो धनभाक्। यथाह विष्णुः,

अपुत्रपौत्रसन्ताने दौहित्रा धनमाप्नुयुः। पूर्वेषां तु स्वधाकारे पौत्रा दौहित्रका मताः॥इति। मनुरपि, (अ. ९ इलो. १३६)

अकृता वा कृता वाऽपि यं विन्देत्सदृशातसुतम्।
पौत्री मातामहस्तेन दृद्यात्पिण्डं हरेद्धनम्॥इति।
४।तद्भावे पितरौ मातापितरौ धनभाजौ।यद्यपि

युगपद्धिकरणवचनतायां द्वन्द्वस्मरणात् तद्पवाद्-त्वादेकशेषस्य धनग्रहणे पित्रोः क्रमो न प्रतीयते त-थापि विग्रहवाक्ये मातृशब्दस्य पूर्वनिपातादेकशेषा-भावपक्षे च मातापितराविति मातृशब्दस्य पूर्व अव-णात् पाठकमादेवार्थकमावगमाद्धनसन्यन्धेऽपि क्रमा-पेक्षायां प्रतीतकमानुरोधेनैव प्रथमं माता धनभाक् तद्भावे पितेति गम्यते।

किश्र पिता पुत्रान्तरेष्वपि साधारणो माता तुः न साधारणीति प्रत्यासत्त्यति शयात्-(मनु.अ.९।१८७)

अनन्तरः सापिण्डाचस्तस्य तस्य धनं भवेत्।

इति वचनान्मातुरेव प्रथमं धनग्रहणं युक्तम्। न च सिपण्डेष्वेव प्रत्यासात्तिर्नियामिका अपि तु समानोदकादिष्वप्यविशेषेण धनग्रहणे प्राप्ते प्रत्या-सात्तिरेव नियामिकेत्यस्मादेव वचनादवगम्यते इति मातापित्रोमीतुरेव प्रत्यासत्त्यतिश्वायाद्धनग्रहणं युक्त-तरम् । तद्भावे पिता धनभाक् ।

५। पित्रभावे भ्रातरो धनभाजः।

तथाच मनुः, ( अ. ९ इलो. १८५ )

पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थं भ्रातर एव वा। इति। यत्पुनर्घारेदवरेणोक्तम्, (अ. ९ इलो. २१७) अनुपत्यस्य पुत्रस्य माता हायस्वापनयात्।

अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायमवाष्नुयात्। मातर्थपि च वृत्तायां पितुमीता हरेद्धनम्॥

इति मनुवचनाजीवत्यपि पितरि मातरि वृत्ता-यां पितुमीता पितामही धनं हरेन्न पिता। यतः

पितृगृहतिं धनं विजातीयेष्वपि पुत्रेषु गच्छति, पि-तामहीगृहतिं तु सजातीयेष्वेव गच्छतीति पिताम-ह्येव गृह्णातीति ।

एतद्प्याचार्यो नानुमन्यते । विजातीयपुत्राणा-मपि धनग्रहणस्योक्तत्वात्, चतुःख्रिद्येकभागाः स्यु-रित्यादिनेति ।

यत्पुनः— (अ. ९ इलो. १८९)

अहार्य ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा नित्यामिति स्थितिः।

इति मनुस्मरणं, तत् नृपाभिप्रायं न तु पुत्राभिप्रायम्।

भ्रातृष्विप सोदराः प्रथमं गृह्णीयुः । भिन्नोदराणां मात्रा विप्रकर्षात् । (मनु. अ. ९ । १८७)

अनन्तरः सापिण्डाचस्तस्य तस्य धनं भवेत्।

ंइति स्मरणात् । सोदराणामभावे भिन्नोदरा घ-नभाजः ।

६। भ्रातृणामप्यभावे तत्पुत्राः पितृक्रमेण धनभाजः।

८दायविभागेश्रातृपुत्रादीनां धनाधिकारविचारः॥ ५८९

भ्रातृभ्रातृपुत्रसमवाये भ्रातृपुत्राणामनिधिकारः। भ्रा-

यदा त्वपुत्रे भाति स्वर्धाते तद्भातृणामिवशे-षेण धनसम्बन्धे जाते भातृधनिवभागात्मागेव यदि कश्चिद् भाता मृतस्तदा तत्पुत्राणां पितृतोऽधिकारे प्राप्ते तेषां भातृणां च विभज्य ग्रहणे पितृतो भाग-कल्पनेति युक्तम्।

७। भ्रातिपुत्राणामण्यभावे गोत्रजा धनभाजः। गोत्रजाः पितामही सपिण्डाः समानोदकाश्च। तत्रे पितामही प्रथमं धनभाक्।

(अ. ९ इंलो. २१७)

मातर्थिप च वृत्तायां पितुमीता धनं हरेत्।

इति मात्रनन्तरं पितामद्या धनग्रहणे प्राप्ते पि-त्रादीनां भ्रातृसुतपर्यन्तानां बद्धक्रमत्वेन मध्येऽनु-प्रवेशाभावात् पितुमीता धनं हरेदित्यस्य वचनस्य धनग्रहणाधिकारप्राप्तिमात्रपरत्वादुत्कर्षे तत्सुतान-न्तरं पितामही गृह्णात्याविरोधात्।

पितामहाश्राभावे समानगोत्रजाः सपिण्डाः पितामहाद्यो धनभाजः। भिन्नगोत्राणां सपिण्डा-नां बन्धुदाब्देन ग्रहणात्।

तत्र च पितृसन्तानाभावे पितामही पितामहः पितृच्यास्तत्पुत्राश्च क्रमेण धनभाजः।

पितामहसन्तानाभावे प्रपितामही प्रपितामह-स्तत्पुत्रास्तत्स्न्नवश्चेत्यवमाससमात्समानगोत्राणां सापण्डानां धनग्रहणं वेदितव्यम्।

# ५९० सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्यायेर

तेषामभावे समानोदकानां धनसम्बन्धः । ते च सपिण्डानामुपरि सप्त वेदितव्याः । जन्मनामज्ञाना-विधका वा ।

यथाह बृहन्मनुः,

सापिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्त्तते। समानोदकभावस्तु निवर्तेताचतुर्दशात्॥ जन्मनाम्नोः स्मृतेरेके तत्परं गोत्रमुच्यते। इति। ८। गोत्रजाभावे बन्धवो धनभाजः। बन्धवश्च

त्रिविधाः आत्मवन्धवः पितृबन्धवो मातृबन्धवश्चेति। यथोक्तम्,

आत्मिपितृष्वसुः पुत्रा आत्ममातृष्वसुः सुताः।
आत्ममातुलपुत्राश्च विज्ञेया ह्यात्मवान्धवाः॥
पितुः पितृष्वसुः पुत्राः पितुमीतृष्वसुः सुताः।
पितुर्मातुलपुत्राश्च विज्ञेयाः पितृवान्धवाः॥
मातुः पितृष्वसुः पुत्रा मातुमीतृष्वसुः सुताः।
मातुर्मातुलपुत्राश्च विज्ञेया मातृवान्धवाः॥इति।
तत्र चान्तरङ्गत्वात्प्रथममात्मवन्धवो धनभाजस्तद्भावे पितृवन्धवस्तद्भावे मातृवन्धव इति क्रमो
वेदितव्यः।

९। बन्धूनामभावे आचार्यः। तद्भावे शिष्यः। पुत्राभावे यः प्रत्यासन्नः सपिण्डस्तद्भावे आ-चार्यः आचार्याभावेऽन्तेवासीत्यापस्तम्बस्मरणात्।

१०। शिष्याभावे सब्रह्मचारी धनभाक् । येन सहैकस्मादाचार्यादुपनयनाध्ययनतद्र्यज्ञानप्राप्तिः स सब्रह्मचारी।

### ८दायविभागेपत्न्यादीनां धनाधिकारविचारः। ५९१

११। तदभावे ब्राह्मणद्रव्यं यः कश्चित् श्रोत्रियो गृह्णीयात् । श्रोत्रिया ब्राह्मणस्यानपत्यस्य रिक्थं भ-जेरान्निति गौतंमस्मरणात् । तदभावे ब्राह्मणमात्रम् ।

यथाह मनुः, (अ. ९ इलो १८८)

सर्वेषामप्य भावे तु ब्राह्मणा रिक्थभागिनः । त्रीविद्याः शुचयो दान्तास्तथा धर्मो न हीयते ॥ इति । न कदाचिद्पि ब्राह्मणद्रव्यं राजा गृह्णीयात् । (अ. ९ इलो. १८९)

अहार्य ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा नित्यामिति स्थितिः।
इति मनुवचनात्।
नारदेनाप्युक्तम्,
ब्राह्मणार्थस्य तन्नाद्यो दायादश्चेत्र कश्चन।
ब्राह्मणार्थेव दातव्यमेनस्वी स्यान्त्रपोऽन्यथा॥इति।
क्षात्रियादिभनं सब्रह्मचारिपर्यन्तानामभावे राजा
हरेत् न ब्राह्मणः।

यथाह मनुः, (अ. ९ इलो. १८९) इतरेषां तु वर्णानां सर्वाभावे हरेन्द्रपः। इति ॥ १३५ ॥ १३६ ॥

वा १। उक्तवक्ष्यमाणप्रमेययोः काठिनतरत्वात्तयोस्तात्पर्यार्थं सौकर्याय दर्शयंस्तत्र श्रोतृसमवधानाय पद्येन सङ्गतिमाह अगुख्य-गौणिति । गौणेत्यनेन दासानामिष सङ्ग्रहः । उक्तक्रमेणिति भा-वः । अतेषामभावे इति । तेषां सर्वेषां ब्राह्मणादिवर्णानां मृ-द्वीविसक्ताद्यनुकोमजानां दासानां चेत्यर्थः । दायादाः धन-ग्राहिणः। पत्नीत्यत्र एवकारस्य सर्वत्र प्रत्येकं सम्बन्धः। तेनाद्या-दिसन्त्वे द्वितीयादिव्याद्यात्तः । चेन दौहित्रसम्रच्यः । भ्रातर

# ५९२ सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराष्याये २

इत्यत्रैकशेषेण भगिनीनामि ग्रहणं बोध्यम् । तथेति भ्रातृविशे-षणं विभक्ता असंसृष्टिनश्चेत्यर्थकम् । अत एव सफलम् । न तु सम्रचयाद्यर्थकम् । तं विनाऽप्यन्यत्रेवात्रापि तत्प्रतीत्या तथा साफल्याभावात् । तत्मुता इत्यत्र तयोः सुता इत्यर्थः । सुता इत्यत्र तथैकशेषेण तयोः कन्यानामि ग्रहणम् । बन्धुशब्देन बान्धववदाचार्यस्य गुरोरिप ग्रहणम् । तस्यानेकार्थत्वात् । हिः त्वर्थे पूर्वतो वैलक्षण्यस्चकः ।

२। अपुत्रस्येत्यत्र मुख्यपुत्रश्चन्यत्वमात्रं न विवक्षितं प्रकरण-विरोधात्, किं तु मुख्यगौणपुत्राणामभाव एवेत्याशयेन तृतीय-पादस्य अग्रे उन्वयासंभवात् पूर्वेकवाक्यतामाह क्षपूर्वोक्ता इति । एषामित्यत्रापि तथैकशेष इत्याह क्षपत्न्यादीनामिति । इदमो न बुद्धिस्थमत्येकपरामर्शित्वमित्याह क्ष अनुक्रान्तानामिति । निर्धा-रणे षष्ठीत्याह क्ष मध्ये इति । अग्रिमानुरोधेन पूर्वस्येति वीप्सा-गर्भमित्याह क्ष पूर्वस्य पूर्वस्येति । उत्तरोत्तर इति संबन्ध इति पाठः । उत्तरोत्तरो धनभागिति संबन्ध इत्यपाठः । पौनक्त्याद-नन्वयाच । तथा पाठे तु तदीयधनभाक्त्वमुद्दिश्य तेषां तथोत्त-रोत्तरत्वस्य विधानान्न दोषः ।

३ । अत्र पुत्रग्रहणं पौत्रप्रपौत्रयोरप्युपलक्षणम् । जीवति मृते च पुत्रे पौत्राणां भागस्य भूर्या पितामहेति अनेकपितृकाणा-मिति चोक्तत्वात् ।

अविभक्ताविभक्तानां कुल्यानां वसतां सह । भूयो दायविभागः स्यात् आचतुर्थादिति स्थितिः ॥ इति देवलात् । अपुत्रपौत्रसंताने दौहित्रा धनमाप्तुयुः । तिइ विष्णोः। पिता सवर्णायाः पुत्रः पौत्रः पुत्रपौत्र इत्यु- पक्रम्य सत्स्वन्येषु तद्गामीति बौधायनोक्तेश्व । एवं पादत्रयैक-वाक्यार्थमुक्ता तुर्यपादार्थमाह \* सर्वेष्विति । सर्वशब्दो न वर्ण-विशेषणम् अपि तु स्वतन्त्र इति सर्वे च वर्णाश्चेतीतरेतरद्वंद्व इति भावः । \* क्रम इति । इदं क्रमपरमेव हीति स्पष्टमिति भावः ।

४। उक्तक्रमं विभज्य विविच्य दर्शयित क्ष तत्रेत्यादिना। क्षतत्र, पत्न्यादीनां मध्ये। क्ष प्रथमं, तथोपादानात्। तदर्थमाह क्षिवाहसंस्कृतेति। धर्मविवाहपूर्वकश्रौतस्मार्चकर्मसहाधिकारव-तीत्यर्थः। तदेतत् ध्वनयन्नाह क्ष पत्युनों यज्ञेति। क्षस्मरणात्, पाणिनिस्मृतेः । पतिशब्दस्य नकारादेशो भवति यज्ञसंयोगे गम्ये। दंपत्योः सहाधिकारेण यज्ञसाधनत्वात्तत्कर्तृकयज्ञफलभो-क्षित्वाच तस्या यज्ञसंयोगः। यज्ञसंयोगे इत्यस्य यज्ञेन संबन्धे इत्यर्थः। स्त्रिया इति शेषः। संयोगपदं संबन्धोपलक्षणम्। संबन्ध्य यज्ञफलप्रतियोगिकैक्वर्यवन्त्वम्। तथा च विलक्षणविवाहसंस्कृतेव यज्ञसाधनं नान्येति सेव पत्नीत्युच्यतइति भावः। सव-र्णासु विधौ धर्म्ये इत्युक्त्या ज्येष्ठां विनाऽन्यासामनधिकारेऽपि त्या सहाधिकारात् तदभावेऽप्यधिकारात्तासामपि तत्संवन्धो बोध्यः।

५। एतेन ''यद्यपि ज्येष्ठायामनिषिद्धायां सत्यामन्यासां ना-धिकारस्तथापि तदभावे दीर्घरोगग्रस्तायां तस्यां पतितायां वाऽ-न्यासां क्रमेणाधिकारोऽस्तीति यज्ञसाधनत्वयोग्यता ऽस्तीति यज्ञसंयोगे इत्यत्र यज्ञसाधनत्वयोग्यता विवक्षिता। यद्वा यज्ञसं-योगशब्देन विवाह एव।तत्रापि देवतोद्देशेन द्रव्यस्य दीयमानत्वा-त्तद्रपत्वाच यागस्य।एवमपि विवाहितैव पत्नी नान्येति तदा स्त्रियं विना विवाहस्येवाभावाद्यज्ञसाधनत्वं वोध्यम्' इति मदनोक्तम-पास्तम्। अन्यार्थं योग्यत्विविक्षायामपि प्रकृते प्रोक्तरीत्या नि-

# ५९४ सन्याख्यायां मिताक्षरायां न्यवहाराष्याये २

र्वाहे तद्विवक्षाया अनुपयोगात्, द्वितीयार्थस्य भाष्याद्यसंमतत्वात्, उक्तरीत्या पूर्वपक्षस्यैवासंगतेश्च ।

६। एतेन ''पत्नी विवाहिता, पत्युनी यज्ञेति अत्र वदतो ऽग्रे-प्युपसंहारे उभयत्र तथैव वदतो विज्ञानेश्वरस्य द्वितीयमतमेवेष्ट-मिति श्द्राया अपितस्यास्तन्त्वम्, अत एव कातीयादिकमवरुद्धानी-विषयमिति तेन वक्ष्यते, अन्यथा तां विहाय तत्पर्यन्तधावनासंगतिः स्पष्टैव" इति परास्तम्। तथेष्ठत्वे पत्नी धर्मविवाहोढेति प्राग्वद्विवाहि-तेत्येव सिद्धे पत्युनीयज्ञेत्युद्धेखस्य निवीजत्वापत्तेः, अर्थान्तरस्य महाभाष्यविरुद्धत्वाचेति दिक्।

७। न्यूनत्वादिनिरासायाह अएकवचनमिति।अत एव पत्न्यः कार्या इत्यत्र बहुवचनम् उक्तम्। अय्यांशमिति । सन्ति तदेत्या-दिः । चतुः सिद्येकभागाः स्युरित्युक्तिक्रमेण ब्राह्मणी क्षत्रिया वैश्या ग्रह्णीयुरित्यर्थः । तथा च तस्य तादृशस्य समग्रधनग्रहणं पत्न्या कार्यमिति सिद्धम् ।

भते पर्वा व्यासः,
मृते भर्तिर साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता ।
स्नाता प्रतिदिनं द्यात्स्वभर्त्रे सिललाञ्जलिम् ।।
कुर्यादनुदिनं भक्त्या देवतानां च पूजनम् ।
विष्णाराराधनं चैव कुर्यान्नित्यमुपोषिता ॥
दानानि विप्रमुख्येभ्यो द्यात्पुण्यविद्यये ।
उपवासांश्च विविधान्कुर्याच्छास्नोदितान् शुभान् ॥
लोकान्तरस्थभत्तीरमात्मानं च वरानने ।
तारयत्युभयं नारी नित्यं धर्मपरायणा ॥ इति ।
अनेन च पुत्रादिवत्सर्वोपकारकतया नरकादिनिस्तारकत्वे-

न च तदभावे ऽन्यतः पूर्वे पत्न्या एव तत्त्वम् अन्यथा दानाद्य-

सम्भव इति बोधितम् । सवर्णाया अभावेऽसवर्णाऽपि पत्नी । तेन श्रुद्राच्यवच्छेदः । तस्याः परिणीतात्वेऽप्यपत्नीत्वात् ।

अत एव विष्णुः, सवर्णाऽभावे त्वनन्तरया चापदि, न त्वेव द्विजः शूद्रयेति। धर्मकार्यं कुर्यादित्यनुवर्त्तते। आचाराध्या-ये मूले चोक्तिमिदम् । अतस्तस्या जीवनोपयुक्तांशभागित्वं न कृत्स्नांशभागित्वमिति बोध्यम् ।

८। तत्र मानान्तरमप्याह शृद्धेत्यादिना । अश्यनम् इति । तच्छयनसाधनयोनिरक्षणं सम्यक्कुर्वतीत्यर्थः। अत एवाह अत्रते इति । ब्रह्मचर्ये इत्यर्थः । एवेनेतरव्यवच्छेदः । तथा चेदमपि त-दंशे क्रमवोधकमेवेति भावः । क तत्, तस्मै भर्त्रे। अ अंशं, धनम्। अपुत्रेत्युक्तेरिदमग्रिमं चापुत्रादिविषयमिति स्पष्टमेव । अबृहाद्विष्णु-रपीति । पःन्यादीनां क्रमेण सामान्येन सर्वधनग्रहणं वक्तीति शेषः।स हि क्रमपर एव स्पष्टः मूलवत् । विष्णुरप्येवम्। \* मातृ-गामीति।तदभावे भ्रातृगामि, तदभावे भ्रातृपुत्रगामि, तदभा-वे बन्धुगामि, तदभावे सकुल्यगामि, तदभावे सहाध्यायिगामि, तद्भावे ब्राह्मणधनवर्जे राजा स्वामीति वाक्यशेषः। क्षकात्या-यनेनापीति । तथोक्तं किंचिदंशे इति भावः । अ पत्नीति । से-त्यादिः । अभृत्तीरिति । अपुत्रस्येत्यादिः । मन्वादिसमृत्यनुरोधात् । धनहरीत्यत्र विशिष्टस्य पचादिषु पाठादच् । स नद्डित्यादिव-द्दिति ङीप्। अव्यभिचारिणीति। इदमप्रतिक्लाया अप्यु-पलक्षणम् । अदुहितेति। तत्सामान्यमित्यर्थः। यद्यन्देत्यादेरर्थस्तु वक्ष्यमाण एव । उक्तवाक्यमपुत्रपरमिति स्चयन् तदीयमेव वा-क्यान्तरमाह \* तथेति । अथशब्दः पारम्भादाविति यावत् । कुलजात्वं च नात्र सवर्णात् जातात्वमात्रम् अपि तु सवर्णादानुलो-म्येन च जातात्वे सति सत्कुलमस्तात्वम् । तेनाव्याभेचारिणी

साध्वी गृह्यते । अत एव पूर्वस्यैकवाक्यता । अत एव तदभावे इत्यस्य अर्द्ध्यमध्यपिटतस्य पूर्वत्राप्यन्वयः । मूलाग्रेकवाक्यत्या चाग्रेऽपि प्रतिवाक्यं संबन्धः । अपिना दौहित्रसमुच्यः । वाश्रब्द एवार्थः सर्वत्रान्वेति । पुत्राश्च प्रत्यासत्त्या भ्रातुरेव । चन कन्यानामपि प्राग्वत् ग्रहणं बोध्यम् । भ्रातृपदं भिगनीना-मप्युपलक्षणम् । पितामातेत्यंशे इनेन प्रागुक्तविष्णुना च तत्रान्यत्र च विरोधो यथा मूलस्य न, तथाऽग्रे स्फुटीभविष्यति । श्चवत् आदौ पत्न्या धनग्रहणं वक्तीति शेषः । कुल्येष्विति पित्रादिविशेषणमिति काश्चित् । वस्तुतो भिन्नं पितृभ्रातृसपिण्डान्यस्वकुलोत्पन्नदुहितृदौहित्रभ्रातृसुतादिपरम् । पितृपदेनैकशेषेण मातुरपि ग्रहणम् । एवं भ्रातृपदेन भगिनीना-मपि ग्रहणं बोध्यम् । सिषण्डाः स्युः सनाभय इति कोशः । तेषु तेषु च विद्यमानेष्वपि अपुत्रस्य मृतस्य पत्न्येव तस्य भर्तुः, भज्यते इति भागो धनं सर्वं, तद्धारिणीत्यर्थः ।

९। एवं स्वल्पसमृत्यन्तराजुरोधेन मूलार्थ मितपाद्य दृश्य-मानान्यसमृतिविरोधं परिहर्तुमादो विरोधमाह \* एतिदिति । ज-क्तसर्वविरुद्धानीत्पर्थः । चस्त्वर्थे । \* लक्ष्यन्ते, दृश्यन्ते । तान्ये-वाह \* वद्यथेति । तान्येव क्रमेण प्रदर्शयामीत्पर्थः । तत्रादौ नारदमाह \* भ्रातृणामिति । निर्धारणे षष्ठी । अप्रजा इत्यत्र नित्यमसिजित्यसिच् । प्रजाशब्दः पुत्रादिमात्रपरः । \* प्रेयात्, परलोकं गच्छेत् । \* शेषास्ते, भ्रातर एव प्रत्यासत्तेः । चो भित्रक्रमः । चेद्यदि स्त्रियः भर्तः शय्यां प्राग्वत् स्वयोनिं रक्षान्ति तदा जीवनक्षयपर्यन्तमस्य स्त्रीणां भरणं पोषणं कुर्वीरंश्रेत्यर्थः । आच्छिन्युरिति । इत्रासु व्यभिचारीणीषु स्त्रीषु विषये भरणमप्याच्छिन्युरपाकुर्युने दशुरिति यावदित्यर्थः । एतच्चापोष- णमत्यन्तपरिदुष्टासु बोध्यम् । \* च भरणमात्रमिति । भरणमात्रं चेत्यर्थः । मानवे एवकारस्य पूर्वत्राप्यन्वयः। वाशब्दः सम-विकल्पे इत्याह \* पितुर्वा भ्रातुर्वेति । यन्वन्तरमेवाह \* तथे-ति । श्रवतायां, समाप्तायाम् । मृतायामिति यावत् । चः त्वर्थे च्युक्रमे च । शङ्कीये हिः त्वर्थे । व्युत्क्रमेणान्वयः । एवार्थो वा-शन्दः सर्वत्रान्वयी । ज्येष्ठायाश्रेति चो व्युत्क्रमे । तेन सगोत्र-शिष्यसब्रह्मचारिण इति वाक्यशेषसमुचयः। पैठीनसिरप्येवम्। तदभावे इत्यस्याग्रेऽपि संबन्ध इत्याशयेनाह \* क्रमेण धनेति । कात्यायनेनापीति । पितुर्भ्रातुर्मातुः पितामहाश्च क्रमेण धन-संबन्धो दर्शित इति शेषः। क्रमादित्याद्युक्त्या तथा स्पष्टत्वादत्रेदं नोक्तम् । तच्चेत्थं, वाशब्द एवार्थः अथशब्द आनन्तर्यार्थः उत्तरार्द्धे सर्वत्रान्वेति । तेन तत्तदभावो लभ्यते । तदेव स्फुटी-कृतं \* क्रमादिति । तत्पितुर्माता वेत्यन्वयः । विभागं विना तदीयद्रव्यस्यैव पायोऽसंभवेन पितुस्तद्धनहारित्वासंभवादुक्तम्, # विभक्ते इति । भावे क्तः । विभागे जाते सतीत्यर्थः । यद्वा विभक्ते पितरि संस्थिते मृते सति इति । इतिः समाप्तौ ।

१०। एवं विरोधमुक्त्वा तम्रुपसंहरत्रन्यकृतं तत्परिहारं दूषियतुं त्तावदनुवदति \* एवमादीनामित्यादिना । एवमादीनां काती-यादीनाम् । आदिनाऽनुपदं वक्ष्यमाणगौतमादेः ।

ततो दायमपुत्रस्य विभजेरन्सहोदराः ।
तुल्या दुहितरो वाऽपि ध्रियमाणः पिताऽपि वा ॥
सवर्णा भ्रातरो माता भार्या चेति यथाक्रमम् ।
तेपामभावे युद्धीयुः कुल्यानां सह वासिनः ॥
इति देवलस्य च परिग्रहः । तुल्याः सवर्णदुहितरः । सवर्णा भ्रातरः सापनाः ।

### ५९८ सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

११ । \* व्यवस्थेति । भ्रात्रंशे इति भावः ।

\* एतदिति । मूलदृद्धमनुविष्णुबृहस्पतिकात्यायनादि-प्रोक्तवचनसमूह इत्यर्थः । \* विभक्तेति । विभागस्योक्तत्वात्, विरुद्धकातीये विभक्ते इत्यस्योपादानाच ।

तत्रापि विशेषान्तरमाह \*सा चेति सा तु इत्यर्थः ।तदा तत् तद्विषयमिति भावः । तदेव शङ्कानिरासेन द्रढयति \* कुत इत्यादिना । नियोगार्थिन्या एव पत्न्याः धनप्रहणं न स्वतन्त्रा-यास्तदनपेक्षिण्यास्तस्या इत्येतत् कुतः कस्माद्धेतोरित्यर्थः । तं हेतुमाह \* पितेत्यादिना कारणमस्तीतीत्यन्तेन । आदिना ना-रदीयस्यापि परिप्रहः । \* वचनात्, वचनजातविरोधात् । \* तत्र, उभयेषामप्रामाण्यप्रसङ्गे तान्निरासायेति शेषः । व्यवस्था-कारणमिति समाहारद्वन्द्वः । कारणं च प्रत्यासत्तेस्तस्या एव । ननु तत् अन्यदेवास्तु किमिति नियोगापेक्षित्वमेवेति नियमोऽत आह \* नान्यदिति । तथा च विभक्तभ्रातृस्त्रीविषयमित्यनेन व्यवस्थोक्ता । सा चेत्यनेन नियोगार्थित्वं तत्कारणमुक्तमिति भावः । इतिहेती ।

१२। न केवलं तथोक्तिमात्रेण तदर्थसाधनमि तु वाचानि-कोऽपि सो ऽर्थ इत्याह \* गौतमेति । तमेवाह \* पिण्डेति । त-थाऽस्फुटत्वात् व्याचष्टे \* अस्यार्थ इति । ऋषिः प्रवरः । स-गोत्रत्वे सप्रवरत्वे च सित सिपण्डा इत्यर्थः । अनेन पित्रादेर्ध-नसंबन्धस्तावदुक्तः । पक्षान्तरमाह \* स्त्रीवेति । बीजं वेति वा-द्याव्यायमाह । \* यदीति । निपातानामनेकार्थत्वात् ।

१३। \* मनुरपीति । सोऽपि इत्यनेनैतद्दर्शयतीत्यन्वयः । \* विभ्यात् , रक्षेत् । स्त्रियमेव चेति पाठः । तद्धनं तस्य भ्रातुर्धनं तस्यैव पुत्राय दद्यादित्युक्त्येदं विभक्तभ्रातृविषयम् । अन्यथा विभागाभावे तस्य पृथग्धनाभावात्तद्धनिमत्यस्यासङ्गतिः स्प-ष्टैवेत्याशयेन एतत्पदार्थमाह श्रविभक्तोति । बहुत्रीहिः। पूर्वाद्धीक एव उत्पाद्येत्यत्रान्वेतीत्याशयेनाह श्रद्धारेणैवेति ।

१४। एवं विभक्ताविषये उक्तवाऽविभक्ताविषयेऽपि तथेति मनुमेवाह \*तथा ऽविभक्तधनेऽपीति । अनेनेत्यादिभ्रातरीत्यादिचपूर्वानुषङ्गेण वाक्यार्थः । अपिद्वयं मिथः समुचये । समो विभागः
स्यादित्युक्तयेदमविभक्ताविषयम् । विभक्ते विभागाभावात् । प्रतिषेधित्रिति हेतुगर्भे वसिष्ठस्य विशेषणम् । छोभादिति हेतौ
पश्चमी । नियोगे चान्वयः । नास्तीत्यस्य न कार्य इत्यर्थः ।

१५।एवं तद्विपयमुक्त्वा तहार्ट्याय विरुद्धपागुक्तनारदिव-षयमाह \*नियोगाभावेत्विति । एवेन कृत्स्नधनसंबन्धव्यवच्छे-दः । तदेवाह \*भरणमिति । \*जीवनेति । जीवितेति पाठे भावे कः। एवं च प्रागुक्तमन्वादिकमप्येतद्विषयमेवेति बोध्यम् । मूल-संमातिमप्यत्राह \*योगीति । तदेवाह । \* अपुत्रा इति । वस्तुतो इति मूलस्यार्थान्तरस्य वक्ष्यमाणत्वादिति बोध्यम् ।

१६। #अनाधिकारात्, स्वातन्त्रयेण विध्यविषयत्वाद् गुणा-खभावादेश्व । #यझार्थ, तात्सद्ध्यर्थम् । #तत्र, यहे । शास्त्रनिषि-द्वत्वादिष तदनिधकतत्वं बोध्यम् । #हि, यतः । तस्मात्तत् तथा स्थानेषु अनिषिद्धसगुणविधिविषयद्विजातिषु नियोजयेत् राजा । शास्त्रनिषिद्धाः शुद्रादयश्च विधिमणः।वस्तुतः केनापीत्युक्तया ऽत्र अनादरो द्योतितः । अत एवात्र वचने मूळं न प्रदर्शितिमिति बोध्यम् ।

१७। तदुक्तव्यवस्थां दूषयति श्रतदनुपपन्नमिति । ननु तत्र तद्वोधकशब्दाभावेऽपि प्राकराणिकः सोऽर्थोऽत आह अप-

## ६०० सन्याख्यायां मिताक्षरायां न्यवहाराध्याये २

स्तुतत्वाचेति । अपकृतत्वादित्यर्थः ।

१८। नन्वेवमप्यन्यथाऽनुपपत्या कल्पितः स इत्युक्तमेव। किं च । अपुत्रेण परक्षेत्रे इत्यत्र स उपात्त इति तत्त्वमेव । अत आह \*अपि चेदमिति । नियोगः बीजधारणमूलभूतः ।

१९। आद्यं खण्डयति \*तत्रेति। तयोमध्ये इत्यर्थः। एवेन
द्वितीयव्यवच्छेदः। अत एवाह \*अनुत्पादितपुत्राया अपीति।
अपिनेष्टसमुच्चयः। ननु नियोगस्यैव धनम्रहणे निमित्तत्वेऽनुत्पादितपुत्राया अपि धनम्रहणमस्तु को विरोधोऽत आह \* उत्पसस्य च पुत्रस्येति। नियोगोत्पन्नपुत्रस्य धनम्रहणे निमित्तत्वाभावेन तस्य धनसम्बन्धाभावे ''पित्रोक्षध्वे विभजतां" पिण्डदोंऽशहरश्रेषाम्" इति ''स्वर्योतस्य ह्यपुत्रस्य" इति च यथाक्रमं
द्वादश्विधपुत्राणां विभागप्रकारकथनं पुत्राभावे एवेतरेषां धनम्रहणकथनं च विरुध्येतेति भावः।

२०। द्वितीयपक्षं दूषयति अअथेति । सर्वे वाक्यमितिम्याये-नाह अतदपत्यस्यैवेति । एवं प्रागपि । एवेनाद्यव्यवच्छेदः । धनप्रहणे इति कोषः । अतथेति । तस्यैव तद्वहणनिमित्तत्वे पुत्र-स्यैव धनसम्बन्धनिमित्तत्वलाभात् पत्नी दुहितर इत्यत्र पत्नीत्यं-क्यो न पाठ्यः। तस्या धनसम्बन्धनिमित्तत्वाभावात्, अस्य वचनस्य तत्प्रदर्शनार्थत्वाचेति भावः ।

२१।यद्यपि पत्न्या धनग्रहणे नियोगो वा निमित्तं, तदुत्पन्नमपत्यं वा, उभयं वा, विशिष्टं वा। अन्त्येऽपि नियोगः मधानमपत्यं वा। वैशिष्ट्यं च जन्यजनकभावसम्बन्धेनेति पश्चपक्षीसंभव इति पश्चद्यमात्रोपन्यासो न्यूनस्तथापि पश्चद्वयोक्तदृषणैरेवान्येषामपि सुपरिहरत्वेन पृथगनुक्तिः । तथा हि। यदा वैशिष्ट्ये नियोगः मधानं तदा ऽपत्यं गौणमिति निमित्तमप्यनिमि-

| (॰) न्यायरत्नमाला-भीपाधसाराधिमभ वि॰ सं०                                                                                                 | (मीमांसा २        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| (4) ब्रह्मसूत्रभाष्यम्-बाद्शयणप्रणीत-<br>वेदान्तसूत्रस्य यतीन्द्र श्रीमद्विज्ञान-<br>भिक्षुकृत व्याख्यानम् । सम्पूर्णम् ।               | ( वेदान्तः ) ६    |
| (९) स्याद्वादमञ्जरी-माल्लिषेणानिर्मिता सम्पूर्णा।                                                                                       | (जैनदर्शनम्) २    |
| (१०) सिद्धित्रयम्-विशिष्टाद्वैत-ब्रह्मनिरूपण-<br>परम्-श्रीभाष्यकृतां परमगुरुभिः श्री ६<br>श्रीयामुनमुनिभिर्विरचितम् । सम्पूर्णम्        | ( वेदान्तः ) १    |
| (११)न्यायमकरन्दः । श्रीमदानन्दबोधभद्दा-<br>रकाचार्यसंगृहीतः। आचार्यचित्सुख-<br>मुनिविरचितव्याख्योपेतः                                   | ( वेदान्तः ) ४    |
| (१२) विभक्त्यर्थनिर्णयःन्यायानुसारिप्रथमादि- )<br>सप्तविभक्तिविस्तृतविचारुषः म० म०<br>श्रीगिरिधरोपाध्यायरिचतः । सम्पूर्णः               | (न्यायः) ५        |
| (१३)विधिरसायनम् । श्रीअपयदीक्षितकृतम् । सं०                                                                                             | (मीमांसा) २       |
| (१४)न्यायसुधा (तन्त्रवार्तिकटीका) भट्ट- । सोमेश्वरविराचिता।                                                                             | ं (मीमांसा ) १६   |
| (१५) शिवस्तोत्रावली । उत्पलदेवविराचिता । ) श्रीक्षेमराजविरचितवृत्तिसमेता ।                                                              | ( वेदान्तः ) २    |
| (१६) मीमांसावालप्रकाशः ( जैमिनीयद्वादशा-<br>ऽध्यायार्थसंग्रहः ) श्रीभट्टनारायणात्मज-<br>भट्टशङ्कराविराचितः ।                            | ( मीमांसा ) २     |
| (१०)प्रकरणपञ्चिका ( प्रभाकरमतानुसारि-मीमांसाव                                                                                           | द्र्शनम् ) महामहो |
| पाष्यायश्रीशालिकनाथमिश्रविरचितं, श्रीशङ्कर                                                                                              |                   |
| सारसंग्रहश्च सम्पूर्णः                                                                                                                  | (मीमांसा) ३       |
| (१८) अद्वैतासिद्धिसिद्धान्तसारः । पण्डितप्रवरश्रीसव                                                                                     |                   |
| स्तत्कृतव्याख्यासमलङ्कृतश्च।                                                                                                            | ं (वेदान्तः) ३    |
| (१९) कात्यायनश्रौतस्त्रम् । महामहोपाध्यायश्रीकर्का-                                                                                     |                   |
| चार्यविरचितभाष्यसहितम्।                                                                                                                 | . <b>१३</b>       |
| (२०)ब्रह्मसूत्रभाष्यम् । श्रीभास्कराचार्यविरचितम् (                                                                                     |                   |
| () श्रीहर्षपणीतं स्वप्रस्तावपुरस्तातमः। श्रास्ट्रणणी                                                                                    | 1                 |
| (२२) श्रीहर्षप्रणीतं खण्डनखण्डखाद्यम्। आनन्दपूर्ण-<br>विराचितया खण्डनफिककाविभजनाख्यया व्या-<br>ख्यया (विद्यासागरी) ति प्रसिद्धया समतम्। | ( वेदान्तः ) १३   |
| (२२) आस्यातचन्द्रिका श्रीभट्टमल्लविराचिता।                                                                                              | 8                 |
| (३३)श्रीलक्ष्मीसहस्रम्-वालबोधिनीव्याख्यया-                                                                                              |                   |
| प्ततरिष्ठिया च सहित्य ।                                                                                                                 |                   |

| २४  | ब्रह्ममूत्रवृत्तिः मरीचिका श्रीनजनायेभट्टकृता (वेदान्त )                                      | ,            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| २५  | क्रोडपत्रसंग्रहः । अत्र श्रीकालीशङ्करसिद्धान्तवागीशविरचितानि अनुमानजागदीश्याः प्रत्य-         | •            |
|     | चानुमानगादाधर्याः प्रत्यचानुमानमाथुर्या व्युत्पत्तिवादस्य शक्तिवादस्य सुक्तिवादस्य शब्दः      | -            |
|     | शक्तिप्रकाशिकायाः कुसुमाञ्चलेश्च ऋोडपत्राणिः ( न्यायः )                                       | 3            |
| २६  | ब्रह्ममूत्रम्, द्वैताद्वैतदर्शनम् । श्रीसुन्दरभद्वरचितसिद्धान्तसेतुकाऽभिधटीकासदितशीदेवाचार्यः | <b>-</b> ,   |
|     | प्रणीतसिद्धान्तजाह्नवीयुतम्                                                                   | 1            |
| 716 | बर्ड्दर्शनसमुचयः । बैोद्धनैयायिककापिलजैनवैशेषिकजैमिनीयदर्शन संचेपः । मण्णिभद्रकृत             | -            |
|     | टीकया सहितः । हरिभद्रम्रिकृतः ।                                                               | 1            |
| २८  | गुद्धाद्वेतमार्तण्डः प्रकाशव्याख्यासहितः । प्रमेयरत्नार्णवश्च                                 | 1            |
| २९  | अनुमानचिन्तामणिन्याख्यायाः शिरोमणिकृतदीधित्याजागदीशी टीका ।                                   | ą            |
| ३०  | वीरमित्रोदयः । महामहोपाध्यायश्रीमित्रमिश्रविरचितः परिभाषा सस्कारप्रकाञ्चात्मकः। १             | •            |
| ३१  | वीरमित्रोदयः । महामहोपाध्यायश्रीमित्रमिश्रविरचितः आद्विकप्रकाद्यः                             | 4            |
| ३२  | स्मृतिसारोद्धारः विद्वद्वरिवस्भरित्रपाठिसंकलितः ।                                             | X            |
| ३३  | वेदान्तरत्नमञ्जूषा । श्रीभगवत्पुरुषोत्तमाचार्यकृता ।                                          | 7            |
| ३४  | प्रस्थानरत्नाकरः । गोस्वामिश्रीपुरुषोत्तमजी महाराजविरचितः                                     | 3            |
| इंद | वेदान्तपारिजातसौरभं नाम ब्रह्ममीमांसाभाष्यं श्रीनिम्वार्काचार्यावरिचतम् ।                     | ?            |
| ३६  | योगदर्भनम् । परमहंसपरित्राजकाचार्य-नारायणतीर्थविराचित-योगसिद्धान्तचिन्द्रका-सम                | [ <b>-</b> " |
|     | ख्यया संविलतम् ।                                                                              | 3            |
| ŝ ø | वेदान्तदर्शनम् । परमद्वंसपरित्राजकाचार्यश्रीरामानन्दसरस्वती स्वामिकृत ब्रह्माऽमृतकर्षिण       | भी<br>भी     |
|     | स्माख्य व्याख्यासंवितिम् ।                                                                    | ß            |
| ३८  | विश्वप्रकाद्मः । कोद्मः । विद्रद्रर श्रीमहेश्वरसुरिविरचितः ।                                  | 3            |
| ३९  | श्रीसुवोधिनी । श्रीवलभाचार्यविनिर्मिता । श्रीमद्रागवतन्त्र्याख्या गोस्वामीश्रीविष्ठुलनाथदीचि  | -            |
|     | तविरचित टिप्पणीसहिता।                                                                         | 3            |
| 80  | वीरमित्रोदयः । महामहोपाध्यायश्रीमित्रमिश्रविराचितः पुजाप्रकाशः ।                              | ¥            |
| ४२  | वेदान्तसिद्धान्तसंग्रहः । अतिसिद्धान्तापरनामकः । श्रीब्रह्मचारिवनमालिमिश्रविरचितः । द्वैता    | -            |
|     | द्वेतदर्शनानुगतः ।                                                                            | 3            |
| 83  | स्वानुभवादर्शः । श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य नारायणाश्रमिशव्यमाधवाश्रमविरचित                 | 1            |
|     | स्वकृतटीकाविभूषितश्च ।                                                                        | 3            |
| ४३  | याज्ञवल्करमृतिः । बालम्भट्टीसमाख्य वाख्यासमलङ्कृत्तमिताक्षरासहिता । व्यवहाराध्याय             | Ę            |
|     |                                                                                               |              |

पत्त्रादिप्रेषणस्थानम्

हरिदास गुप्तः, चौखम्बा, बनारस, सिटी,



THE



# CHOWKHAMBÂ SANSKRIT SERIES;

A

COLLECTION OF RARE & EXTRAORDINARY SANSKRIT WORKS.

NO. 179.

# व्यवहार- बालंभट्टी

इति प्रसिद्धया लक्ष्मीनामिकया पायगुण्डे इत्युपनामकेन बालंभट्टेन स्वपत्न्याः लक्ष्मीदेव्याः स्मारकत्वेन तन्नाम्ना रचितया बृहत्या टीकया सहिता

मिताक्षरा

श्रीयुतगोविन्ददासमहाज्ञयप्रदर्शितरीत्या पर्वतीयनित्यानन्दपत्तेन परिष्कृत्य संशोधिता।

VYAVAHÂRA-BÂLAMBHATTI
THE EXTENSIVE COMMENTARY ON THE MITÂKSHARÂ
WITH THE ORIGINAL

RΨ

Bàlambhatta Páyagunde Edited by

Pandit Nityanand Pant Parvatiya Under the supervision of Shri Govinda Das.

FASCICULUS VII

PUBLISHED AND SOLD BY THE SECRETARY
CHOWKHAMBA SANSKRIT BOOK-DEPOT.

BENARES.

AGENTS:- OTTO HARRASSOWITZI LEIPZIG: PANDITA JYESHITHARAMA MUKUNDAJI BOMBAY: PROBSTHAIN & CO., BOOKSELLERS, LONDON Printed by Jai Krishna Dasa Gupta,

AT THE VIDYA VILASA PRESS BENARES.

Price Rupee one.





॥ श्रीः॥
-\*आनन्दवनविद्योतिसुमनोभिः सुसंस्कृता॥
सुवर्णाऽङ्कितभव्याभरातपत्रपरिष्कृता॥ १॥
चौखम्बा-संस्कृतग्रन्थमाला मञ्जुलदर्शना॥
रिसकालिकुलं कुर्यादमन्दाऽऽमोदमोहितम्॥ २॥
स्तवकः— १७९

| 71.                     |                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १                       | अस्यां चौखम्बा-संस्कृतग्रन्थमालायां प्रतिमासं पृष्ठशतके                                                   |
|                         | सुन्दरैः सीसकाक्षरैहत्तमेषु पत्त्रेषु एकःस्तवको मुद्रयित्वा प्रकाश्यते।                                   |
|                         | एकस्मिन् स्तबके एक एव ग्रन्थो मुद्यते।                                                                    |
| ર                       | प्राचीना दुर्लभाश्चामुद्रिता मीमांसावेदान्तादिदर्शनन्याकरण धर्म-                                          |
|                         | शास्त्रसाहित्यपुराणादिग्रन्था एवात्र सुपरिष्कृत्य मुद्यन्ते ।                                             |
| 3                       | काशिकराजकीयप्रधानसंस्कृतपाठशालाऽध्यापकाः पण्डिता अन्ये                                                    |
|                         | च शास्त्रदृष्टयो विद्वांस एतत्परिशोधनादिकार्यकारिणो भवन्ति।                                               |
| 8                       | भारतवर्षीयेः, ब्रह्मदेशीयैः, सिंहलद्वीपवासिभिश्च एतद्ब्राहकै-                                             |
|                         | र्द्यं वार्षिकमग्रिमं मूल्यम्-मुद्राः ७ आणकाः ८                                                           |
| q                       | अन्येर्देयं प्रतिस्तवकम् " " , ९ " •                                                                      |
| Ę                       | प्रापणव्ययः पृथम् नास्ति ।                                                                                |
| O                       | साम्प्रतं मुद्यमाणा ग्रन्थाः- मुद्रिताः स्तबकाः                                                           |
| (3)                     | संस्काररत्नमाला । गोपीनाथभट्टकृता (संस्कारः) २                                                            |
| ` '                     | शब्दकौस्तुभः । भट्टोजिदीक्षितकृतः (व्याकरणम्) १०                                                          |
|                         | इलोकवार्तिकम् । भट्टकुमारिलविरचितम् )                                                                     |
| , ,                     | पांधसारिधमिश्रकृत-न्यायर्त्नाकराख्यया } १०                                                                |
|                         | व्याख्यया सहितम्। सम्पूर्णम्।                                                                             |
| (s)                     | भाष्योपवृहितं तत्त्वत्रयम् । विशिष्टाद्वैतदर्शनप्र-                                                       |
|                         | करणम् । श्रीमल्लोकाचार्यप्रणीतम् । श्रीनारायण } (वेदान्त) २<br>तीर्थं विरचित भाद्वभाषा प्रकाशसहितम् । सं० |
| (4                      | ) करणप्रकाद्यः । श्रीब्रह्मदेवविरचितः सम्पूर्णः (ज्योतिषः) १                                              |
| <b>(</b> <sup>\xi</sup> | भाद्वचिन्तामणिः । महामहोपाध्याय- ।                                                                        |
| ,                       | श्रीगागाभट्ट विराचितः । तर्कपादः ∫ (मीमांसा ) 🧸                                                           |

त्तामिव परतन्त्रत्वात् । तथा चानुत्पादितेत्याद्यपक्षोक्ताद्यदृष-णं तद्वस्थमेव । अथापत्यं प्रधानं तदोक्तरीत्या द्वितीयपक्षोक्त-दोषस्तद्वस्थ एव । उभयोः समप्राधान्ये नियोगवत्याः पत्न्याः पुत्रस्य च धनसम्बन्धात् केवलं पत्नी दुहितर इत्यनेन पत्न्याः धनसम्बन्धोक्तिरयुक्ता । अथ तत्रापि नियोगोत्पन्नः पुत्रः प्र-धानमित्युच्यते तथापि द्वितीयपक्षोक्तदोष एव । पुत्रस्यैव धन-सम्बधादिति सर्वथोक्तदोषतो न मुक्तिरिति ।

२२। तत्र द्वितीयपक्षोक्तदोषोद्धारेण तं समर्थयन् शङ्कते क्षञ थ स्त्रीणामिति । अयं भावः । स्त्रीणां सामान्येन भर्तद्वारा पुत्र-द्वारा वा धनसम्बन्धो न साक्षात्। न स्त्री स्वातन्त्र्यमहतीति वच-नात् । तथा च भर्तपुत्ररहितायास्तदभावप्राप्तौ भर्त्रभावे नियो-गेनैव पुत्रसिद्धेस्तस्यास्तद्द्वारा धनसम्बन्धवोधकं पत्नीति अस्मदुक्तव्यवस्थायामवश्याश्रयणीयायामेतदारम्भः सार्थक इति नोक्तदोष इति ।

२३। मनुमाह \* अध्यप्नीति । अध्यप्नि विवाहे ऽमिसमीपे लब्धम् । अध्यावहनिकं, द्विरागमने शिविकाद्यावहनकाले यक्तव्धम् ।

तथा च कात्यायनः,

यत्पुनरुभते नारी नीयमाना पितुर्गृहात्।

अध्यावहानिकं नाम स्त्रीधनं तदुदाहृतम् ॥ इति ।

इदं सर्वमग्रे स्फुटीभविष्यति । भ्रातृमातृपित्रित्यत्र मध्यम-पदछोपिसमासद्वयम्। आदिपदग्राह्यमपि अग्रे एव व्यक्तम्। श्वि-रोधादिति । तदुभयद्वारं विनापि उरार्द्धेन अन्यथा तत्सम्ब-न्थस्य तेन प्रतिपादनादित्यर्थः ।

२४। उक्तदोषोऽपि तदवस्थ एवेत्याह क्षिकं चेति। क्ष स-

र्वेति । मुख्यगाँणेत्यर्थः । \* तत्र, आरब्धे पत्नीति वाक्ये । \*नियुक्ताया इति।पुत्रद्वारेति भावः। स च पुत्रः क्षेत्रज एवेत्या-ह \*क्षेत्रजस्यैवेति । \*स च, आरब्धपत्नीतिमातिपाद्यार्थः । \*मा-गेव, औरसो धर्मपत्नीज इत्यत्रैव । \* अपुत्रेति । अपुत्रसम्बन्धि-धनग्राहिमकरणे इत्यर्थः । पौनरुत्वापत्तेरिति भावः ।

२५।द्वितीयहेतुनिरासायोक्तार्थस्योक्तं वाचनिकत्वं दोषसुक-रताये तद्वचनगत्यन्तराय च अनुवदति \* अथ पिण्डेति । न ही त्यस्य प्रतीयते इत्यत्रान्वयः । \* हि, यतः । स्त्रीधनामित्यत्र स्त्री-ति पदं भिन्नं कत्रीं च सा। अनपत्यस्य धनं स्त्री गृह्णीयादित्यर्थः।

२६। एतेन स्त्री चेतिपाठं घृत्वा "द्विजातीनां केवलश्द्राभा-र्याविषयमिदं, तस्य धनं सिपण्डाद्याः प्रत्यासित्तकमेण भजेर-न स्त्री च, सिपण्डादितस्तस्याः पृथगुक्तेरर्द्धं ते ऽर्धं स्त्रीति त-दर्थः।स्त्रीग्रहणादिदं श्द्रापरमेवान्यासां पत्नीत्वात्" इति भ्रान्तो-क्तमपास्तम् । मूलाशुद्धेः, उपक्रमविरोधात्, तस्याधिकारिपद-र्शनमात्रपरत्वाच ।

२०। अधर्मान्तरोपदेश इति। प्रतियते इत्यस्यानुषङ्गः हेती हेतुमाह अवाशब्देति । निपातानामनेकार्थत्वमिप छिङ्गानुशासनानुरोध्येवित भावः । अयं भावः । ते धनभाजः स्त्री वा तथेत्युक्ता तस्या गतभर्तृकाया अन्यधर्मद्वयोपदेशं चिकीर्धरेकं धर्ममुक्तवान्, सा स्त्री वीजं वा छिप्सेतेति । नियोगधर्मेण पुत्रमपेक्षेतत्यर्थः । अत्र वाशब्दो न यद्यर्थः । मानाभावात् । किं तु विकल्पार्थः । स च पक्षान्तरापेक्षया । तदेव द्वितीयो धर्मः । स च वचने साक्षाद-श्रुतोऽपि वाशब्दवलात्समृत्यन्तरानुरोधाच नियोगेन पुत्राभिल्याप्द्योपात्तपक्षप्रतियोगी संयतत्वरूपो धर्म इति ज्ञायते । तथा च नियोगात् पुत्रमपेक्षेत वा, संयता वा भवेदिति भनभजनम्

अर्थतो ऽन्यधर्मद्वयोपदेश इति ।

२८। एवं तदीयहेतुद्वयं संखण्ड्य दोषान्तरमाह \* आपिचेति । तदयोग्यतासुचकं विशेषणं \* स्मृतीति । तत्र हेतुमाह
\* अपुत्रेति । यत इति शेषः । तित्पण्डिमित्यतो ऽनुषज्यमानेन
तच्छब्देन भर्तपरामर्शात् भर्त्तः कृत्स्नमंशं पत्नी लभते न तु स्वांशं कृत्स्निमित्यर्थः । \* कृत्स्नं, स्थावरं जङ्गमं च ।

अत एव बृहस्पतिः,

जङ्गमं स्थावरं हेम कुप्यं धान्यं रसाम्बरम् ।

आदाय दापयेच्छाद्धं मासषाण्मासिकादिकम् ॥

पितृच्यगुरुदौहित्रान् भर्तुः स्वस्नीयमातुलान् ।

पूजयेत्कच्यपूर्ताभ्यां दृद्धांश्वाप्यतिथीन् स्त्रियः ॥

सपिण्डा बान्धवा ये तु तस्याः स्युः परिपान्थिनः ।

हिंस्युर्धनानि तान् राजा चौरदण्डेन घातयेत् ॥ इति ।

कचित् स्थावरे ऽपवादमाह स एव,

यद् विभक्ते धनं किं चिदाध्यादिविधिसम्भवम् ।

तज् जाया स्थावरं मुक्तवा लभते गतभर्तृका ॥ इति ।

एवं च तत्स्थावरं विभक्तस्यापि भ्रातुरेव न पत्न्याः। इदमपि

वक्ष्यमाणसिद्धान्ताद्यंशसाधकं बोध्यम् । एतेन "इदमिव-

प्य च तत्स्यावर विमक्तस्याप स्रातुरव न पत्न्याः। इदमाप वचनं वक्ष्यमाणसिद्धान्ताद्यंशसाधकं बोध्यम्। एतेन "इदमावि-भक्तस्थावराविषयं, दृत्तद्दीनपत्नीविषयं वा, दुद्दित्रहितपत्नीवि-षयं वा, दायादानुमतिं विना स्थावरदानविक्रयादिनिषेधपरं वा" इति परास्तम्। आद्यान्त्ययोविचनविरोधात्। मानाभाव-स्यान्ययोः सन्वात्।

मृते भर्तिर भर्त्रशं लभते कुलपालिका। यावज्जीवं न हि स्वाम्यं दानाधमनाविक्रये।। इति कातीयं तु नियुक्तान्यविषयकमिति बोध्यम्।

#### ६०४ सव्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

२९। "धनं य" इति "कनीयान्" इति च पूर्वोक्तमनुद्वयस्य तात्पर्यान्तरं स्फुटमेव, न भवदुक्तं, मन्वन्तरिवरोधादिति ध्वनयन्,
तस्याः स्मृतिनिन्दितत्वं प्रतिपादयन्, तत्र दोषान्तरं तदुक्तमेवाह

\*तथिति। नियोगो निन्दितश्चेत्यर्थः। आदिपद्रग्राह्यव्याख्यानं च
पूर्व स्फुटम्। तैयोस्तात्पर्य त्वित्थम्। तत्र विभक्तधनस्य भ्रातुरभावे विधिष्को "धनं य" इति। तत्र पूर्वतो विशेष उक्तः "सो
ऽपत्यम्" इति। नियोगधर्मेणेति भावः। तस्यैवेति सम्बन्धसामानये षष्टी। तदीयमाता एवकारव्यवच्छेद्या। अनेन च पुत्रसन्वे
स्त्रीणां भरणाईता न तु प्रतिधनसम्बन्ध इति स्वितम्। एवं
कनीयानित्यपि अविभक्तस्य श्रेष्टस्य नियोगधर्मेण पितृवत्सोद्धारेंऽशे प्राप्ते तिन्वदत्त्यर्थं, समो विभागः स्यानोद्धारं न वाऽधिकं
हरेज्ज्येष्टः नापि यत्किचिदेव देयम् अपि तु उत्पादकेन पितृव्येण कनीयसा समः स्यादिति।

३०। इत्थं हि गूढाक्तम्। मनुनैव नियोगस्य निन्दितत्वात्तत्प-रिहारः सुकर इति व्याख्यातृ बुद्धिपरीक्षार्थं स्वाभिमतार्थं तस्यार्थं क्रमप्राप्तमदर्शयित्वेव वचनान्तराणि स्वेष्टार्थपरत्वेन दर्शितानि । परिहारस्त्वेवम्—

अन्यस्मिन् हि नियुञ्जाना धर्म हन्युः सनातनम्।

इत्यादिना विधवायां नियोगस्य निन्दितत्वाद्वश्यं नि-योगेन विभक्तधनभ्रातृजायायां पुत्रमुत्पाद्य तद्धनं तस्यैव-देयमिति न नियम्यते तेन वाक्येन, अपि तु न स्त्री स्वातन्त्र्य-मईतीति मनुना स्त्रीणामेकािकतया ऽवस्थानं निषिद्धमिति देव-रगृहे स्थितौ कृतायां स्त्रीणामप्रगल्भत्वेन तद्धनरक्षणे च देवरेण क्रियमाणे सन्ततिलोभात् सा स्त्री शास्त्रसिद्धत्वाद्गिहितमिप नि-

१ धनंय इत्यस्य कनीयानित्यस्य चेत्यर्थः।

योगं यद्यनुमन्यते तदा ऽपत्ये उत्पन्ने देवरेण धनलोभो न का-र्यस्तस्यैव तद्धनं दद्यात्, नापि तन्मात्रे।अत एव विभृयादिति धा-रणपोषणवाचिनो भूञ उक्तिरिति ।

३१! तेन तद्ये तद्वत् साधकत्वेनोक्तवसिष्ठतात्पर्यमाह \*य-चिति । अतत् अविभक्ते इति । पश्चद्वयिषद्म् । अतस्याः, तत्पत्न्याः। \* नास्ति, उक्तयुक्तेः । इतिईतौ । स च सम्बन्धेऽन्वेति । स्व-स्य तद्भावेऽपि स्वापत्यस्य स भवत्विति लोभान्नियोगो ना-पेक्षणीय इति भावः ।

३२। अग्रिमयुक्तिं खण्डयति श्रतद्यीति । श्रमस्तुतत्वात्, तानुपक्रम्य भ्रातृणामित्यादेरुक्तत्वात् । तथा चोपक्रमानुरोधेन ता
हशस्य भ्रातुधनामितरे संसृष्टिनो भ्रातर एव गृह्णीयुरिति भावः।
अत एवाह श्र तत्स्त्रीणामिति । मात्रपदेन कृतस्नधनसम्बन्धव्यवच्छेदः ।

३३। उक्ताशयेनेव शङ्कते \* न चेति। \* पौनक्त्यमिति। उभयोरेकार्थवोधकत्वात्। \* यत इति। पूर्व संग्रहेण काथितमग्रे विद्युण्वता तेन वाक्यद्वयेन स्त्रीधनमिवभाज्यमिति तासां भरणमात्रं कार्यमिति चार्थद्वयं विधीयते, न केवलं पूर्वोक्तमेव कथ्यते। येन पौनक्त्यं स्यात्। तत्र भ्रातृणामित्यादिना विवरणं, स्त्रीधनं विनेति तस्याविभाज्यत्वविधिः, उत्तरेणेतरविधिरिभावः। एतेन 'सवर्णाऽभावे त्वनन्तर्या चापदि न त्वेव द्विजः
शूद्रया' इति विष्णुक्तेः परिणीतात्वे ऽप्यपत्नीत्वात्तद्विषयं नारदवचनम्, अत एव तत्र पत्नीशब्दस्तत्र स्त्रीशब्द इति प्राच्योक्तमपास्तम्। उक्तरीत्योपपत्तेः।

३४। किलेति सचितं योगीश्वरोक्तेर्वक्ष्यमाणं स्वेष्टार्थमाह अयदपीति।

#### ६०६ सञ्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

३५। चरमदोषं खण्डयति अयन्विति। अजातस्य, तत्समूहस्य। ननु यज्ञञ्दो धर्ममात्रोपलक्षको न यज्ञवाचक इति दानहोमादिसिद्ध्या हेत्वसिद्धिरिति शङ्कते अथेति । देवतोद्देशेन
द्रव्यत्यागो वैधे आधारे सवषट्कारो यागः। स एवावषट्कारो होमः। स्वत्विनद्यत्तिपूर्वकपरस्वत्वापादनं दानमिति यागहोमदानानां भेदः। अ एवं तिर्हे, धर्ममात्रे एव धनस्योपयोगे
सिति। धनसाधनकः कृषिवाणिज्यादिलभ्योऽर्थः। ताद्दशः सक्चन्दनादिविषयः कामः। इष्टापत्तावाह अ तथा सतीति। मुलोक्तिमाह अधर्मिति। गौतमोक्तिमाह अतथा न पूर्वाक्वेति।
धर्मार्थकामेभ्यो यथाशक्ति पूर्वाक्तमध्यन्दिनापराक्वानफलान्न
कुर्यादित्यर्थः। मन्किमाह अन तथैतानीति।

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । संयमे यत्नमातिष्ठेत् । (मनु. अ. २ । ८८ ) इतीन्द्रियसंयमं प्रक्रम्य—

प्रापणात्संर्वकामानां परित्यागो विशिष्यते । (अ.२।९५) न तथैतानि शक्यन्ते सन्नियन्तुमसेवया । (अ. २।९६)

इत्युक्तं मनुना । अस्यार्थः । तेषां तद्विषयके संयमे सर्वभोगाणां प्रापणादुपभोगात् तद्वेतुकपरित्यागो विशिष्यते । समीचीन उत्तम इति यावत् । यतः एतानि विषयासत्त्वा दोषजनकानीन्द्रियाणि असेवया स्नगादिविषयानुपभोगेन तथा संनियन्तुं
सम्यक् नियन्तुं न शक्यन्ते यथा विषयोपभोगेन । विषयोपभोगेन यथा तद्गतदोषविज्ञानं तथा विषयानुपभोगेन नेति अनिषिद्विषयोपभोगस्य वैराग्योत्पादकत्वेन कर्त्तव्यत्वादर्थकामाववश्यं
साधनीयावित्येतत्प्रतिपादकवचनजातविरोध इति भावः ।

३६। दोपान्तरमाह अअपि चेति। अभार्यमितीति। विहित-

स्येति शेषः । क क्रत्वर्थता, पूर्वपक्ष्युक्तेत्यादिः । \* उक्तं, सि-द्धान्तिना । \* तत्प्रत्युद्धृतं, विघटितं विपरीतोक्तमिति यावत् ।

अयं भावः । तृतीयाध्यायचतुर्थपादैकादशाधिकरणम् ।

\* अनकरणे तु तंद्धर्मस्ततो विशेषात् । "पू. मी. अधि. ३ ।

8 । ११" अनारभ्य श्रूयते, तस्मात् सुवर्ण हिरण्यं भार्य

दुर्वर्णो ऽस्य भ्रातृ व्यो भवतीति । तत्र संशयः—िकिमिदं हिरण्यधारणं क्रत्वङ्गतया विधीयते, उत क्रतुगतहिरण्यानुवादेन
धारणसंस्कारो विधीयते, उत हिरण्यं हस्ते भवतीति विहितं यद्धारणं तदनुवादेन सुवर्णता शोभवनर्णतारूपो गुणो विधीयते
यद्धिरण्यं भार्यं तत्सुवर्णमिति, उत हिरण्यधारणं पुरुषार्थतया
विधीयते इति ।

३७। पूर्वपक्षस्तु —हिरण्यविशिष्टं धारणं यद्यपि विधीयते त थापि तस्य फलापेक्षायामस्य धारणस्य वेदवाक्यविहितत्वेन वै-दिकत्वाक्रियारूपत्वाच वैदिकद्शपूर्णमासादिसाम्यात् फलवद्दै-दिकं कर्म बुद्धिस्यं भवति। ततश्च तत्रैव वैदिके कर्मणि प्रयाजा-दिवदारादुपकारं कुर्वत् क्रत्वङ्गं धारणं भविष्यति । एतावतैव फलाकाङ्कानिष्टचेः स्वर्गादिफलकल्पना न युक्तेत्येकः ।

हिरण्यं भार्यामित्यत्र कृत्यप्रत्ययेन धारणविधानात् त-त्कर्मणो हिरण्यस्य कृत्यश्रुत्या प्राधान्यप्रतीतेधीरणं संस्कारो वृिहीन् प्रोक्षतीत्यत्र प्रोक्षणामित्र । भूतभाव्युपयोगं हि द्रव्यं संस्कारमहतीति न्यायेनोपयुक्तस्योपयोक्ष्यमाणस्य वा संस्कारः कार्यः । उपयोगश्च प्रयोजनवत एव, निष्फलस्य लौकिकसुवर्ण-स्य धारणसंस्कारायोगात् क्रतुगतहिरण्यानुवादेन धारणसंस्कार-विधानमिति प्रयाजादिवन्नारादुपकारकमङ्गम् अपि तु प्रोक्षणा-दिवत्संस्कारकर्मेत्यपरः ।

#### ६०८ सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

क्रतुगतं हिरण्यं तद्धारणं चानूद्य छाघवात्सुवर्णमिति शो-भनवर्णता विधीयते इत्यन्यः।

३८। एवं त्रेघाऽपि तावत् क्रत्वर्थमिति प्राप्ते उच्यते । यदुक्तं वैदिकत्वाक्रियात्वसाम्यात्क्रतुरुपतिष्ठते फलाकाङ्कायामिति । नैष नियमो घटते।यतः स्वर्गाद्युत्पत्तेरपि क्रियात्वात् दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेतेत्यादिषु स्वर्गादेः कर्तृसम्बन्धितयोक्तेवैदिकत्वाच स्वर्गाद्यत्पात्तं क्रतुं चोभयमुपस्थापयति वैदिकत्वं क्रियात्वं चेति हेतुद्रयं, न नियमतः क्रतुमेव, येन विशिष्टविधिपक्षेऽपि क्रत्वर्थ-ता स्यात् । लोकेऽपि हिरण्यसत्त्वान्न क्रतुगतहिरण्यप्रतीतिः। न हि धारणं धार्यमाणसंस्कारः। अदृष्टार्थत्वेनापि धारणोपपत्तेः। कृत्यप्रत्ययश्च कर्मत्वं साध्यतामात्रं वाऽऽह न प्राधान्यम्। अनीप्सितकर्मणोऽपि विद्यमानत्वात् । अत एव धारणा-नुवादेन न सुवर्णतारूपगुणविधिः । क्रतुधारणाप्रतीतेः छो-केऽपि धारणसंभवात् । अतो न सर्वथा क्रत्वर्थं सुवर्णधारणम् । विधिवशाचावश्यं फलेन भवितव्यम्। तच फलमर्थवादाभावे वि-क्वजिन्न्यायेन स्वर्गः, तत्सत्त्वे तु रात्रिसत्रन्यायेन तद्गतमेव । अत्र तु दुर्वणों ऽस्य भ्रातृच्यो भवतीति श्रवणात् भ्रातृच्यस्य दुर्वर्णत्वमात्मनश्च शोभनरूपतैव फल्लिमिति पुरुषार्थमेव हिरण्य-थारणमिति सिद्धान्त इति ।

३९। दोषान्तरमाह \* किं च यज्ञेति । \* पूर्त तडागा-रामादि ।

पूर्वोक्तमनुतात्पर्यशरीरघटकत्वेनोपस्थितमन्वन्तर्विरोधमपि परिहरति \* यत्तु पारतन्त्र्येति । ( मनु. अ. ९ । ३ )

पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने । रक्षन्ति स्थाविरे पुत्रा इति वाक्यादिः ।

#### ८दायविभागे पत्न्याधनाधिकारविचारः। ६०९

आदिना कालेऽदाता पिता वाच्य इत्यादितद्ग्रिममनुग्रह-णम् । \* तद्दास्त्वित । पारतन्त्र्यमेकाकीभूत्वा ऽनवस्थितिरि-ति तया स्वस्य पत्युर्धनग्रहेऽपि न विरोध इति भावः ।

४०। एवं चरमसाधकखण्डने तत्साधकत्वेनोक्तवचनानामन्याश्चयत्वं शङ्कापूर्वकमाह कथं ति इत्यादिना । सर्व वाक्यमिति न्यायेनाह कथार्थमेवेति । यज्ञार्थमिति वचने द्रव्यं यज्ञार्थम् उत्पन्नामिति न विधिः, किं तु यागिभक्षयाऽविनपितिगमनेन यज्ञार्थमेव तदुदेशेनैव यत् द्रव्यमुत्पन्नं तत् द्रव्यं तेन यज्ञे एव
नियोक्तव्यं, लोभादिना तेन तत्र विनियोगे इक्रतेऽपि तत्पुत्रादिभिरिष धर्मकार्येष्वेव नियोक्तव्यमिति सर्वथा धर्मार्थमितिंतं
द्रव्यं धर्मे एव नियोक्तव्यमिति विधीयते । अत एव धर्मे ऽनधिक्रतेस्तत् द्रव्यं न ग्राह्मम् । धर्मकरणेऽधिकाराभावात् । अत
एव च ते ग्रासाच्छादनमात्रभाजना इति तद्थे इति भावः ।
अपिना ऽर्जकपरिग्रहः ।

४१। अत्र मानं मनुमेवाह \*यज्ञार्थिमिति। यज्ञार्थे लब्धिमिति मानवे अर्जकनामग्रहणं विना सामान्यत ज्ञाऽनारभ्याधीत-नानृतंवदेदितिवत्पुरुषमात्रोदेशेन तस्य प्रष्टन्याऽर्जकस्य तत्पुत्रा-दीनां च धर्मार्थद्रव्यस्य धर्मकृत्येष्विविनयोगे दोष इति भावः।

४२। पूर्वमसङ्गोपस्थितकात्यायनिवरोधमपि परिहरति %य-द्पीति । विरोधमकटतायै व्यत्यस्तपदोत्त्या ऽसम्बद्धत्वनिरासा-य च तद्र्यमाह \* अदायिकमिति । दायिके मत्वर्थायष्ठन् । त-तो बहुन्रीहिः । दायग्राहकश्चन्यमित्यर्थः । तदाह \* दायादेति । तत्पदोक्तेराह \* यदिति । अनेन श्रोत्रियेभ्यस्तद्र्पयेदिति पाठः स्चितः । वश्यमाणाचु श्रोत्रियायोपपादयेदिति पाठो लभ्यते । तत्र उपत्यादेः प्रापयेदित्यर्थः । तदाऽत्रोभयमध्याहारलभ्यम् ।

### ६१० सच्याख्यायां मिताक्षरायांच्यवहाराध्याये २

तत्र च जातावेकवचनिति बोध्यम् । द्वित्तपदार्थमाह \* अशनेति । योषितो ऽत्रैव सम्बन्धो नाग्रेऽपीति भावः । द्वितीयार्धशेपार्थमस्यैवाह \* अस्यापवादिमिति । तदनुदृत्तेराह \*योषिदिति ।
तथा च स्त्रीणामश्चनादिपयीप्तधनसम्बन्ध एव न सक्छधनसम्बन्ध इति तद्भिमतिमिति तद्विरोधोऽसम्बद्धतानिरासश्च स्पष्ट
एवेति भावः।एवं तद्र्थं व्याख्याय अथ तं परिहरति \*एतद्पीति ।
प्रक्रान्तमपीत्यर्थः । तत्र बीजमाह \* योषिदिति ।

४३ । नारदान्तरिवरोधमिप तथैव परिहरित अनारदेति । इति नारदवचनमप्यवरुद्धस्त्रीविषयमेवेत्यर्थः । तदेवाह अअन्य-त्रेति । अन्यत्र ब्राह्मणादिति पूर्वान्विय ।

तथा च पूर्वपद्यम्, (ना. व्यव. १३ । ५१)
अभावे दुहितृणां वे सकुल्या वान्धवास्तथा ।
ततः सजात्याः सर्वेषामभावे राजगामि तत्।। इति ।
तथा च सर्वेषामभावे ब्राह्मणात्तदीयधनादन्यत्र तद् धनं

राजगामि, किं तु धर्मपरायणो राजा तत्रापि तत्स्त्रीणां जीवनं द्यादित्याद्यर्थः । बृहस्पतिरप्येवम् । जीवनपदार्थश्र—

बृहस्पतिनेव तदग्रे उक्तः,
अन्नार्थ तन्दुलप्रस्थमपराह्ने तु स्नेन्धनम् ।
वसनं त्रिपणक्रीतं देयमेकं त्रिमासतः ॥
एतावदेव साध्वीनां चोदितं विधवाधनम् ।
वसनस्याशनस्यैव तथैव रजकस्य च ॥
धनं व्यपोह्य तच्छिष्टं दायादानां प्रकल्पयेत् । इति ।
साध्वीनामित्युक्त्या ऽसाध्वीनां तदिप नेति स्चितम् ।
एतेनान्यत्र ब्राह्मणादिति बृहस्पतिः क्षत्रियादिपरिणीतश्द्राविषय इति भ्रान्तोक्तमपास्तम् । एवं च सामान्यतः परिणी-

तश्र्द्राविषयकमपीदं द्वेयम् । तस्या अप्यपत्नीत्वात् । तथाचावरु-द्वग्रहणं पत्नीत्वाभाववदुपलक्षणम् । तथा च यत्र पत्नीत्वाभावः पुनभ्वोदावपि तत्र सर्वत्र इदमेव । एतदभिपायक एव—

मजापतिराप,

आढकं भर्तृहीनाया दद्यादाभरणं स्त्रियाः । इति ।

\* उदाया इति । श्रौतकर्मसु पाणिग्रहणपूर्वकसहाधिकार-वत्या प्वेत्यर्थः । नारदाद्येकवाक्यतयाऽऽह \* संयताया इति । देवलवाक्ये यथाक्रममित्यस्य न स्वपाठक्रमेणेत्यर्थोऽपि तु मूल-विष्ण्वाद्यक्तक्रमेणेत्यर्थ इति न तद्विरोधोऽपि । सोदरासोदरत्व-कृतविशेषस्तु प्रागुक्तबृहस्पतिपराहत एव ।

४४ । एवं तदीयपक्षं संदृष्य स्वाभिमतमर्थम्यपसंहरन्नेवाह

\*तस्मादिति । \*पत्नीति । संयतेत्यादिः । कृत्स्नमित्यप्रे शेषः ।
नन्तःस्यैवोपसंहारो युक्त इति अस्यार्थस्य पत्नीदुहितर इत्यत्रानुक्तत्वात्कथमयम्रपसंहार इति चेन्न। सकलवाक्यानां सर्वत्र स्वेतरवाक्याविरोधेनैव प्रवत्तेन्याय्यक्वात्तदुक्तवक्ष्यमाणानुसन्धानेनास्या
र्थस्य लाभादुक्तोपसंहारात्। तदेतत् ध्वनयन् उक्तं स्मारयन् वक्ष्यमाणमाह \*विभागस्येत्यादि । एतेन तस्याश्रुतत्वेऽपि प्रस्तुतत्वेनाप्रस्तुतत्वदोषानिरासः स्चितः । साक्षादपवादिषयपरिहारेणैवोत्सर्गपृत्वतेन्याय्यत्वात् । अन्यथाऽप्रामाण्याद्यापत्तेः ।

४५। \* एतेन, वक्ष्यमाणदोषेण। \* अल्पेति। यद्यल्पं धनं तदाः तस्य तत् प्रथमं पत्नी गृद्धीयादिति पत्नीतिमूलतात्पर्यमित्यर्थः। निरसनप्रकारमेवाह \* तथाहीत्यादि। \* जीवदिति। पत्यौ जीविति मृते चेत्यर्थः। \* उक्तं, मूलकृता। तदेव क्रमेणाह \* य-

१ अदायिकमिति कात्यायनगृहस्पतिभ्यामुक्तम् अन्यत्रब्राह्मणा-दिति नारदोक्तंचेत्यर्थः।

दीत्यादि । क्ष व्यामोहेति । यदा पुत्रे सित तत्र जीवति मृते च तत्समांशभाक्त्वं न भरणमात्रपर्याप्तभाक्त्वं तस्याः, तदा किम्र वक्तव्यमपुत्रस्य तस्य धनं सा सर्वे मामोतीति, कैम्रुतिक-न्यायेनैव तस्याः सकलधनभाक्त्वसिद्धेर्श्रासाच्छादनातिरिक्तं न मामोतीत्युक्तिभ्रान्तैवेत्यर्थः ।

४६। किं चान्यपुत्रसचें ऽशग्रहणाधिकारिणा पुत्रान्तराभावे सकलिरक्थग्रहणाधिकारिणा पुत्रेण सह समांशभाक्त्वस्यो-क्तत्वात्पुत्राद्यभावे विभक्तादेस्तस्य सा सर्वे गृह्णातीति गुक्ति-युक्तमि इदमिति तद् उपेक्ष्यमेवेति बोध्यम् ।

४७। समांशकादिशब्दोऽपि जीवनोपयुक्तधनोपलक्षक इति न विरोध इत्याशयेनाह \* अथेति । अंशशब्दस्य कथंचित्सार्थ-क्येऽप्याह \*समेति । भागतुल्यतयोरंशसमशब्दौ लोकप्रसिद्धौ । तयोर्निष्फलं स्वार्थत्यागो ऽनुचित इति आनर्थक्यामिति भावः।

४८। ननु तयोः शब्दयोः पक्षे स्वार्थपरत्वान्न सर्वात्मना ऽऽनर्थक्यमिति विशेषमाशङ्कते \*स्यान्मतमिति । \*बहु, विपुलम् ।
कर्मधारयः । खण्डयति \* तच्च नेति । विधिवैषम्यमेवाह \* तथाहीति । पत्यो जीवति मृते वा पुत्रैः सह विभागकाले इति शेपः । \* वाक्यान्तरमिति । भरणं चास्य कुर्वीरिन्नत्यादीत्यर्थः ।
\* प्रतिपादयतीति । विधत्ते इत्यर्थः । पत्न्यामिति भावः । \*प्रतिपादयतीति इति । तथा च सकृदुचरितमेकमेव वचनं पक्षे सापे
क्षं पक्षे निर्पक्षमित्येकरूपत्वाभावाद्विधिवैषम्यमिति भावः ।

४९। अत्रार्थे दृष्टान्ततया मानं द्र्शयन् अस्य न्यायस्योपपादक-मधिकरणं संगृह्य द्र्शयति अया चातुर्मास्योष्वत्यादिना। सप्त-मतृतीयपादाष्ट्रमाधिकरणम्। असौमिकं तु प्रणयनमवाच्यं द्दीतरत्। सोमे सधमकमित्रणयनं, द्र्शपूर्णमासयोश्राधर्मकं तत्। आग्निप- णयनं नाम गाईपत्यादाइवनीयादिष्वप्रिनयनम्। उत्तरवेदिश्च सो-मे एव न दर्शपूर्णमासयोः। एवं प्रयोगस्थितिः। एवं स्थिते चातु-मिस्यस्थचतुष्कर्मसु वैश्वदेववरुणभद्याससाकमेधश्चनासीरीयाख्ये-षु श्च्यते ''द्वयोः मणयन्ति तस्मात् द्वाभ्यां यन्ति ऊरू वा एते यइस्य यद्वरुणभद्यासश्च साक्रमेधश्च'' इति । तत्राद्यं द्वयोश्चातुर्मा-स्यपर्वणोः अग्निमणयनविभायकं, तस्मादित्यादिकं तद्येवाद्व-वाक्यम्। तत्र संश्चयः। किं सोमिक्मणयनवत्मणयनविधिरुत मणयनमात्रविधिरिति।

५०।तत्र पूर्वपक्षः। आद्यपक्ष एव युक्तः। द्वितीये प्रकृतिवदित्यातिदेशत एव प्रकृतिभूतदर्शपूणमासतः प्रणयनमात्रस्य प्राप्त्या
तद्विध्यानर्थक्यापतेः। न च चोदकप्राप्तप्रणयनस्यानुवादकमेव
तदस्तु किमर्थ विधानमिति वाच्यम्। प्रणयन्तीतिविधिप्रत्ययबद्धाद्विधेयत्वप्रतीतेः। किं च "न वैश्वदेवे उत्तरवेदिमुपिकरन्ति न शुनासीरीये" इति वाक्यद्वयेन, तयोः पर्वणोरुत्तरवेदिप्रतिषेधः
प्राप्तिसापेक्षो यतः स्वमते उपपद्यते। आद्यपक्षे हि सौमिकवदित्यतिदेशप्रतीत्या तत्रत्यसकत्रधर्मभाष्तौ उत्तरवेदरिप प्राप्तत्वात्। द्वितीये तु प्रकृतावेवोत्तरवेदरभावात्तत्प्रणयनप्राप्ताविष
उत्तरवेदिप्राप्त्यभावेन "न वैश्वदेवे" इत्यादिप्रतिषेधासङ्गतिः
स्पष्टैव। तस्मात्स प्रतिषेधोऽपि सौमिकवत्प्रणयनविधाने हेतुरिति पूर्वपक्ष्याश्यः। तदाह अद्वयोः प्रणयन्तीत्यादिना दिश्वते
इत्यन्तेन। उपिकरतीति पाठान्तरम्।

५१। निनवदमयुक्तं, प्रकारान्तरेण निषेधसाफल्ये तथैव स्वी-कारे दुराग्रहमात्रत्वात् । तथाहि । प्रतिषेधस्य प्राप्तिसापेक्षत्वेऽिष न त्वदुक्तरीत्या प्राप्तिः । तत्पकारं विनापि चातुर्पास्यप्रकरण-पिठतेनैव उपात्र वपन्तीत्यनेनोत्तरवेदेर्विधानात्तल्लब्धोत्तरवेदेरा- द्यन्तपर्वणोर्निषेधकमुक्तवाक्यद्वयमिति तदुपपत्त्या सौमिकप्रणय-नातिदेशः पूर्वपक्ष्युक्तो न घटते इति चेत्, तदेवाह क्ष राद्धान्तैके-त्याद्यभिहितइत्यन्तन । पूर्वपक्षिमतितर्रकारकत्वात्सिद्धान्तित्वं, स्वोक्तेरप्ययुक्तत्वस्य तेनैव वक्ष्यमाणत्वादेकदेशित्वम् । क्ष उपा-त्रेति । अत्र चातुर्मास्येषु उपवपन्ति वेदिम् उपिकरन्तीत्यर्थः । क्ष प्राकरणिकेनेति । चातुर्मास्यप्रकरणपिठतेनेत्यर्थः ।

५२। नान्वदमप्ययुक्तं, विधिवैषम्यापत्तेः। तथाहि। उपात्रेति वाक्यं चातुर्मास्यपरमापूर्वशेषतयोत्तरवेदिं विद्धत् पर्वचतुष्ट्येऽप्य-विशेषेण तां विधत्ते । नवैश्वेत्यादिवाक्यद्वयं तु पर्वद्वये निषे-धकम् । तथा च तद्विधिनिषेधयोर्द्वयोरपि वाक्यप्रमितत्वेन वा-चनिकत्वाविशेषात् तुल्यत्वेन विकल्पः प्रामोति । स चेत्थम्, उ-पात्रेति वाक्यम् आद्यन्त्यपर्वणोर्यदा नवैश्वेत्यादिवाक्यद्वयमपेक्ष्य तेन प्राप्तस्य निषेधद्वयार्थस्यानुष्ठानाभावस्तदैव पक्षे तदपेक्ष्यो-त्तरवेदिं विधत्ते उन्यथा न, मध्यमपर्वणोस्तु निषेधवाक्यानपेक्ष-यैव नित्यवत् तां विधत्ते। तथा च द्वयोर्वाक्यान्तरानपेक्षतयोत्तर-वेदिविधिर्द्वयोर्वाक्यान्तरसापेक्षतया पक्षे विधिरिति सकुच्छुत-वाक्यमेकत्र पक्षे प्राप्तमेकत्र नित्यवदिति एकरूपप्रवृत्त्वभावाद्वि-धिवैषम्यापत्तिः। तस्मादगत्या पूर्वपक्ष्युक्तमेव युक्तमिति चेत्, तदेव स आह अपुनःपूर्वेत्यादिना दार्शितामित्यन्तेन । सिद्धान्त्येकदोशि-मतानन्तरं मुख्यसिद्धान्त्युक्तिरुचितेति तद्भ्रान्तिनिरासाय पुनः पूर्वपक्षिणेत्युक्तम् । ईतीति कर्त्त । अ प्रतिषेधमिति । न वैक्वेत्या-दिवाक्यद्वयप्राप्तम् । \* निरपेक्षमिति । प्रतिषेधेत्यादिः । नित्य-ताबोधकपदाभावादाह \* नित्यवदिति।

१ उपात्र वपन्तीति इत्यत्रत्यम् इतिपदं प्रापयतीत्यस्य कर्त्र इत्यर्थः।

५३।सिद्धान्तस्त्वत्थम्।विधिमत्ययश्चतेः प्रणयनं तावद्विधेय-मेव। तत्त्वादेव दार्शपौर्णमासिकंप्रणयनादन्यदेतादिति गम्यते। न चैवं मणयनमात्रमेव, आतिदेशिकं न, किं त्वीपदेशिकमिति महत्ती न कोऽपि विशेष इति वाच्यम्। तस्मादित्याद्यर्थवादस्य प्रणयन-वाक्यैकवाक्यतया प्रामाण्योपपत्तिरित्यर्थवाद्वलेन मध्यमप्रवद्वये उत्तरवेदेरुपसंहारेणानुष्ठाने विशेषसत्त्वात् । तथा च द्वयोः प्रण-यन्ति तस्मादित्यादेर्मध्यमपर्वद्वयघटितत्वेन तत्रैव प्रणयनविधि-र्यत्र प्रणयनं तत्रैवोत्तरवेदिविधिरिति । उपात्रेत्युत्तरवेदिविधानम-प्यर्थवादानुसारेण मध्यमपर्वणोरेव नाद्यन्तयोरिति तयोरुत्तर-वेदिप्राप्त्यभावात् नवेश्वेत्यादिवाक्यद्वयमाद्यन्तयोः पर्वणोर्नि-त्यानुवादकम् । नान्तरिक्षे न दिव्याप्तिश्चेतव्य इतिवत् । तथा च पर्वचतुष्ट्ये उत्तरवेदिमाप्तरेवाभावाद्विधिवैषम्यमपि नास्त्येवेति प्रणयनान्तरविधिरेवेति । एतेनेदं प्रणयनविधानमाद्यन्तयोः प-र्वणोरुत मध्यमयोरेवेति संशये नवैश्वेत्यादिना तत्रातिषेधादस-त्यां प्राप्तौ प्रतिषेधानुपपत्त्याऽऽद्यन्तयोः प्रणयनं पूर्वपक्षे इत्यपि न्वयः । \*विधिवैषम्यभयादिति । सिद्धान्त्येकदेशिमते इत्यादिः। # इत्याद्यर्थवादेति । इति विधिरादिर्यस्य तस्मादित्याद्यर्थवाद-स्य तस्य पर्यालोचनयेत्यर्थः। तस्य मध्यमप्रवेद्वयघटितत्वादिति भावः । तथा च यथा तत्र तन्मते विधिवैपम्यं दोषः तथा ''प-त्न्यः कार्याः" "माताऽप्यंश्रम्" इत्यत्र सक्चन्कुतावंशसमब्दावपि भर्तुर्वहुधनपक्षे भरणश्चास्येत्यादिवाक्यपर्यालोचनया जीवनो-पयुक्तधनपरौ स्वल्पधने तु वाक्यान्तरनैरपेक्ष्येण नित्यवत्पुत्रां-श्रसमांशपराविति श्रीकराद्यक्तव्यवस्थायां विधिवैषम्यदोषो दुर्वार इति वात्पर्यम् ।

#### ६१६ सञ्याख्यायां मिताक्षरायांव्यवहाराध्याये २

५४। पत्नीत्यस्य अन्यैरन्यथा कृतां व्यवस्थां खण्डायितुमाइ \*यदपीत्यादिना पत्नीदुहितर इत्यारघ्धिमत्यन्तेन । \* तथा, तद्वत्। अत एव चश्रव्दासङ्गतिन्। मनुशङ्ख्यास्तात्पर्यार्थमाइ \*अ-पुत्रस्यधनिमति । यद्यपि मानवे पिता आदिस्तथापि तस्य क्रमा-बोधकत्वेन तद्घोधकशङ्ख्यान्यथा नयनम् अत एव तस्यापि कथन-मित्याशयेनाह \*आत्रिति । वचनाचेति चस्त्वर्थे । नारदतात्प-यार्थमाह \* भरणोपयुक्तमिति। \*एवं स्थिते, उभयप्रामाण्यादपु-त्रप्रमीतआत्रात्धनभाज इतरे आतरः, स्त्रयपि जीवनोपयुक्तं धनं छभते इत्येवं व्यवस्थिते । \* आतर् इति । इति द्वयमपि घटते इति शेषः । मात्रमवधारणे । \* ततोन्यूनं वेति । तज्जीवनायापि नालमित्यर्थः । अनयोः संग्रहस्तु बहुधनभिन्नत्वेनेति बोध्यम् ।

५५। \*पत्नयेवेति। नारदोक्तः। \*भ्रातरोऽपीति। मनुशङ्को-क्तः। अपिना ततस्तस्याः सम्रचयः। \* विरोधे, प्राप्ते सति त-द्विषये एव तिन्नष्टन्यर्थमिति शेषः। \*पूर्वेति। पूर्वत्वं च मौलम्। तत्र विषये एवादौ पत्न्येव गृह्णातीति वक्तुं क्रमप्रातिपादकं यो-गीश्वरेण वचनं पत्नीत्यारब्धमित्यर्थः। सर्वथा पत्न्येवापुत्रभर्तृ-धनभागिनी नेति भावः।

५६। खण्डयति \* तद्प्यत्रेति। \* अत्रभवान्, पूज्यः। \* आचार्यो, विश्वरूपाचारः। मनोरन्यार्थत्वस्य तेन दार्शतत्वा-दित्यर्थः। तदेवाह \* यत इत्यादिना व्याचचक्षे इत्यन्तेन। यत इ-त्यस्य व्याचचक्षे इत्यत्रान्वयः। यतस्तथाऽत इत्यर्थः। स एवेति भावः। \* इति, इत्यत्र। विकल्पे एवेति विषयसप्तमी संबन्धिनस्त-स्वविवक्षया। विकल्पस्यैवेति पाठान्तरम्। विकल्पस्मरणादित्य-पि तथा। मात्रपदेन क्रमव्यवच्छेदः। \* तच्च, अधिकारप्रदर्शनं च। आदिना दुहितुदौहित्रस्य मातुश्च परिग्रहः। अत एवाह \*गणे इति । अयं भावः । दायग्रहणे पित्रादिक्रमप्रतिपादकं तन्न,
येनोक्तव्यवस्था स्यात्, अपि तु पित्रादयोऽपि धनग्रहणेऽधिकारिण इत्यधिकारप्रदर्शनपरम् । वाश्च्देन विकल्पप्रतितेः । समयोर्हि विकल्पः । पितुरभावे ऽन्येऽधिकारिण इति क्रमविवक्षायां तु पितुः प्राधान्यप्रतीत्या तस्यान्येषां च साम्याभावाद्विकल्पासङ्गतिरेव । तस्याधिकारप्रदर्शनमात्रपरत्वे तु पत्नीं दुहितरं
दौहित्रं मातरं च गणियत्वा पिता हरेदिति पित्रादिगणने कृते
तस्याधिकारो घटतएवति । तस्मात्तस्य तथोक्तिरयुक्तैवेति तात्पर्यार्थ मूलशङ्खवाक्यमपि तेनान्यथा व्याख्यातिमत्याह \* शङ्खेति।
\*संस्रष्टेति । विभागानन्तरं पुनरपि स्नेहादिना एकीभूयस्थितभ्रातृविषयमित्यर्थः । इतीत्यस्य व्याचचक्षे इत्यस्यानुषङ्गेणान्वयः । एवमप्यन्यथा पसक्तविरोधपरिहारस्त्वग्रे स्फुटीभविष्यति ।

५७। स्वयं दोपान्तरमाह \* अपि चेति। यत इति शेषः। एव मग्रेऽपि। \* अस्मात्, पत्नीदुहितर इत्यस्मात्। न केवलं तद-ननुमतत्वादि किन्तु दोषोऽपि प्रागुक्तस्तथा व्याख्याने इत्याह \* धनेति। अत एव चः किं चेत्यर्थे। व्युक्तमेण सर्वान्त्ये स बोध्यः। पत्न्यंशे तथाऽथें वाचिनकेऽपि तत्र स्नीत्वस्यैव त्वन्मते देतुत्वस्याभिमतत्वेन तस्याविशेषेण युक्तितौल्येनाह \* दुहितर इति। \*विषयद्वये इति। इद्मुपलक्षणं, मातृविषये इत्यपि वोध्य-म्। \*वाक्यान्तरम्, भरणं चास्येत्यादि। तत्र मात्रं कात्स्न्यें। उक्तदेतोः पत्रीत्यस्य तादशधनविषयत्वे तुल्यन्यायेन दुहित्रादाव-पि तथा प्राप्त्या धनभागिति वाक्यशेषोऽपि भरणं चास्येत्या-दिपयीलोचनया यदि चाल्पं धनं तदैव पत्नी युद्धात्यादौ तदभा-वे दुहिता न बहुधने इति पाक्षिकं धनग्रहणं पत्न्यादेः प्रापयति, पित्रादिषु तु वाक्यान्तरनैरपेक्ष्येणैव नित्यवत् तद् वोधयतीति स

#### ६१८ सच्याख्यायां मिताक्षरायांच्यवहाराध्याये २

दोषस्तद्वस्थ एवेति भावः।

५८। पूर्व संयताया एव तस्या धनग्रहणमुक्तं द्रवितुमन्य-विरोधं परिहरति \* यच्चिति । यौवनस्थाचेदिति यथास्थित-मेव । \*कर्कशा, क्रूरा। अनेन कृत्स्नधनासम्बन्धः स्पष्टए वोक्तः इति विरोधः स्फुट एव ।

५९। परिहरति \*तदपीति। विधवा यौवनस्था नारी कर्कशाचेद्भवतीत्यन्वयः। कर्कशात्वं च नान्यादृशं किं तु दुक्रहदुरभिमायकत्वं, प्रागुक्तस्मृत्यन्तरानुरोधात्। तदाह \* शङ्कितेति।
एवं च संयतायाः सकल्धनग्रहणमेतत्संमतमेवेति न विरोध इति
भावः। एवं च इतोऽपि प्रागुक्तार्थलाभ एवेत्याह \*अस्मादेवेति।
एवोऽप्यर्थे। हारीतवचनादपीत्यर्थः। अपिना प्रागुक्तसमुच्चयः।

६०। अत्र प्रागुक्तमेव मानान्तरमप्याह अपतदेवेति। अना-शक्कितव्यभिचारायाः सकलधनग्रहणमित्येवेत्यर्थः । वयःकृत-च्येष्ठत्वे उक्तार्थालाभादाह अच्येष्ठा गुणेति । अन्यगुणकृतज्ये-ष्ठत्वमपि नाभिमतमिति तद्यमाह अनाशङ्कितेति । अअन्या-मिति । कर्कशामपीत्यर्थः । अपिना स्वीयसमुच्यः । अमात्वत्, माता यथा पालयति स्वीयं तद्वत् ।

६१। उपसंहरति अतस्मादिति । संस्रष्टीत्यत्र भावे क्तः। पत्नीपदार्थमाह अपरिणीतिति । धर्मपरिणयनपूर्वकश्रौतस्मातिकर्मसहाधिकृतेत्यर्थः । एवं पूर्वोपसंहारे ऊढाया इत्यस्याप्यर्थो बोध्यः । एवेन भरणोपयुक्तमात्रव्यवच्छेदः ।

६२ । यत्तु प्राच्याः — एवंव्यवस्थायां बृहस्पतिविरोधः । विभक्ता भ्रातरो ये च सम्प्रीत्यैकत्र संस्थिताः । पुनर्विभागकरणे तेषां ज्यैष्ठचं न विद्यते ॥ यदा कश्चित्प्रमीयेत प्रव्रजेद्वा कथं चन ।
न लुप्यते तस्य भागः सोदरस्य विधीयते ॥
या तस्य भगिनी मातुस्ततोंऽशं लब्धुमईति ।
अनपत्यस्य धर्मोऽयमभार्यापितृकस्य च ॥
संस्रष्टानां तु यः कश्चिद्विद्याशौर्यादिनाऽधिकम् ।
आम्रोति तस्य दातव्यो द्यंशः शेषाः समांशिनः ॥

इति हि सः । तत्र चोपक्रमोपसंहारयोः संसृष्ट्विषयत्वान्मध्यस्थस्य यदाकश्चिदित्यादेरिप तिद्वषयत्वेन तत्र चानपत्यस्येत्यनेनार्धेन पुत्रकन्यापत्नीपितृणामभावे संसृष्ट्रसोदरभ्रातुरधिकारबोधनेन कथं तस्य पत्नीवाधकत्वम्।किं चाविभक्तत्वे संसृष्टत्वे च भ्रात्रन्तरीयद्रव्यस्य मिश्रीकृतादेः पृथगमतीतौ लोपश्चायां न लुप्यते इत्युपपद्यते । विभक्तासंसृष्ट्रस्य तु धने
विभागमतीत्या न लोपशङ्का । तस्मात्संसृष्ट्विषयत्वमेवेषाम् ।

६३। किं च पत्न्यादेः पूर्वम् अधिकारज्ञापकशङ्खादीनां संस्रष्टविषयत्वं वचनान्न्यायाद्वा । नाद्यः । तदभावात् । संस्र-ष्टिनस्त्वित्यादेस्तु भ्रात्रिधकारावसरे विशेषज्ञापनत्वेनं भ्रात्र-धिकारमात्रपरत्वानुपपत्तेः । किं च समीपोक्तबृहस्पतिवचसः संस्रष्टिविषये पुत्रादिपित्रन्ताभावे सोदरभ्रात्रधिकारज्ञापकत्वा-त्तदिरुद्धत्वादसंस्रष्टविषयत्वमेव तावद् युक्तं तेषां, न तु तथा ।

६४। संस्रष्टत्वे यदेकस्य भ्रातुर्धनं तदन्यस्यापि तत्रैकनाशे तत्स्व-त्वनाशेऽपि जीवतस्तत्सन्वात्तस्यैव तत् न तु पत्न्याः । भर्तृपरणेन पत्नीस्वत्वस्यापि नाशात्।यथा सत्सु पुत्रादिषु न तद्धनं पत्न्या इत्येवं

१ समानसम्वन्धिनां मध्ये संसर्गिणः संसर्गनिवन्धनाधिकारवो-धकत्वेनेत्यर्थः । अन्यथा पुत्रसत्त्वेऽपि संस्पृश्चात्रधिकारप्रसङ्गादिति भावः ।

द्वितीयपक्षोऽपि न।न हि संस्रष्टत्वेऽपियदेकस्य तदेवान्यस्यापि।
किंतु अविज्ञातेकदेशाविशेषं तत् द्वयोः, न तु समग्रमेव। तत्स्वापित्वकल्पनायां मानाभावात्। परिणयोत्पन्नभर्तृधने पत्न्याः स्वापित्वं तिस्मन् मृते नश्यतीत्यत्र च मानाभावात्। सित पुत्रे तद्धिकारशास्त्रादेव स्वत्वनाशोऽवगम्यते। नन्वत्रापि संस्रष्टिभात्रधिकारशास्त्रात्त्रथेति चेन्न। संस्रष्टभातृगोचरत्वस्याद्याप्यसिद्धः।
सिद्धे हि भ्रातृसंस्रष्टभर्तृमृत्या पत्नीस्वामित्वनाशे भ्रात्रधिकारशास्त्रस्य संस्रष्टाविषयत्वं, सित तु तस्य तिद्वषयत्वं पत्नीस्वापित्वनाश इत्यन्योन्याश्रयश्च।

६५। किं च शङ्खादेस्तन्ते भ्रात्रेशे तथा सन्तेऽपि तदभावे पितरावित्यत्र प्राग्वद्विकलपसम्भवेन पत्नीदुहितरश्रेवेत्यादिना विभकासंस्रष्ट्योः पित्रोः पत्नीवाध्यत्वादाद्यपक्षस्य, अविभक्तसंस्रष्टभ्रातसद्भावेऽप्यविभक्तसंस्रष्टपितृग्राह्यत्वस्य सर्वेषां मते विवादाभावेन द्वितीयपक्षस्य चासम्भवः ।

६६। किं च यथा पित्रा भ्रात्रा च विभक्तासंसृष्ट्रधने शरीर-दातृतया ऽऽत्मा वे जायते पुत्र इत्येकत्वस्मृतेर्धनशरीरयोश्च प्र-भ्रत्वात्तित्वदेयपितामहादिपिण्डत्रये च सपिण्डनेन मृतस्य भो-कतृत्त्वाङजीवति च पितिर पुत्राणां पार्वणदानाभावात् भ्रातृतः पूर्व पितुरिधकारस्तथाऽन्यत्रापीति युक्तम्। अविभागसंसर्गयोवी ऽविशेपात् पिताभ्रात्रोस्तुल्यवदिधकारो युक्तो न तु तदभावे पितुरिति युक्तम्।

६ श किं चाविभक्तसंसृष्टी पितराविति द्वित्वानुपपित्तमित्रा सह विभागाविभागयोरभावात् । अत एव संसर्गाभावोऽपि ।

यदाह बृहस्पतिः, विभक्तो यः पुनिस्ति । अतः संसर्गि-त्वाविभक्तत्वयोर्द्दयोमीत्रा सहासम्भवात्कथं मातृगतो भ्रातृसद्भा बाधिकाराविरोधः समाधेयः । तस्मात् विष्ण्वादितः पुत्राद्यभाव-मात्रेण पत्न्यधिकारः स्पष्टोऽवगम्यते । तत्र पुत्रादीनां त्रयाणा-मादौ तत्त्वं, पुत्राम्नो नरकादित्यादिमनुविष्ण्वाद्यक्तेः । प्रपौत्रप-र्यन्ताभावे वैधव्यात्प्रभृति व्रतादिना भर्तुः परलोकहिताचरणेन् पुत्रादितो जघन्या भार्येति तेषामभावे सैव धनाधिकारिणीति तत्त्वमिति ।

६९।तन्न । उक्तबृहस्पतिवाक्यस्य संस्रिष्टिनस्तिवति मूलस्य विभक्ताः सह जीवन्त इत्यादिमनोरुक्तनारदस्य च समान्त्रार्थकत्वेन प्रकृताविषयत्वात् । अपत्यसक्त्वे नैविमत्युक्तम् । तत्र अनपत्येत्यपवादपसङ्गादसंस्रष्टाविभक्तस्थलेऽप्यपवाद उक्तः, अभ्यार्थापितृकेति । लोपशङ्काऽपि मनुवद्घोध्या । पत्नीति मूलस्य पूर्वोत्तरवचनैस्तक्त्वे सति परिशेषन्यायेन शङ्कादेस्तद्विषयत्वं सिन्द्विमिति न दोपश्च ।

किं च भात्रंशे एवेदं न पित्राद्यंशे । तत्र त्वनुपद्मेव प्र-कारो वक्ष्यमाण इति न कोऽपि दोष इति दिक् ।

७०। नन्वेतावता प्रपञ्चेन पत्नीत्यस्य भ्रात्रंशे विरोधे परिहृते नारदसङ्गताविष पित्राद्यंशे विरोधस्यापरिहृतत्वेन तदवस्थत्वेन । मनुशङ्ककात्यायनादेः का गतिरिति चेत्, न । नेदं क्रमपरिम-। त्याद्याचार्योक्त्यनुवादकेन भगवता विज्ञानेश्वरेण सर्वविरोधप-। रिहारस्य सुचितत्वात् ।

तथा हि । तत्र तावत् पिता हरेदितिमनुविरोधस्तु कण्ठतः परिहृत एव । तथा च तत्र वाशब्दो व्यवस्थितविकल्पे । न त्वैच्छिकविकल्पे । व्यवस्था च मूलोक्तेवेति बोध्यम् । एव- । मनपत्यस्य पुत्रस्य मातेति मनुरपि न विरुद्धः । तस्यापि क्रमा- । वोधकत्वात् । मानाभावात् अधिकारप्रदर्शनमात्रपरत्वात् । त-

था च मूलानुरोधेन तत्र चकारेण च वृत्तायामित्यस्य पूर्वत्रापि संबन्धेन पत्न्यां दुहितिर च वृत्तायां दौहित्रे च वृत्ते माता तस्य दायमाप्नुयादित्यर्थः । अग्रेऽपि अपिशब्दाात्पित्रादिसमुचयेन पितिर भ्रातृषु सत्सुतेषु च वृत्तेषु पितामही हरेदित्यर्थः। इदमग्रे-ऽपि व्यक्तम् । तत्रैव मातर्यपीत्यत्र कण्ठतो विज्ञानेश्वरेण तथो-क्तत्वान्मात्रंशेऽपि तथैव तस्याभिमतम् । एवं शङ्खवचनमपि न विरुद्धम् । तस्याविभक्तसंस्रष्टभ्रातृविषयत्वस्य भ्रात्रंशे कण्ठत-स्तेनोक्तत्वात् ।

७१। किं च तत्र वाशब्दस्य समुच्चयार्थत्वेन तदभावे इत्यस्यो-भयत्रान्वयेन क्रमवेपरीत्येन च तदभावे आविभक्तसंसृष्टभ्रात्रभावे ज्येष्ठा संयता पत्नी हरेत् तदभावे पत्न्यभावे चेन दुहितदौहित्रयो-रभावे पितरौ हरेयातामित्यर्थात् यथाश्चतक्रमाबोधकत्वात् कात्यायनवचनमपि न विरुद्धम् । तत्र पुत्राभावे इत्यत्र पुत्रपद-स्य पौत्रोपलक्षकत्वावश्यकत्वात् ''अपुत्रा पुत्रवत्पत्नी'' ''यथैवा-तमा तथा पुत्रः '' '' पुत्रेण दुहिता समा ''

पौत्रदौहित्रयोलींके विशेषो नोपपद्यते।

इत्याद्युक्तया पुत्राभावे इत्यस्य पुत्रस्य पौत्रस्य पत्न्या दु-हितुदौहित्रस्य चाभावे इत्यर्थेनाग्रे क्रमवैपरीत्येन वाश्रब्दानां तदभावरूपपक्षान्तरबोधकत्वेनादौ जननी हरेत्, वा तदभावे पिता हरेत्, वा तदभावे भ्राता हरेत्, पुनरन्वयेनाथश्रब्दस्य समुच्चयार्थत्वेन वा तदभावेऽथ तत्मुता हरेयुः, वा तदभावे तित्पतुर्माता पितामही हरेदित्यर्थात् । एतादृशक्रमवोधनार्थमेव क्रमादिति सफलम् । अन्यथोक्तक्रमस्य पाठत एव लाभे तदु-किरफलेति स्पष्टमेव । गौतमवचनमपि न विरुद्धम् । तत्र वा-शब्दस्य चार्थत्वेनाधिकारमात्रप्रदर्शनपरत्वेनोक्तरीत्यैव क्रमस्य विवाक्षितत्वात् । तत्र पिण्डशब्दः सापिण्ड्यपरः । गोत्रशब्दसमभिव्याहारात् । न केवलं मूलस्यैव नारदादिविरोधः, किं तु
तेषामपि मिथो भूयानिति तत्रैकस्य सिद्धान्तत्वे सर्वानिर्वाहाभाबाद् व्यापकत्वानमूलाद्यनुरोधेनोक्तव्यवस्थयैव सर्वेकवाक्यतासंपादनमुवितामिति गूढाकृतम् ।

७२। अत्रेदं तत्त्वम् । यद्यपि पूर्वविरोधदानावसरे नारदमनु-शङ्खकात्यायनविरोधः क्रमेण व्याख्यात्रा सम्भवात्सामान्यतो बहुविषये दत्तस्तथापि उपक्रमोक्तनारदवाक्याद्विशिष्यभ्रातृप-त्न्योः क्रमवोधकशङ्खाच मुरूयतया भ्रात्रंशे एवाभिमतः। मनु-कात्यायनोञ्जेखस्तु मूलवत्तेषामपि मिथो विरोधो यथाश्रुत इति न तयोरपि क्रमच्यवस्थापकत्वमिति सूचियतुमानुषङ्गिकः। तत्र मनुद्वयांशे विरोधपरिहारो ऽग्रे व्याख्यात्रा उन्यमसङ्गेन कण्ठतः कृत एवेति नात्र पुनर्विशिष्योक्तिः। तेनैव पित्रादौ शङ्खकात्या-यनविरोधोऽपि परिहृतमाय इति नै तथा। भ्रात्रंशे तदुभयविरो-धोऽपि अन्यप्रसङ्गेन तयोः संसृष्टविषयत्वमुक्तवता परिहृत एव । तत्र संस्रष्टेत्युपलक्षणमविभक्तस्यापि । इदमप्यन्यत्राविभक्ते संस्र-ष्टिनि वेति उक्तवता तेन स्चितमेव । एवं च तस्मादित्याद्यप-संहारद्वयमि मुख्यतात्पर्यविषयतया भ्रात्रंशे एव फलितार्थक-थनपरं न तु शाब्दार्थकथनपरम् । तल्लाभो यद्यपि प्रागुक्तरीत्या सिद्धः तथापि अत्रापि गमकमस्तीत्याशयेनाद्योपसंहारार्थे हेतुद्द-यमुक्तं विभागेत्यादि । स च मुख्यतया भ्रातृणामेव प्रतिपा-दितः । शब्दतस्तथैव लाभात् । अत एवार्य "एवं विभागं चेदित्यादिना प्रवन्धेन समानजातीयानां भ्रातृणां परस्परं पित्रा

१ न पुनार्विशिष्योक्तः।

#### ६२४ सध्याख्यायां मिताक्षरायांच्यवहाराध्याये २

च सह विभागक्लाप्तिरुक्ता"इत्युक्तं तेन।

७३। किंच भ्रातृणां तयोरूर्ध्वमनन्तरं विभाग उक्तइति तस्यैव विभागस्यात्र ग्रहणम् । अत एवैकवचनम् । एवं च भ्रात्रंशे ता-दशप्रकरणात्तथेति तद्भावः । ननु शाब्दमुख्यविभक्तत्वस्य तत्रो-क्तत्वेऽपि आर्थानुषङ्गिकाविभक्तत्वस्य पितरि मातरि च सत्त्वेन तादृशविषये तयोरधिकारापत्तिः । पत्नीत्यस्य सर्वविषयत्वेनाप-वृत्त्या वचनान्तरादित्यत उक्तं संसृष्टिनामिति । संसृष्टिनास्त्व-स्यस्य पत्नीत्यादिसर्वापवादत्वं न पत्नीमात्रांशपरम् । अत एव ''पत्न्यादयो धनभाज इत्युक्तम् । अस्यापवादमाह'' इति वक्ष्यते तेन । एवं च तादृशपितृभ्रातृपितृव्यान्यतमस्थले ऽस्य वचनस्य संपूर्णस्यामवृत्तावप्यन्यत्र विभागे ऽविभागे च सर्वत्र मवृत्तिः।अत एव वैरूप्यमपि नेदानीम् । अत एव संसृष्ट्विषयत्वमेव नार-दशङ्खयोः कण्ठत उक्तं न त्वविभक्तविषयत्वमपि । इयमरुचि-रुपसंहारद्वयमध्ये विभक्ते संसृष्टिनि वेत्यत्रापि बोध्या । अत एवाद्ये उपसंहारे ऽयमर्थः सिद्धो भवतीत्युक्तम् , न तु पत्नी-त्यादेरेतद्विषयतया व्यवस्थितिरित्युक्तम् । द्वितीयोपसंहारस्तु साकल्यांशे इति न पौनरुत्त्वम् ।

७४। किंच विभक्तभातृस्निविषयत्वं पत्नीत्यस्य धारेश्वरसंमतत्वेन प्रागुक्तं न स्वसंमतत्वेन । यद्यपि तत्र नियोगो दृषितः कण्ठतो नान्यस्मित्रित्यादिना तथापि तादितरांशस्य सम्भवदुक्तिकत्वेऽपि उक्तवक्ष्यमाणयुक्तिभ्यां स्वानभिमतत्वमेव । एतेन पत्नीत्यादि-मूलस्य आपुत्राशयनमिति मनोश्च व्याख्यायां विभक्तासंस्रष्टधन-विषयत्याव्यवस्थापितत्वेन तिद्धन्नस्थले तयोरप्रदृत्योक्तनारदम-न्वादिना तत्र निर्वाह इति मिताक्षरासम्मतसिद्धान्त इति भ्रा-

१ चतुास्त्रिद्येकभागाः स्युः १२५ इति श्लोकावतरणे इति दोषः ।

न्तोक्तमपास्तम् । तद्भिमतार्थाज्ञानात् । विभागोत्या मूलस्य त-द्विषयत्वलाभेऽपि उक्तमनोस्ताद्विषयत्वासम्भवात् । तथा तेनानु-क्तत्वात् । मूलैकवाक्यतया तस्य तत्त्वेऽपि विरुद्धवाक्यजातान्तर्ग-ते विभक्ते संस्थिते इत्यत्र विभक्ते इत्युत्त्या तदेकवाक्यतया नारद्मन्वादेरपि तद्विषयत्वापत्त्या त्वदुक्तार्थस्य वाधितत्वात् । अन्यथा तेषां मिथो विरोधस्य स्पष्टत्वेनाव्यवस्था तद्वस्थैव ।

७५। किं च। तावतापि तैः सर्वत्रानिर्वाहः। तत्र स्वल्पोपादा-नात्। पत्रीत्यादेस्तु त्वदुक्तरीत्योत्तरोत्तरस्य पूर्वपूर्वसापेक्षत्वेन ताद्विषयत्वस्यैव युक्तत्वेन च सम्पूर्णस्यैव तद्विषयत्वापत्त्या तत्रा-मृहत्तेः । मूलसमानार्थविष्णुना निर्वाहे तु अस्मत्पक्षस्यैव सिद्धा द्रविडपाणायामस्यासांगत्यापत्तेः।

७६। किं च। अन्यत्र तेन निर्वाह इति न विज्ञानेश्वरसम्मतम्।
यदिष नारदवचनित्यादितदुक्तिविरोधोपत्तेः । तद्यत्रभबाजाचार्याः न मृष्यतीत्यादिविरोधापत्तेः । तत्र पितामही प्रथमं
धनभाक् मातर्यपि च द्यत्तायाम् इत्यादितदुक्तिविरोधापत्तेश्च ।
वचनस्यैकत्वेनोत्तरार्द्धस्यापि तन्मात्रविषयतया सांकर्यस्यैवाभावात् । एतेन अविभक्तेकपुत्रस्य स्वार्जितधनकस्य मृतपितृकस्य
मातृपत्रीभिगिनीसमवाये उक्तरीत्या पत्नीत्यादेरमदृत्या अनपस्यस्य पुत्रस्य मातेति मनोमित्व धनभाग् न पत्नी इत्यपास्तम् ।
तद्विरोधात् । त्वन्मते मात्रभावे तत्सत्त्वे तत्प्रदृत्तेः ।

७७। किं च। तथा सित तत्रैव पत्न्यां जीवन्त्यामपि त्वदुक्त-रीत्या धनाभाकत्वेन मातृधनस्य दुहितृगामित्वेन तत्कन्याम-स्वे तद्वामित्वेन पत्न्या निरंश्चत्वापत्त्या जीवनाभावापत्तेः।

७८। किं च। पितुः स्वत्विमत्यव्यवस्था दुर्वारैव। निर्वाहक-वचनान्तराभावात्। विष्णोर्भूलसमानार्थत्वात्। अनन्तरः सपि-

#### ६२६ सव्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराघ्याये २

ण्डाद् य इतिमन्क्तप्रत्यासत्तेस्तत्त्वाङ्गीकारेऽपि तस्यास्तत्र तुल्य-त्वेन तत्ताद्वस्थ्यमेव।अस्मन्मतप्रवेशापित्रश्च।तदुक्तप्रत्यासत्त्य-ङ्गीकारेऽपि तद्वत्पितुरपि असमर्थस्य उक्तरीत्या निरंशत्वापात्तिः। अर्द्धो वा एष आत्मनो यः पत्नीत्यादिश्चत्यादिवोधितप्रत्यासत्त्य-तिश्चयस्य पत्न्यामेव सत्त्वं च।

७९ । किं च । पुत्रपौत्ररहितस्य दुहित्रादिगणाभावे पत्नी-सत्त्वे विभागस्याभावे त्वदुक्तरीत्या पत्नीत्यादेरप्रदृत्या "श्रो-त्रिया ब्राह्मणस्यानपत्यस्य रिक्थं भजेरन्" इति गौतमात् तस्य तत्त्वापत्त्योक्तदोषापत्तेः ।

८०। किं च। तादशस्य तस्य पत्नीसन्ते सापिण्डान्तर्गतद्र्तरयत्किश्चित्सन्ते विभागाभावे मूलाप्रवृत्त्या पुत्राभावे प्रत्यासन्नः
सापिण्ड इत्यापस्तम्बात् तस्य तन्त्वापन्योक्तदोषापित्तरेव। वचनान्तरं तु न साधकमास्ति । उक्तश्चत्या पत्न्याः प्रत्यासन्नत्वादिना तन्त्वे तु तत्रापि तन्नेदं वारितामित्यलं तदनभिक्नोक्तिखण्डनेनेति । क्रचिद्विशिष्टविरोधपरिहारस्त्वग्रेऽनुपद्मेव स्फुटीभिवष्यतीति दिक् ।

८१। एवं पत्नीति व्याख्यायाग्रिमं व्याचष्टे \* तद्भावे दुहितर इत्यादिनाऽभिधानादित्यन्तेन । ननु पत्नीतिवज्जान्तावेकवचनेनैव सजातीयानेकग्रहणलाभे बहुवचनं निर्वाजमत आह \* बहुवचनमिति । प्रकृतिबोध्यस्त्र्यपत्यत्वस्य प्रत्ययबोध्यबहुत्वस्य च विजातीयास्विप अविशिष्टत्वमिवरुद्धत्वं चेति ताध्याग्रभयमतीत्या तासां चतुस्त्रीत्युक्तक्रमेण समविषमांशभाग-प्राप्तिरिति भावः। यद्यपीदमिष तद्वदेव सिद्धं तथापि तस्य स्फुटबोध्यक्तिमिति गूढाक्त्तम् । एतेनादौ सवर्णा तद्दभावेऽसवर्णित व्याब्यानमपास्तम् ।

## ८दायविभागे दुहितृणां धनाधिकारविचारः। ६२७

८२ । दुहितृणां धनसम्बन्धं पोषयति #तथा चेत्यादिना ।
तत्राद्यं च्याख्यातम् । #तां विना, तदभावे । #स्मृता, धनइरीत्यस्याद्वनुषद्गः । #अङ्गादङ्गात्, सर्वेभ्यः अङ्गभ्य उत्पद्यते ।

यथैवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा । तस्यामात्मिन तिष्ठन्त्यां कथमन्यो धनं हरेत् ॥ इति,

यदपत्यं भवेदस्यां तन्मम स्यादित्युक्तमपत्यं धनभाक् । अतः पितिरि मृतेऽनुत्पन्नपुत्राया धनहरत्वामाप्तावयं विधिकल्पकोऽर्थन्वादः । तत्र तस्यामात्मिनि पुत्रानिमित्तं तिष्ठन्त्यामेव धनलाभो, न पुत्रोत्पित्तिस्तदीयाऽपेक्षिता । यद्वा।तस्यामात्मभूतायां पितृरूपेण तिष्ठन्त्यामित्यर्थः । एतद्रथेको मनुस्तु न लिखितः । तत्र सामान्यवचनदुहितृशब्दस्यापि प्रकरणात्पुत्रिकापरत्वेन मेधानितिथिना व्याख्यातत्वात् । एतद्रथेमेवार्थकथनम् ।

८३। एतेन "पुत्रवत्या एव तस्यास्तद्धनाधिकारो न दुहितृसामान्यस्य । तुल्यसन्तानदर्शनादिति नारदीये हेतुनिर्देशेन प्रत्यासक्तिसाम्येऽपि उपकारातिश्ययेन तदाधिकारबोधनात् । यथा पुत्रत्वसाम्येऽप्यक्ठीबादेः । तथा च पुत्रहुहित्रोस्तद्वन्वमेव तदिधिकारापादकं, न स्वरूपमात्रम् । अन्यथा क्वीबादिपर्युदासस्यादृष्टार्थतापत्तेः" इति भ्रान्तोक्तमपास्तम् । मन्वादिविरोधात्, नारदार्थस्य
वक्ष्यमाणत्वात्, क्वीबादेर्यथाकथिक्षत्पुत्रसन्त्वे कर्मानिधिकारमयुक्रस्य वाचानिकस्य वाऽनिधिकारस्य सन्वात्, अन्यथाऽपुत्रपुत्रादेस्तन्त्वानापत्तेः, योग्यतायाः पतितादाविष सन्त्वाचेति दिक् ।

८४। यद्यन्हेति व्याचष्टे \*तत्र चेति। दुहितृषु चेत्यर्थः। अनेन
यदि तयोः समवायो भवेत्तदा ऽन्हेवेति तत्र योजना सचिता।
तदेवाह \*तदेति। धनं विनाऽविवाहे तस्या ऋतुदर्शने पित्रादीनां
नरकपातश्चत्या युक्तमेवेदं, ततो निस्तारात्।

#### ६२८ सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

तथा च पैठीनसिः,

यावन्नोद्धियेते स्तनौ तानदेव देया अथर्तुमती भवति दाता प्रतिग्रहीता नरकमामोति पिता पितामहः प्रपितामहश्च विष्ठायां जायन्ते तस्मान्नग्निका दातव्येति ।

पराशरोऽपि, अपुत्रमृतस्य कुमारी हार्थे गृह्णीयात्तदभावे चोढेति ।

देवलोऽपि,

कन्याभ्यश्च पितृद्रव्यादेयं वैवाहिकं वसु ।
अपुत्रस्य तु कन्या स्वा धर्मजा पुत्रवद्भवेत् ॥ इति ।
स्वा सवर्णा । धर्मजा धर्मपत्नीजा ।
नारदोऽपि, (व्यव. १३ । २७ )
स्यानु चेद् दुहिता तस्याः पित्र्यांशो भरणे मतः ।
आ संस्काराद्धरेद्धागं परतो बिभृयात्पतिः ॥ इति ।

अत्र हरेद्धागमिति ऊढान्ढासाधारणं, भरणांशे विशेषः। एतेन "ऊढान्ढासमवाये इति चिन्त्यं, तादशक्रमकल्पने मानाभा-वात्। यद्यन्ढा भवेदित्यश्योक्तनारदादन्ढा पितृभागं न लभते किं तु आविवाहं भरणं विवाहोपयुक्तं द्रव्यं च। तद्धागं तु वि-वाहानन्तरमेवेत्यर्थपरत्वात्" इति आन्तोक्तमपास्तम्।

८५! विशेषान्तरमाह \*तथेति। प्रतिष्ठिता सधना । अप्रातिष्ठिता निधना । \*स्त्रीधनमिति । तत् कन्यानां, तासां मध्ये अपरिणीतानाम् नामेव, परिणीतानाम् मध्ये निधनानामेवेत्यर्थः । नन्वेतच् श्रुत्या मातृधनविषयकमिति प्रकृते कथं प्रवत्तते अत आह \*पितृधने-ऽपीति । स्त्रीधनोद्देशेन दुहितृसबन्धविधानेनोद्देश्यविशेषणत्वेन स्त्रीत्वस्याविवक्षितत्वाज्ञस्यत्वभिति भावः । एतेन ''यद्यप्यादौ सपुत्राया एव धनं तथापि सर्वथाऽविशेषादुभयोरिप विभज्य

# ८दायविभागे दुहितृणां धनाधिकारविचारः। ६२९

धनग्रहणम् । एतेन तथेत्यादि चित्न्यं तस्य स्त्रीधनविषयत्वा-न्न्यायस्य पितृधनविषये दुष्टत्वात्" इति तदुक्तमपास्तम् ।

८६। ननु दुहितर इति वाक्यं पत्न्यभावे पुत्रिकारूपकन्याया धनसंबन्धमाह, तदुक्तमन्वनुरोधात्, न तु तत्सामान्यस्य, येनान् दादिक्रमः प्रागुक्तो भवेदित्याशयेनाह \* न चैतदिति । दुहितर इत्येतदित्यर्थः । व्याख्याभेदेनाह \* तत्सुतस्येति । एवं च त- त्रैवोक्त्याऽत्रोक्तिः पुनरुक्तेत्यनुपपन्नैव स्यादित्यर्थः । मनुना तु द्वादशपुत्रमध्ये श्द्रापुत्रो गणितो न पुत्रिकापुत्र इति तस्य तदु-किस्तथेति भावः । अपुत्रधनं पत्न्यभिगामि तदभावे दुहितृगा-मीति प्रागुक्तविष्णुर्गि ।

दुहितृणामभावे तु रिक्थं पुत्रेषु तद्धनम्— इति कात्यायनोऽपि । मातुर्दुहितरो ऽभावे दुहितृणां तदन्वयः। इति वक्ष्यमाणनारदोऽपि । (व्यव. १३।२)

८७ । यत्तु "पत्न्यभावे स्तुषैव न दुहिता । तद्धिकारस्य पुत्रपत्न्यभावायत्ततया पत्न्यभावेऽपि पुत्रार्धशरीरसत्त्वेन पुत्रा-भावाविरहात् ।

तथा च बृहस्पतिः,
यस्य नोपरता भार्या देहार्ध तस्य जीवति ।
जीवत्यर्द्धे शरीरे तु कथमन्यः समाप्नुयात् ॥ इति ।

न च दुहितुः साक्षात्पित्रवयवारब्धत्वेन पित्रवयवारब्ध-पुत्रसहकारिस्नुषापेक्षया संनिकृष्टत्विमिति वाच्यम् । दुहित्रपेक्षया सगोत्रसिपण्डायाः स्नुपायाः प्रत्यासत्त्यतिशयात् । पित्रादिष्व-तिप्रसङ्गस्तु न । तेषां वचनेनैव व्यक्तं स्थानविशेषस्य नियामित-त्वात् । यत्रापि पतिमरणानन्तरं पत्न्येव लभते तत्रापि मातृधन- त्वेन तद्धनं दुहितृगामीति न भ्रमितव्यम् । जन्मना पुत्रस्येव विवाहात् स्नुषाया अपि भर्तद्वारा श्वश्चरधने स्वत्वोत्पत्त्या स्वश्च-रमरणे व्वश्रूस्नुषयोः स्वत्वसाम्येन व्वश्चरमरणे स्नुषायाश्च साधारणस्वाम्यात्" इति भ्रान्तः ।

तन्न । वस्तुतस्तथा सन्तेऽपि तदभावायत्तत्वस्य तस्याशाब्दत्वात् । पत्नीतः प्रागपि तद्दिधकारापत्त्या सकलव्याकुलीभावापत्तेः । अर्द्धो वा एष आत्मनः इतिश्चितिम्लकस्योक्तबृहस्पतेः प्रत्यासत्त्या तादृशपितिधनिवषये पत्न्या अधिकारबोधकत्वेन प्रकृते ऽप्राप्तेः । तत्प्रत्यासत्त्यपेक्षया स्नुषायां तादृशपत्यासत्त्यतिशयाङ्गीकारे दुहितुरपि पाक् पित्रादेरिधकारापत्त्या
स्मृतिविरोधबाहुल्यापत्तेः । स्थानिवशेषित्रयिमतत्वस्य स्नुषायामिप तुल्यत्वात् । तस्या अपि गोत्रजत्वात् । एतेन यत्रापीत्याद्यग्रिममिप निरस्तमिति दिक् ।

८८।अनुपपन्नमभिप्रायतो व्याचष्टे श्च शब्दादित्यादिना हरे-द्धनमितीत्यन्तेन। एतेन दुहितर इति बहुवचनेन दौहित्रग्रहणमिति। प्राच्योक्तं पत्नीत्यादिक्रमसंबन्धात्सर्वान्ते दौहित्राधिकार इत्य-न्योक्तं चापास्तम् । बहुवचनफलस्योक्तत्वात् । राज्ञो ऽभावा-भावेनानाधिकारापत्तेश्च ।

८९।विष्ण्वाद्यनुरोधेनाह \*दौहित्र इति। तदेवाह \*यथाहेति।
अन्यथा तेषां निर्विषयता स्यादिति भावः। \* अपुत्रेति । सन्तन्यते यस्यामिति व्युत्पत्त्या सन्तानशब्देन पत्नी दुहिता चोच्यते।
अत एव नारदः, (व्यव. १३। ५०)

१ राज्ञः सर्वदा विद्यमानत्वेन तदभावस्य कदाप्यभावेन सब्रह्मः चा रिपर्यन्ताभावे तस्याप्यधिकारित्वेन अधिकारिसामान्याभावरूपः स्य सर्वान्तत्वस्यासम्भवेन दौहित्रस्य अनिधकारापत्तेश्चेत्यर्थः।

# ८दायविभागे दौहित्राणां धनाधिकारविचारः। ६३१

पुत्राभावे तु दुहिता तुल्यसन्तानकारणात् । पुत्रश्र दुहिता चोभौ पितुः सन्तानकारकौ ॥ इति । सन्तानोऽपत्यगोत्रयोः सन्ततौ देवरृक्षे चेति विश्वोऽपि। त्रयाणां द्वन्द्वोत्तरं बहुव्रीहिः। तस्मिन्युरुषे मृते सतीत्यर्थः। अन्ययीभावेन व्याख्यानंतु अयुक्तम्। नञा तदभावस्य भाष्यसं-मतत्वात्। सन्तानपदवैयथ्यीपत्त्या कर्मधारयोऽप्ययुक्तः। तथा च पुत्रपौत्रपत्नीदुाहित्रभावे सति तद्धनं दौहित्राः आप्नुयुरित्यर्थः। ९०। यश्चार्थहरः स पिण्डदोऽपीति बृहस्पतेः यो धनमाद्दीत स तस्मै श्रादं कुर्यात्पण्डं च त्रिपुरुषं दद्यादिति दद्यशातातपोक्ते-थाह \* पूर्वेषां त्विति । पूर्वेषां मातामहादीनां स्वधाकारे श्रा-दादौ दौहित्रकाः स्वार्थे कन् पौत्रा एव मता इत्यर्थः । अत एव मनुः, (अ.९ इलो.१३१ । १३२।१३३।१३९) मातुस्तु यौतकं यत्स्यात्क्रमारीभाग एव सः। दौहित्र एव च हरेदपुत्रस्याखिलं धनम्।। दौहित्रो हाखिलं रिक्थमपुत्रस्य पितुईरेत्। स एव दद्यात् द्वी पिण्डी पित्रे मातामहाय च॥ पौत्रदौहित्रयोर्लीके विशेषो नास्ति धर्मतः। तयोर्हि मातापितरौ संभूतौ तस्य देहतः ॥ इति । पौत्रदौहित्रयोर्छोके विशेषो नोपपद्यते । दौहित्रोऽपि समुत्रैनं सन्तारयति पौत्रवत् ॥ इति च । यद्यपीदं सर्वे पुत्रिकापुत्रविषयं प्रकरणात्, व्याख्यातं च मेघातिथिना तथैव, तथापि न्यायसाम्यादत्र सम्मातित्वेन लि-खितम् । अत एव विज्ञानेश्वर एतत् सर्व विहायैतत्प्रकरणस्थ-मपि अकृतावेत्युक्त्या साधारणं मनुवाक्यमात्रं संमतित्वेनाइ-**\*मनुरपीति । पुत्रिकात्वेनाकृता वा कृता दुहिता सदशा-**

#### ६३२ सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

त्सवर्णाद् यं सुतं पुत्रं विन्देत् लभेत तेन तत्सुतेन मातामहः पौत्री पौत्रवानेव । अत एव स सुतः उक्तहेतोः पाठक्रमादार्थक्रमस्य बली-यस्त्वात्तस्य धनं हरेत् युद्धीयात्पिण्डं दद्याचेत्यर्थः। मेधातिथिना त्वयमपि इलोकः कैम्रातिकन्यायेन पौत्रिकेयपरतयैव सिद्धान्तितः।

बृहस्पतिरपि,

यथा पितृधने स्वाम्यं तस्याः सत्स्वपि बन्धुषु । तथैव तत्सुतानां च तदभावे तु धर्मतः ॥ इति ।

९१। अत्रेदं बोध्यम्। यद्यपि मानवे पुंस्त्वैकवचनाभ्यां दौहि-त्रस्येव धनभाक्तवमायातीति तावदेव विज्ञानेश्वरेण चशब्दसम्र-चेयमुक्तं तथापि दौहित्राभावे दौहित्र्यास्तत्त्वमपि चसमुचेयम्। अप्रजःस्त्रीधनं भर्तुरिति वक्ष्यमाणेनाप्रजःस्त्रीधनोद्देशेन भर्तुर्दुहि-तृदौहित्र्यादेश्च संबन्धविधानेनोद्देश्यविशेषणत्वेन स्त्रीत्वादेरवि-वक्षितत्वेन दुहिनृणां प्रसूता चेदित्यस्य पितृधनेऽपि तुल्यत्वा-त्। एवं रीत्या मातुर्दुहितर इति नारदस्याप्यत्रानुकू इत्वात्। युक्तं चैतत् । यथा मातृधनग्रहणे दुहितृदौहित्रपुत्रपौत्रादिक्रमस्तथा पितृधने पुत्रपौत्रपपौत्रपत्नीदुहितृदौहित्रदौहित्रयादिक्रमस्य प-त्यासत्तितारतम्येन न्यायप्राप्तत्वात् । स्त्रीधनं दुहितृणामप्रत्तानाम-प्रतिष्ठितानां चेति गौतमवचनस्य पितृधनेऽपि समानत्वादित्य-नुपद्मेवोक्तवता विज्ञानेश्वरेण सूचितत्वात्तत्संमतमपीदम् । अ-न्यथा दौहित्र्याः पूर्वत्र वक्ष्यमाणेषु च स्वतो नोक्तत्वादनन्त-र्भावाच पितृधनविषये तस्या अनिधकारस्यवापत्तिरिति महान् दोषः । अग्रे यथाकथंचिदन्तर्भावे तु प्रथमं धनग्रहणे प्रत्यास-त्तेर्नियामकत्वबोधकमन्वादिविरोधः स्पष्ट एव। अत एवाग्रे भ्रात्र-नन्तरमेव तत्सुतोक्तिरितीति । अत्र प्रागुक्तविष्णुकात्यायनवि-रोधपरिहारस्तु अनुपद्मेव स्फुटीभविष्यति ।

#### ८दायविभागे मातापित्रोधनाधिकारविचारः। ६३३

९२। अथाग्रिमं ज्याचष्टे स्वद्भावे इति । पितरावित्यत्र न स्रूपैकशेषः, "पिता मात्रा" इतिस्मृत्यन्तरानुरोधादित्याह स्मातापितराविति । नन्वेवमपि एकशेषत्वादेव एकेनैवोभय-प्रतीत्या मिलितयोरेव तयोर्धनसम्बन्धः प्राप्तोति, नैच्छिन् केन प्रतिनियतेन वा क्रमेणेति स्मृत्यन्तरिवरोधस्तद्वस्थ एवेत्याशयेन शङ्कते स्यद्यपीति । तत्र तावत् एकदेशिमतेनाह स्युगपदिति । युगपत् अधिकरणानां द्रव्याणां वचनं यैः पदैः तेषां भावस्तत्ता तस्यामित्यर्थः । द्विवचनाद्यन्तेनैकशेषसाधनार्थमयं पक्षो भाष्ये सरूपसूत्रे एकदेशिनोक्तः । अग्रे तु भगवता "सेयं युगपदिधिकरणवचनता दुःखा दुरुपपादा च" इत्यनेन दृषितः । उत्सर्गापवादयोः साम्यादुत्सर्गेऽपि तथेत्याशयेनात्रद्वन्द्वस्मरणादित्युक्तं, तदेवाह स्तद्पवादत्वादिति।

९ ३।वस्तुतस्तु इतरेतरद्वन्द्वेऽपि समूहस्यैव प्राधान्यात्समाहारे तस्यानुद्भूतावयवभेदत्वं तत्र तूद्भूतावयवंभेदत्विभिति भेदाङ्गी-कारादितरेतरिवपये एवैकशेषाङ्गीकारात्समूहस्यैव प्राधान्येन प्रतीत्या तस्यैव तत्र निमित्तत्वप्राप्तिः । किं च।एकशेषे एकपद-छोपेन यः शिष्यतइति न्यायेनावशिष्टस्यैव तत्समूहबोधकत्वेन तत्त्वम्। यत्र हि पृथगुपिस्थितिः कारणान्तरं वातत्रैव क्रमवोधः, तत्र पृथगुपिस्थित्यादेस्तन्त्रत्वात् इति वोध्यम् । एतेन पूर्वपक्षो-ऽयुक्तस्तनमतस्यासिद्धान्तत्वादित्यपास्तम् ।

९४। \*क्रम इति । यथाकथि वित् क्रम इत्यर्थः।तथा च स्मृत्यन्तरिवरोधस्तद्वस्य एवेति भावः । एतेनेतरेतरयोगसमाहास्योर्विधीयमानद्वन्द्वस्योभयपदार्थप्रधानत्वात्तद्ववादैकशेषस्यापि
युगपदिधिकरणवचनत्वेन क्रमानितीतिरिति व्याख्यानमपास्तम् ।
असिद्धान्तत्वादिति दिक् ।

#### ६३४ सच्याख्यायां मिताक्षरायांच्यवहाराध्याये २

५५। समाधत्ते \* तथापीति । \*विग्रहेति । माता च पिता चेति एकशेषविग्रहवाक्ये इत्यर्थः। ननु वाक्ये ऐ। च्छिकप्रयोग इति न तथा नियमः, पूर्वनिपातप्रकरणं हि समासे एव तथा प्रयोग-नियामकम्, अतो युक्त्यन्तरमाह \*एकशेषाभावपक्षे चेति । अत एव चो व्युत्क्रमे श्रवणादित्यस्याग्रे बोध्यः। \*पूर्वमिति । अभ्यर्हित-मित्यनेनेति भावः। \*पाठेति। तत्र प्रयोगे तच्छब्दस्यैव पूर्वमुच्चारणेन तक्रमेणवार्थक्रमप्रतीत्या मातापितसमूहस्यैव बोधेऽप्युद्भूताव-यवभेदत्वात्पूर्वोत्तरत्र प्रत्येकमेव तत्संबन्धस्य विजातीयानां बोध्यात् समृत्यन्तरानुरोधाच अत्रापि प्रत्येकमेव धनसंबन्धः । तन्त्रापि धनग्रहणे क्रमापेक्षायामुपस्थितमिति न्यायेनोपस्थितक्रमे-णेवादौ मातुस्तदभावे पितुर्धनसंबन्धस्य पर्यवसानमित्यर्थः ।

९६। नन्ययुक्तमेतत्। पितरावित्यत्रान्यशब्दस्थक्रममादाय तथा प्रतिपादने स्वारस्याभावात्। "पिता मात्रा" इत्यत्र तु तृती-यानिर्देशेन तस्या अप्राधान्यप्रतीतेः। पितृशब्दस्यैवोच्चारणेन द्विवचनस्य सजातीयासजातीयानेकवोधकत्वेनेष्टार्थवोधस्य तात्पर्यग्राहकसापेक्षत्वेन च पूर्व पितुरेवोपस्थितेश्च। अत आह क्ष किं चेति। पितृत्वस्य यावत्सवर्णाऽसवर्णाजातपुत्रत्वनिरूपि-तत्वेन साधारणत्वान्मातृत्वस्य स्वजातपुत्रत्वमात्रनिरूपितत्वेन मिथोपेक्षया मिथो व्यवहितो ऽत्यन्तसंनिहितश्च संनिकर्ष इति मातुस्ततोऽधिकप्रत्यासात्तिरिति भावः।

९०। ननुधनग्रहणे प्रत्यासत्त्यातिशयस्य नियामकत्वे एव किं मानम्, अत आह अअनन्तर इति। मनुक्तिरियम्। सपिण्डादिति "दूरान्तिकार्थैः" इति पष्ठ्यर्थे पश्चमी। तथा च सपिण्डस्य यो ऽनन्तरः संनिहितः तस्य सपिण्डसंनिहितस्य धनं तस्य सपिण्डस्यः भवेदित्यर्थः। एवं च प्रत्यासत्तेर्नियामकत्वं मनुना स्पष्टमेवोक्तम्।

### ८दायविभागे मातापित्रोः धनाधिकारविचारः। ६३५

९८। नन्वनुगतं कारणं हि लोके दृश्यते, प्रकृते तु न तथा। अनन्तर इति मनुना सापिण्डपदोक्त्या सपिण्डेष्वेव प्रत्यासत्तेर्नि-यामकत्वं न सोदकादिष्विति प्रतिपादनात् । तथा च तत्र का-रणान्तरेऽवश्यं वक्तव्ये सपिण्डेष्विप तदेवास्तां किमनया प्र-त्यासत्त्येत्याश्येनाह क न चेति । न हीत्यर्थः ।

बहवो ज्ञातयो यत्र सकुल्या बान्धवास्तथा । यस्त्वासन्नतरस्तेषां सोऽनपत्यधनं हरेत् ॥

इति बृहस्पतेस्तत्र सिपण्डपदं सोदकादीनामप्युपलक्षकिमित्युभयत्र सैन तत्र नियामिकेत्याह अ अपित्विति । अस्मादेनेति एनोऽप्यर्थे । मातापित्रोरिति निर्धारणे पष्टी । अनेन पत्नी दुहितर इत्यत्र सर्वत्र मृतानिक्षिपतप्रत्यासत्त्यातिशयस्यैन क्रमेण धनग्रहणाधिकारितावच्छेदकत्नं विनक्षितं मूलकृत इति स्वितम् । अतदभाने पितेति । अत एन च मनुना पितुरनन्तरमेन अत्रातुर्ग्रहणं कृतम् । यदितु पूर्व पितुस्ततो मातुरिति क्रमोऽत्र स्यात्तदा तदनन्तरं तदुक्तिरसङ्गतैन स्यात् । इदमेन ध्ननायि-तुमग्रिमन्याख्याने ऽन्यनहितं मनुमेन नक्ष्यति । इदं सर्व प्रागु-क्तशङ्खनान्यस्थे पितरानित्यत्रापि बोध्यम् ।

९९। वस्तुतस्तु आदौ पिता तदभावे मातेति क्रमो युक्तः। किं चेत्यस्यावतरणोक्तयुक्तेः। किं चेत्यायुक्ततारतम्यसस्वेऽपि पुत्रे पित्रवयववाहुल्यान्मात्रपेक्षया तत्र प्रत्यासस्यतिशयात् त-द्रपेक्षया तस्य अभ्यिहितत्वात्। क्षेत्रजाविशेषाविषये उक्तवेपरी-त्यस्य सस्वेन तथा तस्यापि दुर्वचत्वाच। किं च। तदेव हि प्रत्या-सत्तेर्मूलकारणं, मातुर्दुहितर इत्यत्रापि तथैव विज्ञानेश्वरेण प्रति-पादितं च। अग्रे वन्धुपद्व्याख्यावसरे आत्मवान्धवाः पितृवान्धवा मातृवान्धवा दृद्धशातातपायुक्तक्रमेणैव प्रतिपादिताः। स्त्री-

#### ६३६ सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

धनविभागवैपरीत्येनात्रैवमेवोचितं च । अत एव च विष्णुका-त्यायनौ प्रागुक्तौ, अपुत्रधनं पत्न्यभिगामि तदभावे दुहितृगामि, तदभावे दौहित्रगामि, तदभावे पितृगामि, तदभावे मातृगामीति,

अपुत्रस्याथ कुलजा पत्नी दुहितरोऽपि वा ।

तदभावे पिता माता भ्राता पुत्राश्च कीर्तिताः ॥ इति च । अन्यथा तयोरपि क्रमबोधकत्वेन तद्विरोधो दुष्परिहर एव । एतदनुरोधेन तयोरन्यथा नयनस्य कर्तुमशक्यत्वात् । इदं तु तदनुरोधेनोक्तरीत्या सुयोजमेव ।

देवलोऽपि,

तुल्या दुहितरो वाऽपि ध्रियमाणः पिताऽपि च । इति । अत एव च न सम्रादितयोरिधकारः । अनपत्यस्येति प्रागु-क्तं, मानवम्,

भार्यास्रुतविहीनस्य तनयस्य मृतस्य तु । माता रिक्थहरी ज्ञेया भाता वा तदनुज्ञया ॥

इति बाईस्पत्यं च पितृपर्यन्ताभावपरं तत एवेति न विरोधः।
तत्र तदनुज्ञयेत्युत्व्या तदभावे नाधिकार इति स्वचितम्। शङ्कवाक्येऽप्येवमेवेति वोध्यम्। दौहित्र्यंशे विष्णुविरोधोऽपि न। दौहित्रगामीत्यत्रैकशेषघटितसमासेन तस्या अपि परिग्रहात्। दौहित्रांशे
कात्यायनविरोधोऽपि न। तत्र अपिशब्देनोभयोः समुच्चयात्।
तत्र पुत्रा इत्यस्य प्रत्यासत्त्या भ्रातुष्पुत्रा इत्यर्थः। अत्र माता
जननी अभावे सापत्रमातापि। मातृपदोक्तेः।

१००। अग्रिमं व्याचष्टे अपित्रभावे इति। भ्रात्युत्रावित्येकशे-षेण प्रागुक्तसिद्धान्तरीत्या पूर्वे भ्राता, तदभावे स्वसा। अत एव

भ्रातरो ये च संसृष्टा भगिन्यश्च सनाभयः । इति संसृष्टिधनाविषये वक्ष्यमाणं सङ्गच्छते इति बोध्यम् । \*श्रातर एव वेति । अत्र वाशव्दः व्यवस्थितविकल्पे इति प्राक् प्रतिपादितम् । तदभावे श्रातृगामीति विष्णुवाक्येऽप्येवमेव बोध्यम् । कातीये श्रातेति स्वसुरप्युपलक्षणं बोध्यम् ।

१०१।मातुर भावे पिता धनभागित्युक्तम्। तस्य सिद्धिर्मन्व-धीना उक्तरित्येति पित्रभावे इत्यादि एववेतीत्यन्तं मध्ये उक्त्बा उन्येरन्यथा सिद्धान्तितं निराकर्त्तुं सिंहावलोकनन्यायेनानुवद्ति यत्पुनिरिति । यित्वत्यर्थः । ऋवत्तायां, मृतायाम् । अविजातीये-ष्वपीति । मूर्द्धावसिक्तादिष्वपीत्यर्थः । पित्रा गृहीते तद्धनस्य तदीयत्वात् इति भावः । असजातीष्वेवेति । तया गृहीते तद्धन-स्य मातृसम्वन्धित्वेनादौ तत् दुहितृणां तदभावे दौहित्रादीनां क्रमाद्भवतीति सजातीयानामेव भवतीति भावः । उपसंहरति अइतीति । इत्येवं मनोराश्यादित्यर्थः । अपितामह्येवेति । मातु-रभावे इत्यादिः ।

१०२ । निराकरोति \* एतदपीति । प्रागन् दितिमत्यर्थः ।

\* आचार्यः, न्यायिविद्विश्वरूपाचार्यः । केनेत्याकाङ्कायामाह

\*चतुस्त्रीति । एवं च तेषामिष वचनेनैव धनभागित्वस्योक्तत्वेनोक्तरीत्या परम्परया विजातीयपुत्राणां धनग्रहणेऽपि न दोष

इति न तन्मतसम्भव इति भावः । उक्तमनुवाक्यं तु न क्रमपरं,

किं तु अधिकारमात्रप्रदर्शकम् ।

यद्वा । मात्रनन्तरं पितृभ्रातृतत्सुताः क्रमेण धनभाजस्तेषा-मप्यभावे पितामही हरेदित्येवमध्याहृत्य व्याख्येयम् ।

यद्वा । नाध्याहारोऽपि, किं तु पितुर्मातेत्यत्र पितृशब्दे त-न्त्रम् । तत्रैकः पितरं तद्पत्यं पुत्रं पौत्रं च लक्षयति । अनन्तरमि-ति शेषः । पितुर्मातेत्येतत्पद्द्वयं तु तदनन्तरं पितामह्या धन-सम्बन्धं बोधयतीति गम्यते । यतः सूत्रमाया सुनीनासुक्तिः । अत एव पितामहीत्येव नोक्तमिति केचित्।

वस्तुतस्तद्वचनस्य स्वरसार्थ उक्तप्रकारत्रयं विनाऽपि प्राक् व्याख्यात इति बोध्यम् ।

१०३। अव्यवहितार्थे प्रसक्तमनुविरोधं परिहरति श्रयत्पुन-रिति । प्राग्वत् । श्र नित्यं, सर्वथा । श्रम्थितिः, शास्त्रमर्यादा । श्र तन्तृपेति । राजपदोक्तेः, सर्वेषामप्यभावे त्विति वक्ष्यमाण-मानवात् अग्रे तदुक्तेश्रेति भावः ।

१०४। एवं परमतं निराकृत्य पित्रभावे भ्रातर इति प्रागुक्तं बहुवचनान्तं भगिनीनामपि विभागं सूचियतुं विश्वदयति
\* भ्रातृष्विप सोदरा इत्यादिना । \* मात्रा, कृतात् ।

अथाग्रिमं व्याचष्टे \* भ्रातृणामपीति । तदभावे भ्रातृपु-त्रगामीति विष्णुरप्युक्त एव । \* तत्पुत्रा इति । भ्रातुः पुत्राः कन्याश्च, स्वसुः पुत्राः कन्याश्चेत्यर्थः । उक्तन्यायेनाह \* पितृ-क्रमेणेति । सोदरासोदरपितृक्रमेणेत्यर्थः ।

१०५। यत्तु अनेकिपतृकाणामिति पूर्वोक्तन्यायेन तत्सुतानान् मेकत्वे अवैलक्षण्येऽपि द्वित्वे बहुत्वे च स्वस्विपत्रादिद्वारा भागक-ल्पना न स्वस्वरूपत इत्यर्थ इति । तन्न । भ्रातृणां पूर्वमृतत्वेन भ्रातृधने स्वत्वानुत्पत्या भ्रातुष्पुत्राणामेव स्वामिनाशेन स्वत्वो-त्पत्त्या पितृक्रमेण विभागानईत्वेन तद्विषयत्वात् । तस्य पि-तृस्वत्वास्पदद्रव्यविषयत्वात् । स्फुटीभविष्यति चेदमनुपदमेव ।

१०६। सर्वत्रान्वितवशब्दार्थ सिंहावलोकनन्यायेनात्रैवाशोक-विनकान्यायेन विशदयित अभातृभातुष्पुत्रोति । मृतस्य भातृ-णां प्रमीतापितृकाणां केषां चित् भातुष्पुत्राणां च सद्भावे इत्य-र्थः । अधिकारवचनादिति । "भ्रातरस्तथा तत्सुता" इत्यनेन तदभावे एव तेषामाधिकार प्रतिपादनात्, एव शब्देन तत्सत्त्वे तेषां

### ८दायविभागेभ्रातुष्पुत्रादीनांधनाधिकारविचारः।६३९

तस्वनिरासप्रतिपादनाचेत्यर्थः । अयं न्यायः सर्वत्र वोध्यः ।

१० श यत्र मृतस्येको भ्राता विद्यमानोऽनेकेवा, प्रत्येकं तत्पुत्रश्चेकोऽनेके वा, ति प्रयमिदं भ्रातृभातुष्पुत्रेति नाति प्रसङ्ग इति
सूचयन् अनेकभ्रात्रादौ स्थलविशेषे विशेषमाह \* यदा त्विति ।
विभक्तादीनां बहुनां भ्रातृणां मध्ये एकस्मिन्नित्यादिः । \*अपुत्रे, अपुत्न्यादिके च । \* धनविभागादिति । मृतभ्रातृसम्बन्धिधनविभागात्पूर्वमेवेत्यर्थः । \* कश्चित् , अन्यः । तत्पुत्रास्तु सनतीत्याह \* तदा तत्पुत्राणामिति । अनुपदोक्तस्योभयसत्त्वे
तेषामनधिकारात् भ्रातर एव विभज्य मृत्नीयुन् तत्पुत्रा इत्यस्य
च विषयता यद्यपि प्राप्ता तथापि पितृधनविभागप्रकरणोक्तन्यायविषयत्वसत्त्वात्तेन न्यायेनाह \* पितृत इति । युक्तत्वे हेतुः प्राप्तिः । तथाच तेषां स्वांशलाभस्तत्पुत्राणां च स्विपित्रं
श्रलाभ इति भावः ।

१०८ । अथाग्रिमं व्याचष्टे \*भ्रातुष्पुत्राणामपीति । गोत्रजपदार्थं स्वरीत्याऽऽह \*पितायहीति । भिन्नं पदम् । एतद्रमे स्तुषा बोध्या । एवमग्रेऽपि । तथा च चत्वार इत्यर्थः । तत्र क्रममाह \* तत्रेति । तेपां मध्ये इत्यर्थः । यद्यपि धारेश्वरमतिराकरणावसरे एवापेक्षितत्वाद्वक्तुमुचितिमदं तथापि तत्र हृदयाकृदमेव कृत्वाऽत्र, मनुना मात्रनन्तरं पितायह्या धनग्रहणस्योकृत्वाद् भ्रात्मुतानन्तरं कथं तस्या धनग्रहणोक्तिरित्याशङ्कानिरासायाह \* मातर्यपि चेति । \* इति, इत्यनेन तत्क्रमवोधकेन मनुना । \* अनुप्रवेशाभावादिति । यद्यपीदं तदग्रेऽपि तुल्यं
तथापि बन्ध्वाद्युत्तरं तस्याः प्रवेशस्योक्तरीत्याऽन्तरङ्गत्वेन चासम्भवेन बन्धुशब्देन वक्ष्यमाणरीत्या ग्रहणासम्भवेन गोत्रजानन्तरं प्रवेशस्य तथेत्रासम्भवेन गोत्रजात्वस्य तत्र सन्वेनान्त-

र्भावसम्भवात् तत्रैव ग्रहणं युक्तामिति भावः।

१०९। ननु बद्धक्रमाणामि पश्चितिनां मध्ये यां वे कां चिदिति विहितोपधानं मध्यमचितौ यथा, तथाऽत्रापि स्यात्, अतो हार्दमेवाह अपितुर्मातेति । मानवस्योतिभावः। अधिकारमात्रेति । तद्बोधनमात्रेत्यर्थः । इद्युपलक्षणं प्रागुक्तान्यपक्षाणामि । कातीयैकवाक्यतयातस्य क्रमपरत्वम-पि न तद्वत् श्रौतं, विनिगमनाविरहग्रस्तं, सिद्धान्तरीत्या सर्वं सुयोजं च । एतेन पित्रादीनामित्यादि चिन्त्यं, चित्युपधान-विरोधात्, कातीयैकवाक्यतया तस्य क्रमपरत्वाचेति स्नान्तोक्त-मपास्तम्। उत्कर्षे तत्सुतानन्तरमिति पाठः। उत्कर्षे इत्यस्यावश्य-के इत्यादिः। उपरितनमृतानन्तरमिति पाठान्तरम् । उपरितनाः पित्रादयो स्नातस्त्रम्तास्तन्मरणानन्तरमिति तदर्थः ।

११०। अविरोधादिति। गोत्रजत्वस्य तत्र सत्त्वेन केनापि सह विरोधाभावादित्यर्थः। उक्तमनोरुक्ताशयकत्वेन वस्तुतः क्रमे तात्प-र्याभावेन मूलकृता पुत्राद्यभावे पत्न्यादीनां केषां चित्तद्धिकार-मुक्का पितरावित्येकशेषेण तयोरत्यन्ताव्यवधानोक्त्या मध्ये परो-क्तमन्क्तक्रमेण तत्प्रवेशासम्भवात्तद्दनन्तरमप्येकगोत्रत्वे सति स्विपतृकुलत्वेनात्यन्तान्तरङ्गत्वादानन्तर्यपाटात्पूर्वाभावे इति वा-वयशेषाच तत्सुतान्तानामुक्त्या दृष्कमत्वेनेव तेषां मध्ये तस्याः प्रवेशस्य दुष्करत्वात्तत्पर्यन्तमपकृष्य पृथगनुक्ताऽपि सती सा आपाततः परोक्तमनुप्रतीतक्रमस्यातः परं वाधे मानाभावात्तत्परं गोत्रजा इति पाटात् मनुप्रतीततादशक्रमानु-सारेण पितामहाद्यपेक्षया पितामह्या एव सन्निहितत्वाद्दोत्र-जात्वाच तदनन्तरमेव धनभागिति भावः। प्रागुक्तासिद्धान्ते। तु न कापि शङ्कैवेति वोध्यम् । एतेन मृतस्य पितृसंतानाः

## ८दायविभागे मातापित्रोर्धनाधिकारविचारः। ६४१

त्यूर्व पित्रनन्तरं मातुरिधकारोत्त्या पितामहसंतानात्यूर्व पिताम-हादनन्तरं पितामग्रा अधिकारः स्वचितः। अन्यथा पितरौ भ्रा-तर इति क्रमविरोधापितः। अत एव च मातर्यपीति मनुरिप सङ्गच्छते इति प्राच्योक्तमपास्तम् । उक्तरीत्या निर्वाहात् तद्रथीज्ञानाच ।

१११। अत्र केचित्। दौहित्रानन्तरं मातापितरौधनग्रहणे युगपदिधकारिणौ। उभयोरिप संनिहितत्वात्। अत एव तौ विभज्य गृह्णीयातां न तु माता पूर्व तदभावे पितेत्येवगुक्तक्रमः। इदमेवाभिषेत्य मूले पितरावित्येकशेषः कृतः।

११२ । तत्र क्रमाप्रतीतौ पाश्चिमिकन्यायोऽपि । तथा हि । पश्चमाद्यपादसप्तमाधिकरणम्। \*ग्रुख्यक्रमेण चाङ्गानां तदर्थत्वात्। सारस्वतौ भवत इत्यनेन पुरोडाशहविष्कं यागद्वयं विहितम्। सरस्वती देवताऽस्य सारस्वतः पुरोडाशः। सरस्वान् देवताऽस्य सारस्वतः। स च स च तौ सारस्वतावित्येकशेषः। एवं सिति स्विदेवत्ययाज्यानुवाक्यायुगलमाम्नाये आदौ पठित्वा पुन्देवत्य- याज्यानुवाक्यायुगलं पठितमिति मन्त्रपाठानुसारेण यागानु- ष्ठानक्रम इत्येतावानधिकरणविषयमूलविभागः।

इतः परमधिकरणचिन्ता । पुरोडाशय इस्योष्टिविकृतित्वात्मकृतिविदित्यतिदेशेन चतुरो मुष्टीिकृविपतीति विहितो निर्वापस्तत्र
माप्तः । तत्र सन्देहः । किमनियमेन निर्वापः कर्त्तव्य उत स्त्रीदेवत्यनिर्वापं कृत्वा पुन्देवत्यनिर्वाप इति । तत्रातिदेशपाप्तनिर्वापे
कमाप्रतितेरनियमेन निर्वाप इति पूर्वपक्षे—

राद्धान्तः । मुख्ययागक्रमेणैव निर्वापः कार्यः । तयोस्तु । याज्यानुवाक्यायुगलपाठक्रमेणानुष्ठानक्रमः । अतः प्रितक्रमा-विरोधाय मुख्यक्रमानुसारेणैव निर्वापानुष्ठानक्रम इति ।

### ६४२ सच्याख्यायां मिताक्षरायांच्यवहाराध्याये २

११३। एवं च तत्राधिकरणे सारस्वतावित्युत्पत्तिवाक्ये एकशेषसत्त्वेन क्रमाप्रतीत्या यथा तद्युगलपाठक्रमेण यागयोरतुष्ठानक्रमोऽङ्गीकृतस्तथाऽत्रापि पितरावित्यत्र तत्त्वेन तद्प्रतीत्या सामान्यतो दौहित्रानन्तरं मातापित्रोर्युगपद्विभज्य धनप्राप्तिस्तद्भावे भ्रावृणामित्यादीति ।

प्रागुक्तन्यायमूलिपदं मूलवाक्यं कात्यायनवचनेनापोद्यते ।
सामान्यन्यायापेक्षया वचनस्य प्रावल्यात् । वचनं च विभक्ते
संस्थिते द्रव्यमिति प्रागुक्तमेव।तस्य चायमर्थः। पुत्रग्रहणमासन्नतरोपलक्षणार्थम्।तेन पुत्रपौत्रपपौत्रपत्नीदुहितृदौहित्रदौहित्रयौहित्रयभावेष्रथमं पिता धनभाक् ततो माता ततो भ्रातेत्यादीति। व्याख्याकृदुक्तव्याख्याने दोषा अपि। तथा हि। यत्तु साधारणत्वासाधारणत्वाभ्यां ततस्तस्याः प्रत्यासत्त्यतिशय उक्तः, तन्न। जननीजनकयोर्जन्यं प्रति सिक्षकर्षतारतम्याभावात्। यदपि गोत्रजपदार्थास्त्रयः तत्र तदादितदन्तानां बद्धक्रमत्वेन मध्ये तस्या
अपवेशेन मन्त्र्या मात्रनन्तरं सा धनं न प्राप्नोति आपितृत्कृष्टा
सती भ्रातृस्रतानन्तरं प्राप्नोतीति। तदपि न। गोत्रजा इति
सक्ष्पेकशेपत्वेन पुंसामव ग्रहणात्। तथा च पूर्वोक्तभ्रातृस्रतेः सह
गोत्रजानां पुरुपत्वेन बद्धक्रमत्वाविशेषेण तत्रापि तस्याः प्रवेशासम्भव एवेति दिगित्याहुः।

११४। इदमयुक्तम्। न हि तावदेकशेषे क्रमाप्रतीतिः। विग्रह्वावयेऽनेकशेषपक्षे च मातुः पूर्वपाठादेव तत्प्रतीतिसम्भवात् । अधिकरणविरोधोऽपि न । विषयभेदात् । तत्र हि सारस्वतश्च सारस्वतश्चेति सरूपैकशेपसत्त्वाद्विग्रहवाक्येऽपि न क्रमप्रतीतिरतः
को वा क्रम इत्याकाङ्घायां श्रौतो मन्त्रक्रमो युक्त इति तत्क्रमण यागानुष्ठानक्रमो निरूपितो न तु सर्वत्रैकशेषे क्रमप्रतीत्य

### ८दायविभागे मातापित्रोधेनाधिकारविचारः। ६४३

भावस्तदभिमेतः । अत्र तु पितामात्रेति विजातीयैकशेषसत्त्वाद्विग्रहवाक्यादाववश्यं क्रमप्रतीतेः स क्रमो युक्त एव ।

११५। यचोक्तं जननीजनकयोरिति । तदपि न। यतो गर्भ-धारणपोषणादिभिरत्यावश्यकत्वेन जन्येऽतिशयोत्कर्षमुत्पाद-यति माता, पिता तु निपेककृदेव । अदृष्टात् दृष्टस्यैव प्रावल्येन दृष्टोपकाराधिक्यान्मातुः सन्निकर्पातिशयोऽस्ति ।

११६। यदिष गोत्रजा इतीत्यादिनोक्तम्। तदिष न। विजातीयानामिष स्त्रीणां पुंसां च एकाविभक्त्यन्तत्वाविरोधात् । गोत्रजा इति जातिद्रव्यगुणा इतिवदत्रापि तथा बद्धक्रमता। यतः
पित्रादितत्स्रतान्तानां स्वसित्रिहितत्वात्स्विपतृकुलत्वाचान्तरकृत्वेन बद्धक्रमत्वं न पुंस्त्वेन नापि पाठमान्नेण, अतस्तत्सुतानां गोत्रजानां च न बद्धक्रमता। अतः पत्न्यभावे दुहिता, तदभावे दौहित्रः, तदभावे माता, तदभावे पिता, तदभावे भ्राता,
तदभावे तत्सुताः, तदभावे पितामहीत्येव क्रमः।

तथा च बृहस्पतिः,

भार्या सुतविहीनस्य तनयाऽस्य मृतस्य तु ।

माता रिक्थहरी ब्रेया भ्राता वा तदनु इया ॥ इति ।

अस्यार्थः । सुताविहीनस्य मृतस्यास्य धनहरी भार्या, त-दभावे तनया, तदभावे तत्पुत्रः, तदभावे माता, मात्रनुज्ञया मृतस्य भ्राता वा । भ्रात्रा गृहीतेऽपि मात्रनुज्ञया गृहीतत्वादेव मात्रा गृहीतमेवेति मातुरेव पितुः पूर्व धनभाक्षमिति ।

११०।यत्तु बृहस्पातिवाक्येऽपि तनयाशब्दो दुहितृदौहित्रपि-तृणाम्रपलक्षक इति।तन्न। अनुपपत्त्या हि लक्षकत्वं शब्दानाम्। एवं च सर्वत्राविवादेन दुहितुरभावे दौहित्रस्य धनभाकं वच-नेष्वविशिष्टमिति दुहित्रनन्तरं स्मृत्यन्तरिवरोधरूपानुपपत्त्या दुहि-

### ६४४ सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

तृदौहित्रयोरेवोपलक्षको न पितुः । तावतैवानुपपत्तेः परिक्ष-यात् । तत्परिक्षयश्च मानवादिवाक्यान्तरेषु पितुर्दौहित्रानन्तर्य-स्यानियतत्वेन। अतो यावत्यर्थे लक्षितेऽनुपपत्तिशान्तिस्तावानेव तनयाशब्देन लक्ष्यतइति न सर्वथा पितुर्दौहित्रानन्तरं प्रतीतिः।

११८। यच कातीयं विभक्ते संस्थिते इति । तदिष वाबलान्न क्रमपरम् । अपि तु वचनोक्ता अधिकारिण इत्येवमधिकारमान्नपदर्शनपरमेव । विकल्पाभावेऽप्यिपशब्दार्था वाशब्दाः,
न तु परोक्तरीत्या पूर्वपूर्वाभावपरास्ते । अभावे वाशब्दस्य शिष्टरप्रयुज्यमानत्वात् । अप्यर्थे कोशात् प्रयोगाच । अथशब्दोऽप्यानन्तर्यपरो न मान्नन्तरमेव पितामह्या धनसम्बन्धम् आह् । तस्योक्तरीत्याऽक्रमपरत्वात् । अतस्तत्सुतानन्तरमेवाविरोधाद्धनसंबन्धं वोधयतु तथापि स्वार्थाहानात्। क्रमादिति
च मूलपर्यालोचनया मूलोक्तमविरुद्धमेव क्रमं वोधयति, न
स्ववाक्यस्थम् । क्रमादिति सामान्योक्तेर्मूलोक्तविशेषेण वाधनात्, तत्रोपसंहाराचेति दिक् । तस्माद्याख्यानोक्तमेव युक्ततरमिति विज्ञानेश्वरानुयायिनो ऽन्ये आहुः ।

११९ । वस्तुतस्तु प्रागुक्तरीत्या स क्रमो न युक्तः किं तु स एवेति प्रागुक्तमेव । एकशेषे क्रमाप्रतीत्या द्वयोयुगपत्तत्वप्रतीताविष प्रागुक्तविष्णुकात्यायनाभ्यां तथा क्रमस्य स्फुटतया प्रतीतेः । विभक्ते संस्थिते इति कात्यायनवचनपप्युक्तार्थे ऽनुक्लतरम् । तस्य चार्थः प्रागुक्त एव न भवदुक्तः। मूले एकशेषस्तु लाघवेन छन्दोनुरोधेन च कृतो नोक्ताशयकः। पाञ्चिमिकन्यायस्य तूक्तरित्यैव विषय इति न न्यायमूलकत्वमिष मूलस्य ।

१२०।किं च । प्रागुक्तरीत्या जननीजनकयोर्जन्यं प्रति संनि-

## ८दायविभागे मातापित्रोः धनाधिकारविचारः । ६४५

कर्षतारतम्यमस्त्येवेति तदुक्तमयुक्तमेव । यज्ज गर्भधारणेत्यादि । तन्न । गर्भधारणस्य पोषणस्य चातिप्रसक्तत्वेनािकिश्चित्करत्वा-त्व । अत एव वीजस्यैव प्राधान्यं सिद्धान्तितं मनुना । अत एव च माता भस्नेत्यादि सङ्गच्छते ।

१२१ । यनु गोत्रजा इति सरूपेकशेषत्वेन पुंसामेव ग्रहण-मिति । तन्न । तथा सित पितरावित्यत्रापि तदापत्तेः । अथ अत्र पितामात्रेत्येकशेषो विशेषविहित इति चेत्, इहापि पुमान् स्त्रियेति विशेषविहित इति पश्य ।

१२२। यदिष विजातीयानामपीत्यादि। तदिष न। सरूपैकशेषाभावेनैकविभक्त्यन्तत्वानुपयोगात् । तत्रापि तस्यानिमित्तत्वाच ।
दृष्टान्तेन लिङ्गभेदेऽपि प्रथमान्तत्वस्यावश्यकस्य सन्वेन ततो
वैषम्याच । गोत्रजानां तत्सुतैः सह बद्धक्रमत्वाभावस्तूक्तरीत्येव । बृहस्पतिवचनमप्यस्माकमेवानुकूलं, न भवताम् । यतो मात्रनन्तरं तत्र भ्रातेवोक्तो न पितेति । तत्र तुशब्दस्य चार्थकत्वेन
तनया चेत्यन्वयेन चेन दुहितृदौहित्रदौहित्रीपितृणां समुचयेन
विरोधलेशोऽपि न ।

एतेन तनयाशब्दस्योपलक्षकत्वोक्तिः तद्द्षणोक्तिश्चापा-स्ता । उक्तरीत्यैव निर्वाहात् । तस्मात्तत्र तथैव क्रमो युक्तो न व्याख्याकारोक्त इति बोध्यम् ।

१२३। यद्यपि कल्पतरौ दायविभागे च विष्णुवाक्ये भ्रातृपुत्रगामीत्यप्रे तदभावे बन्धुगामि तदभावे सकुल्यगामीति पाठेन तद्दिरोधस्तथापि तदभावे सकुल्यगामि तदभावे बन्धुगा-मीति मदनरत्नधृतपाठे न विरोधः। युक्तश्चायं मूलसंवादात्। सम्भवतीति न्यायात्। एवं च स पाठिश्चन्त्य एवेति न कश्चि-रोषः। गोत्रजपदार्थसञ्चल्यपदार्थयोस्तुल्यत्वात्। एतेन तथा

पाठं धृत्वाऽन्यथा व्याख्यातं यद् भ्रान्तेन, तदपास्तम् इति दिक्।

१२४।पितामहाश्रेति चेन स्नुषायाः समुचयः। सपिण्डत्वस्यातिप्रसक्तत्वेन मौलपदानुरोधेनाह \*समानेति । तत्र हेत्वन्तरमप्याह
\*भिन्नेति। \*सपिण्डानां, तेषामपि। अस्य फलमग्रे स्फुटीभविष्यति ।
तत्सुतानन्तरं तस्या धनग्राहित्वे निष्पत्यूहे तदारभ्य क्रमं विविच्याह \* तत्र चेति । तदुत्तरम् उक्तरीत्या तस्या धनग्राहित्वे
चेत्यर्थः । ततोऽन्तरङ्गाभावमाह \*पितृसंन्तानाभावे इति । स च
तत्सुतान्तः । सम्भवादाह \*पितृच्या इति । सापिण्ड्यस्य तावत्पर्यन्तमेव सत्त्वादाह \* आसप्तमादिति । सप्तममभिच्याप्येत्यर्थः । अयमेव न्यायः सोदकेष्विप बोध्यः ।

१२५। \*ते च, समानोदकास्तु। ननु एवमि न्यूनतैव, अत आह

\* जन्मनामिति । सिपण्डानामुपरीत्यनुवर्तते । तथा च सप्तपुरुषानन्तरं यावज्जन्म नाम च स्वकुले ज्ञायते तावद्वा समानोदकसंज्ञका इत्यर्थः । उभयत्र मानमाह \* यथाहेति । सप्तमे
पुरुषे इति मासिकामितिवत्सामीपिकमिधकरणं, तद्विप्रमे निवर्तते
इत्यर्थः । चस्त्वर्थे । चतुईशानां पूरणं तद्विप्रमश्चतुर्दशस्तस्मात्
आ अर्ध्व निवर्तेतेत्यर्थः । अधिकसंग्रहाय पक्षान्तरमाह \*जन्मनाम्नोरिति । आ इत्यनुवर्तते । जन्मनाम्नोः स्मृतेर्ज्ञानात् आअर्ध्व स निवर्तेतेत्येके आहुरित्यर्थः । तथा च स्मृत्यन्तरानुसन्धानद्वारा विकल्पः फालितः । स चाधिकसंग्रहाय न तु न्यूनसंग्रहाय । तद्ग्रे उक्तेः । अन्यतरस्यातिमसक्तत्वादुभयोः समुचयो
वोध्यः । तच्छब्देन पक्षभेदेनान्यतरपरामर्शः । \* गोत्रं, सगोत्रत्वम् । अर्थआद्यच्, सामान्ये एकत्वं क्रीवत्वं च ।

१२६। अथाग्रिमं व्याचष्टे श्रगोत्रजाभावे इति । बहुवचनाः न्तेन द्वन्द्व इत्याह श्रवन्धव इति । चस्त्वर्थे । द्रद्धशातातपाद्यक्तक्र-

#### ८दायाविभागे बन्ध्वादीनां धनाधिकारविचारः। ६४७

मेणाह \*आत्मवन्भव इति । बान्धवाश्वेति पाठान्तरम् । तमेवाह \*यथोक्तामिति । अत्र पुत्रादिग्रहणेन कन्यानामिप ग्रहणं प्रागु-क्तरित्येति बोध्यम् । अत एव गार्गीबन्धुः कारीषगन्धीबन्धु-रित्यादिसङ्गतिः । तत्र क्रमे बीजमाह \* तत्र चेति । तेषां मध्ये चेत्यर्थः । प्रत्यासन्यातिश्रयात् अन्तरङ्गत्वम् । प्रागुक्तसिद्धान्त-रित्या आह \* तद्भावे पितृवन्धव इति । अत एव द्यद्धशाता-तपाद्यक्तिरिप सङ्गतेति भावः । एतेनादौ बन्धुगामीति धृत्वा तेनात्मभगिनीभागिनेयादीनामिप सगोत्रसिपण्डादिक्रमेण ग्रहणं व्याख्यायेदं चिन्त्यं तेषु सत्सु तेषां विप्रकर्षेण तथाक्रमानौचि-त्यादिति भ्रान्तोक्तमपास्तम्। आत्मभगिन्यादेः पूर्वमेवोक्तत्वात्।

१२८ । अथाग्रिमं व्याचष्टे क तदभावे शिष्या इति । अत्रापि कृतैकश्चेपेण तथा द्वन्द्व इति भावः । तेनानेकसजाती-यसत्त्वे विभज्य तैर्गाह्यम् । तदेव स्मृत्यन्तरमाह अपुत्राभावे इति। अनेन पत्न्यादिवान्धवान्ता-नां संग्रहः । तस्यं ततो मुख्यत्वायाह अ आचार्याभावे इति । अनन्तरः सपिण्डाद्य इत्यग्रिमो—

# ६४८ सञ्याख्यायां मिताक्षरायांव्यवहाराध्याये २

मनुरिप, ( अ. ९। १८७)

अत ऊर्घ्व सकुल्यः स्यादाचार्यः शिष्य एव वा । इति । १२९।अथाग्रिमं व्याचष्टे \*शिष्याभावे इति । सब्रह्मचारी-त्येकवचनमन्तेवास्याभिप्रायम् । सन्दिग्धत्वात्तदर्थमाह \* येने-ति । साहित्यं प्राप्तौ । \* तदर्थेति । वेदार्थेत्यर्थः । ब्रह्म वे-दः । तदध्ययनार्थं व्रतमपि ब्रह्म । तचरतीति ब्रह्मचारी । स-मानश्रासौ ब्रह्मचारी च सब्रह्मचारी । व्रते इति सुप्यजातावि-ति वा णिनिः । चरणे ब्रह्मचारिणीति सादेशः । तस्य समानत्वं वेदस्य व्रतस्य वा समानत्वात् । तस्य तत्त्वं चाध्येतृभेदाद्वे-दभेदं व्रतभेदं वा परिकल्प्य बोध्यम्। तेन समानवेदाध्ययनिनिमत्त्वह्मचर्यवानित्यर्थः । समानं ब्रह्म वेदाध्ययनार्थं व्रतं चर्ततित्यर्थो भाष्याञ्चभ्यते ।

१३०। अत्र कृतैकशेषबहुवचनान्तसब्रह्मचारिशब्देन द्वन्दः।
अन्यथा तद्घोधकं शब्दान्तरमेवोक्तं स्यात् । तत्रैकस्यार्थ उक्तः।
द्वितीयस्य तु समानं ब्रह्म श्रोतं कर्म चरतीति ऋत्विण् इति ।
अत एवान्तेवासी ऋत्विण्व्याहरोदिति शङ्कः सङ्गच्छते । तृतीयस्य तु ब्रह्म वेदस्तेन सहितं विशिष्टं सब्रह्म वेदतदङ्गानि तचरित जानातीति सः श्रोत्रिय इति।तुरीयस्य तु ब्रह्मचारिणा सह
सहशः सब्रह्मचारीति। तदेतत्सर्व शिष्यबुद्धिवैशद्यार्थं द्वितीयविशेषं च हृदि निधाय गृद्धाशयेन न्यूनतां परिहरन् तद्ग्रिमविशेपद्वयं सविशेषमाह क्रमेण अतदभावे ब्राह्मणद्रव्यमिति। अयः
कश्चित्, स्वपरजातिसाधारणो ब्राह्मणः । अश्रोत्रियः, वेदतदर्थजः । तद्वहुत्वेऽसति गमके विभज्य गृह्णीयुरित्याह अशोतिया इति । ब्राह्मणा इत्यर्थः ।

१३१। अब्राह्मणमात्रमिति । मात्रमवधारणे । तेन श्रोत्रियत्व-

#### ८दायविभागे राज्ञोब्राह्मणातिरिक्तधनाधिकारः।६४९

व्यवच्छेदः । शिष्य एव वेत्यग्रिमं मनुमाह \* यथाहेति । \* स-वेषां, पत्न्यादिश्रोत्रियान्तानाम् । तस्येति भावः । अपिरेवार्थे व्युक्तमे । ब्राह्मणा एव । बहुवचनं माग्वत् । वेदाध्ययनधर्मानु-ष्ठितिमात्रमत्राप्यपेक्षितामित्याह \* त्रैविद्या इति । वेदत्रयाध्यय-नकर्तारः । \* शुचयः, धर्मानुष्ठातारः । अन्तरिन्द्रियानिग्रहो-ऽप्यावश्यक इत्याह \*दान्ता इति । \*तथा, तथा सति । राज्ञेति न्नेषः । तस्मादिति पाठे राज्ञ इत्यर्थः । अन्यथा तु हानिरेवे-ति भावः ।

१३२। तदेव ध्वनयन्नाह \* न कदाचिदिति । \* राजा, अभिषिक्तः। श्रोत्रियोऽपीत्यर्थः । न हीयते इत्याप्रिममेवाह \* अहार्यमिति। अग्राह्ममित्यर्थः । \* नित्यं, सर्वथा । \* स्थितिः, मर्यादा।
उक्तमेव विश्वद्यन् त्रैविद्यत्वादिगुणाभावेऽपि जातिब्राह्मणोऽप्यधिकारीति स्चयन् उक्तार्थे मानान्तरमप्याह \* नारदेनाप्युक्तमिति। \* ब्राह्मणार्थस्येति। तस्य स्वामिनो ब्राह्मणस्य नाशे सति।
\* चेत्, यदि ब्राह्मणार्थस्य तद्धनस्य कश्चन दायादो नास्ति, तदा
तद्धनं ब्राह्मणार्थेव दात्व्यमित्यर्थः । यद्वा । तदिति भिन्नं पदम् ।
नाशे इत्यत्र स्वामिन इति शेषः। तत् ब्राह्मणधनम् । सामान्येन
नपुंसकत्वनिर्देशः । विधेयिलिङ्गं वा । \* अन्यथा, स्वयं हर्णे ।

### ६५० सन्याख्यायां मिताक्षरायां न्यवहाराध्याये २

एवं मूलोक्तक्रमे न कोऽपि दोष इति स्थितम्।

१३४। अत्र पुत्राद्येतावत्पर्यन्तं यदुक्तं तच्छेषतया किंश्चि-त्सिद्धान्ततत्त्वं गूढतममभिमतं स्पष्टार्थमुक्तार्थानुवादसहितमुच्यते।

पुत्रपौत्रपपौत्राणां विविधफलानि—दायहरणं, जीवतो वाक्यादिकरणं, वंशविच्छित्तिपरिहरणं, पिण्डादिकरणं, नाम-सङ्गीत्तिकरणम्, ऋणादिदोषनिष्टत्तिकरणं, परलोककरणं चे-त्यादीनि स्मृत्यादौ प्रतिपादितानि।

तत्र मनुः, ( अ. ९ इलो. १६३ । १८५ ) एक एवौरसः पुत्रः पित्र्यस्य वस्नुनः प्रभुः । शेपाणामानृशस्यार्थं पदद्यात्तु प्रजीवनम् ॥,इति ।

न भ्रातरो न पितरः पुत्रा रिक्थहराः पितुः । इति च । अत्र द्वितीयेन दायहरणं सर्वेषामविशेषेण प्रातिपादितं प्रति-

निधीनां क्रमेण तत्तदभावे । औरसस्य तु पूर्वेणैव ।

मूलमपि प्रागुक्तमेव, (याज्ञ. अ. २)

औरसो धर्मपत्नीजस्तत्समः पुत्रिकासुतः।

क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु सगोत्रेणेतरेण वा ॥ (१२८)

गृहे पच्छन्न उत्पन्नो गूढजस्तु सुतः स्मृतः।

कानीनः कन्यकाजातो मातामहस्रुतो मतः ॥ ( १२९ )

अक्षतायां क्षतायां वा जातः पौनर्भवः सुतः।

दद्यान्माता पिता यं वा स पुत्रो दत्तको भवेत् ॥ (१३०)

क्रीतश्च ताभ्यां विक्रीतः कुत्रिमः स्यात्स्वयंकृतः।

दत्तात्मा तु स्वयंदत्तो गर्भे विन्नः सहोढनः ॥ (१३१)

उत्सृष्टो गृह्यते यस्तु सोऽपविद्धो भवेतसुतः ।

पिण्डदोंऽशहरश्रेपां पूर्वाभावे परः परः ॥ (१३२)

सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः । इति । (१३३)

### '८दायविभागे पुत्राद्यधिकारिविषयेविशेषः। ६५१

अत्र तत्सम इत्युक्त्या औरसपुत्रिकापुत्रसमवाये समाविभागः स्रुचितः ।

अत एव मनुः, (अ. ९ । १३४)
पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रो ऽनुजायते ।
समस्तत्र विभागः स्यात् ज्येष्ठता नास्ति हि स्त्रियाः ॥इति।
द्विविधः क्षेत्रजः तत्समवाये पष्ठपश्चमान्यतरांशहरः ।
अन्ये चतुर्थाशहराः । तदभावे तु प्रागुक्तरीतिरेव । यद्यपि
विभागं चेदित्यादिना— (याज्ञ. २ । ११४)

विभागभावना ज्ञेया गृहक्षेत्रेश्च यौतकैः । (याज्ञ.२।१४९)
इत्यन्तेन प्रोक्तिभागप्रकरणमध्यस्थत्वेनास्य पिण्डद इत्यस्यात्रानुपयोगः, पूर्वाध्याये प्रोक्तश्राद्धप्रकरणे ऽपेक्षिताधिकार्यनुक्तेः प्रासङ्गिकत्वे तु चरमोक्तिरुचिता, तथास्वारस्याभावश्व, अत एव विज्ञानेक्वरेण औरस इत्यादि "अधुना ग्रुख्यगौणपुत्राणां दायग्रहणव्यवस्थां दर्शयिष्यंस्तेषां स्वरूपं तावदाह"
इत्येवमवतार्य व्याख्याय च "एवं ग्रुख्याग्रुख्यपुत्राननुक्रम्यतेषां
दायग्रहणे क्रममाह" इत्येवमवतारितं पिण्डद इतीति, तथापि यस्यांश्वहरत्वं तस्येव पिण्डदत्विमत्यस्य ग्रुख्याग्रुख्यातिदेशिकपुत्रान्यविषयत्वं, तादशपुत्रस्थले तस्य सधनत्वे तथा संभवेऽपि अतथात्वे तस्य पिण्डदत्वावक्यकत्वात् तादशस्य तस्य तद्धर्मत्वान्न तद्विषयत्वम्, अत एव च— (अ. ९ । १२७)

अपुत्रोऽनेन विधिना सुतां कुर्वात पुत्रिकाम् । यद्पत्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात् स्वधाकरम् ॥ इति मन्किः यश्चार्धहरः स पिण्डदायी पुत्रः पितृवि-त्वाभावे पिण्डं दद्यादिति विष्णृक्तिश्च सङ्गच्छते— इत्येतदर्थे तथोक्तिः । अत एव—

#### ६५२ सव्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

क्षेत्रजादीन् सुनानेतानेकादश यथोदितान् । पुत्रश्रतिनिधीनाहुः क्रियालोपान्मनीिषणः ॥ इति मनुः । (अ. ९ । १८०)

अत्र पारशवाख्यं शौद्रं गृहौत्वा एकादशत्वम् । इतोऽच्य-वहितं प्राक् पाठितानां तेषामेव तेनोक्तत्वात् । पुत्रिकासुतस्य तु वहुच्यवधानेन पार्थक्येन तेनोक्तत्वात् ।

अत एव— (मनु. अ. ९ । १६५),
औरसक्षेत्रजौ पुत्रौ पितृरिक्थस्य भागिनौ ।
दशापरे तु क्रमशो गोत्रिक्थांशभागिनः ॥
इति प्रागुक्ताः । तेषां ततः प्रागुक्त्यौरस इत्यादिना द्वादशपुत्रक्रमानुरोधेनैतावत्पर्यन्तं लक्षणान्युक्तानि । क्रिया पिण्डादिकरणं तल्लोपो व्यतिरेके हेतुः।तल्लोपं वीक्ष्येत्यर्थो वा। अकारप्रकलेषो वा। प्रतिनिधित्वं चावयवान्वयेन न्यायिसद्धं वाचनिकं यथायथं बोध्यम् । अत एव तेन यथाक्रममेव पिण्डदः
श्राद्धदः अंशहरः धनहरो वेदितव्य इति व्याख्यातम् ।

अप्रशस्तास्तु कानीनगृढोत्पन्नसहोढजाः। पौनर्भवश्च नैवैते पिण्डरिक्थांशभागिनः॥

इति विष्णुवाक्येऽप्येवमेव बोध्यम् । मूळवाक्ये चका-रेणान्यफळानामपि असाधारणानां समुचयः। एवमेव झामुष्या-यणस्य क्षेत्रजस्य भागविशेषप्रतिपादके विभागप्रकरणान्तर्गते—

अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः । उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः ॥

इति मूलोक्ते (याज्ञ. २।१२७) ततः पूर्वपद्ये तदुक्तिफलादिः वोध्यम्।तत्र तथोक्तिस्तु प्रकरणानुरोधात्, नियोगेनोत्पादनान्। तद्धनहारित्वमिति भ्रमानिरासार्थत्वात्, तदर्थमेव तत्प्रदृत्तेश्वेतिः बोध्यम्।अत एव तदिष तेन "द्यामुख्यायणस्य भागविशेषं दर्शयंस्त-स्य स्वरूपमाह" इत्येवमवतार्य्य यथाक्रमं व्याख्यायोभयोरपुत्रत्वे तस्य द्यामुख्याणत्वेन प्रागुक्तं वोध्यम् । देवरादेस्तपुत्रत्वे तु अ-द्यामुख्यायणः । स क्षेत्रिण एव पुत्रो भवतीति तस्यैव रिक्थी पिण्डदश्च न वीजिन इति तद्भिक्थी पिण्डदश्च नियमेन न।

तदुक्तं मनुना, (अ. ९ । ५३ । ५२ ) क्रियाभ्युपगमात् क्षेत्रं वीजार्थं यत्प्रदीयते । तस्येह भागिनौ दृष्टौ वीजी क्षेत्रिक एव च ॥ फलं त्वनभिसंधाय क्षेत्रिणां बीजिनां तथा । प्रत्यक्षं क्षेत्रिणामर्थो बीजाद्योनिर्वलीयसी ॥ इति ।

किश्व । मुख्यामुख्यमात्रपुत्रातिरिक्तस्थलेंऽशहरत्वेन पिण्डदत्वं नियतम् अत्र तु वैपरीत्यामिति सूचनार्थमपि तथोक्तिः ।
ततश्च पुत्रादीनां, यद्धनं स्वामिसम्बन्धादेव निमित्तादन्यस्वत्वाकान्तं तद्वपदायहरणं, पुत्रत्वादिना अप्रतिबद्धं भवतीत्ययमप्रतिवन्धो दायः । पितृपितामहादिधने तेषां तत्त्वेन लोकप्रसिद्धजन्मतःसिद्धस्वत्वस्याविशिष्टत्वात् । पत्न्यादीनां तु पुत्राद्यभावे
स्वाम्यभावे विषमविभागाभावे दानाभावे च स्वं भवति तत्तद्वपेणेति तत्तत्सद्भावः प्रतिबन्धक इति सप्रतिबन्धो दायः ।
प्वं च तद्वैविध्यं सिद्धम् ।

ननु भवतु उक्तरीत्या पुत्रस्य तत्, पौत्रादेस्तत्सच्वे किं । मानमिति चेत्, श्रृषु । (याज्ञ. २। इलो. १२०। १२१)

अनेकापितृकाणां तु पितृतो भागकरपना।
भूर्या पितामहोपात्ता निवन्धो द्रव्यमेव वा।
तत्र स्यात्सदृशं स्वाम्यं पितुः पुत्रस्य चैव हि॥
इति तत्रैव मूलम्,

# ६५४ सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

पैतृकं तु पिता द्रव्यमनवाप्तं यदाप्नुयात् । न तत्पुत्रैः भजेत्सार्द्धमकामः स्वयमर्जितम् ॥ इति मनुश्चेति । (अ.९।२०९) नन्वेवमपि द्वितीये किं मानमिति चेत्, शृणु । जीवतो वाक्यकरणात्प्रत्यब्दं भूरिभोजनात् । गयायां पिण्डदानाच त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता ॥ इति देवलः, पिता माता च सम्प्रीतौ स्यातां पुत्रगुणैर्यदि । स पुत्रः सकलं धर्ममाप्नुयात्तेन कर्मणा।। इति सत्यव्रतश्च । स पुत्रः पितरं यस्तु जीवन्तमनुवर्त्तयेत् । संस्थितं तर्पयेद्धत्वा श्राद्धेन विविधेन च ॥ इति । एवमग्रेऽपि क्रमेणोच्यते । अपत्यं तु ममैवैकं कुले महति भारत। अपुत्रमेकपुत्रत्वमित्याहुर्धर्मवादिनः ॥ चक्षुरेकं च पुत्रश्र अस्ति नास्ति च भारत। चक्षुनीशे तनोनीशः पुत्रनाशे कुलक्षयः ॥ अनित्यतां च मत्यानां मत्वा शोचामि पुत्रक । सन्तानस्याविनाशं तु कामये भद्रमस्तु ते ॥ इति भारतम्, अनेन तु विधानेन पुरा चक्रे स्वपुत्रिकाम्। विरुद्ध्यर्थे स्ववंशस्य स्वयं दक्षप्रजापतिः॥ द्दौ स द्रा धर्मीय कश्यपाय त्रयोद्श । सोमाय राज्ञे सत्कृत्य पीतात्मा सप्तविंशतिम्।। (अ.९।१२८।१२९) इति मनुश्र ।

### ८दायाविभागे पुत्राचिकारिविषयेविशेषः। ६५५

पिण्डादिविषये मूलन्तुक्तमेव । न ग्रस्मिन् युज्यते कर्म किञ्चिदामौज्जिबन्धनात्।(अ.२।१७१) नाभिव्याहारयेत् ब्रह्म स्वधानिनयनादते ॥ (१७२) इति मनुः। कृतचूडस्तु कुर्वीत उदकं पिण्डमेव च। स्वधाकारं प्रयुद्धीत मन्त्रोचारं न कारयेत्॥ इति व्याघ्रश्व । अपुत्रेणैव कर्त्तव्यः पुत्रमतिनिधिः सदा । पिण्डोद्कक्रियाहेतोर्यस्मात्तस्मात्प्रयत्रतः ॥ इत्यत्रिश्च । एवेन पुत्रवतो ऽनधिकारः सूचितः। अपुत्रेण सुतः कार्यो यादक् तादक् प्रयन्ततः। पिण्डोदकिष्रयाहेतोनीमसङ्गीर्तनाय च ॥ इति-मनुयमव्यासाश्च । धर्मसङ्कीर्तनस्य चेति बृहस्पतौ पाठान्तरं तुर्यचरणे। त्रयाणामुदकं कार्य त्रिषु पिण्डः पवर्तते । चतुर्थः सम्प्रदातैषां पञ्चमो नोपपद्यते ॥ इति मनुश्र । [ अ. २ । १८६ ]

पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रश्च भ्राता वाभ्रातृसन्ततिः। इत्यन्यत्र च। भ्राता वेत्यत्र तद्वद्वेति पाठान्तरम् ।

पुत्रः पौत्रश्च तत्पुत्रः पुत्रिकासुत एव च । इति स्मृतिसंग्रहे च । पुत्रेषु वर्तमानेषु नान्यो वै कारयेत्स्वधाम् । पुत्रास्ते हिंसितास्तेन यस्त्वेवं कुरुते नरः ॥ आनुक्रुल्याद्दा पुत्रस्य श्राद्धं कुर्यात्सनाभिकः ।

# ६५६ सन्याख्यायां मिताक्षरायां न्यवहाराघ्याये २

इति ऋष्यशृङ्गश्च ।
उत्तमणिथमणेभ्यः पितरं त्रायते सुतः ।
अतस्तु विपरीतेन नास्ति तेन प्रयोजनम् ॥
काङ्कान्ति पितरः पुत्रान् नरकापातभीरवः ।
गयां यास्यति यः कश्चित्सोऽस्मान्सन्तारयिष्यति ॥
करिष्यति वषोत्सर्गामिष्टापृतं तथैव च ।
पालयिष्यति वार्द्धक्ये श्रादं दास्यति चान्वहम् ॥
इति बृहस्पतिश्च ।
पुत्रश्चोत्पत्तिमात्रेण संस्कुर्याद्दणमोचनात् ।
पितरं नाब्दिकाचौालात्पेतृमेधेन कर्मणा ॥
इति सुमन्तुश्च।

नापुत्रस्य लोकोऽस्तीति, जायमानो वै ब्राह्मणिस्तिभिर्ऋणवा-न् जायते ब्रह्मचर्येणिषभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य एष वा अनृणो यः पुत्री यज्वा ब्रह्मचारिवासीति,

ऋणमस्मिन्सन्नयत्यमृतत्वं च गच्छति ।

पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येचेज्जीवतो मुखम् ॥ इति च— श्रुतिश्च । विष्णुवासिष्ठावप्येवम् । विन्दतीति पाठान्तरं गच्छतीत्यत्र ।

तत्रापि विशेषः, (अ. ९। १०६। १०७। १०८। १०९) ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानवः। पितृणामनृणश्चैव स तस्मात्सर्वमहिति॥ यस्मिन्नृणं सन्नयति तेन चानन्त्यमञ्जते। स एव धर्मजः पुत्रः कामजानितरान्विदुः॥ पितेव पालयेत्पुत्रान्ज्येष्ठो भ्रातृन्यवीयसः। पुत्रवचापि वर्तरन् ज्येष्ठे भ्रातिर धर्मतः॥

# ८दायविभागे पुत्राचिधकारिषिषयोविशेषः। ६५७

ज्येष्टः कुलं वर्द्धयति विनाशयति वा पुनः। ज्येष्ठः पूज्यतमो लोके ज्येष्ठः सद्भिरगर्हितः॥ इति, पुत्रेण लोकान् जयति पौत्रेणानन्त्यमञ्जुते । अथ पुत्रस्य पौत्रेण ब्रध्नस्यामोति विष्टपम् ॥ (१३७) इति च मनुः। जातमात्रेण पुत्रेण पितृणामनृणी पिता । इत्यत्रिश्च। अपुत्रस्य गतिनास्ति स्वर्गे नैव च नैव च। येन केनाप्युपायेन पुत्रं संपादयेत्खग ।। इति गारुडं च। श्रृङ्खलिखितपैठीनसयश्र, यत्र कचन जातेन पिता पुत्रेण नन्दति। तेन चानृणतां याति पितृणां पिण्डदेन वै ॥ इति । अग्निहोत्रं त्रयो वेदा यज्ञाश्च सहदक्षिणाः। श्रेष्ठपुत्रस्य पौत्रस्य कलां नाईन्ति षोडशीम् ॥ पुत्रपौत्रमातिष्ठस्य बहुपुत्रस्य जीवतः। अस्कन्नवेदयद्गस्य इस्तमात्रं त्रिविष्टपम् ॥ इति । वसिष्ठः, अनन्ताः पुत्रिणो लोका नापुत्रस्य लोकोऽस्तीति श्रूयते अप्रजाः सन्तु पुत्रिण इत्यभिप्रायः प्रजाभिर्ग्रे अमृतत्वं पश्यामीत्यपि निगमो भवतीति ।

ननु पुत्रजननमात्रेण पितुर्नानृण्यं किं तु सम्यगनुशिष्टे-न पुत्रेण शास्त्रीयेषु कर्मस्वनुष्टितेषु पश्चादानृण्यम्। अत एव वाज-सनेयेऽपि ब्राह्मणे पुत्रानुशासनविधिः समास्त्रातः, तस्मात्पुत्रमनु-शिष्टं लेक्यमाहुस्तस्मादेनमनुशासति यद्यनेन किश्चिद्धणया कृतं भवति तस्मादेनं सर्वस्मात्पुत्रो मुश्चति तस्मात्पुत्रो नाम पु-

### ६५८ सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराघ्याये २

त्रेणैवास्मिन् छोके प्रतितिष्ठतीति ।

अयमर्थः । अस्ति किञ्चित्सम्प्रतिपत्तिनामकं कर्म । यदा पितुर्मरणावसरो भवति तदा पुत्रमाहृय वेदाध्ययने यज्ञे लौकिक-व्यापारे च यद्यत्कर्तव्यजातं तस्य सर्वस्य पुत्रे सम्प्रदानं कर्त-व्यम्। सेयं सम्प्रतिपत्तिः, तस्याश्च सम्प्रतिपत्तौ यस्मादनुशिष्टः पुत्रोऽधिकारी तस्मादनुशिष्टं पुत्रं परलोकहितमाहुः। अत एव पु-त्रानुशासनं कुर्युः पितरः । स चानुशिष्टः पुत्रः स्विपत्ना शास्त्रीयं कर्म अक्ष्णया वक्रत्वेन शास्त्रवैपरीत्येन कृतं भवित एतस्मात्सर्व-स्मात्पापाद् इमम् पितरं स्वयं कर्म सम्यगनुतिष्ठन्मोचयित तस्मा-त्पुन्नाम्नो नरकात् त्रायत इति व्युत्पत्त्या पुत्रो नाम ।

अत एव मनुविष्णू, (मनु. ९।१३८) पुत्राम्ना नरकाद्यस्मात् त्रायते पितरं सुतः। तस्मात्पुत्र इति पोक्तः स्वयमव स्वयम्भुवा॥ इति। हारीतः,

पुत्रामा निरयः पोक्तिच्छित्रतन्तोश्च तत्र वै । पितरं त्रायते यस्मात्तस्मात्पुत्र इति स्मृतः ॥ यस्य पुत्रः शुचिर्दक्षः पूर्वे वयासि धार्मिकः । नियन्ता चात्मदोषाणां सन्तारयति पूर्वजान् ॥ इति । वृहस्पतिश्च,

पुत्राम्नो नरकात्पुत्रः पितरं त्रायते यतः ।
मुखसन्दर्शनेनापि तदुत्पत्तौ यतेत सः ।।
पौत्रोऽथ पुत्रिकापुत्रः स्वर्गमाप्तिकरावुभौ ।

रिक्थे पिण्डाम्बुदाने च सुतौ सुपरिकल्पितौ ॥ इति।

स च पिता स्वयं मृतः पुत्रश्रारेणैवास्मिन् लोके यथाशा-स्रं कर्म कुर्वन्मतितिष्ठतीति । एवं सित वहूनां मध्ये यथावद-

## ८दायविभागे पुत्राचिधकारिविषयेविद्योषः। ६५९

नुशासनं मज्ञामान्द्यादिमतिबन्धषाहुल्यात्कस्यचिदेव सम्पद्यते। अनुशिष्टेष्वपि बहुषु यथावदनुष्ठानं कस्यचिदेव । अतो ज्येष्ठः कनिष्ठो वा यस्तादृशः स एवानृण्यहेतुरिति कथं तथा प्रागुक्त-मिति चेद्, न ।

अनुशासनस्य संप्रतिपत्तिद्वारा विलक्षणिपतृक्रतपापिन-वारणद्वाराऽप्रतिवद्धविलक्षणपरलोकपाप्तिफलकत्वस्योक्तरीत्या प्रतीयमानत्वेनानृण्याहेतुत्वात् । अत एव लोक्यिमत्याद्यक्षर-स्वारस्यम्। अत एव प्रागुक्तश्रुतिस्मृत्यादिसङ्गतिः। अन्यथा तद्वि-रोधो दुष्परिहर एव । अत एव च ज्येष्ठो न देयस्तस्यैव पुत्र-कार्यकरणे मुख्यत्वादिति सफलं विद्यानेश्वरादिभिरुक्तम् । एवं च पुत्रादेस्तन्त्वं मिद्धम् ।

तत्रापि विशेषः, सन्निहितत्वेऽपि पुत्रादीनां पतितत्वादि दोपे कापि नाधिकारः।

पतितो नाग्निसंस्कारं न क्रियां न च तर्पणम् ।
 कुर्यादुन्मच एवापि नान्यथेत्यब्रवीद्यमः ॥
 इति स्मृतेः । तथाच अस्वस्थोन्मचनास्तिकादिपुत्रसच्वे पौ व्रादीनां पुत्रमितिनिधित्वेनाधिकारः ।

एवं---

पितृद्विट् पतितः षण्ढो यश्च स्यादौपपातिकः। औरसा अपि नैतेंऽशं लभेरन् क्षेत्रजाः कुतः॥ इति नारदोक्तेः— ( व्यवः १३। २१)

दायग्रहणेऽपितथा बोध्यम् । वक्ष्यते चेदमनुपदमेव मूल-कृता । तदभावे विभक्ते ऽसंस्रिष्टिनि पत्यो स्वर्याते ताहशपिरिणी-ता संयता पत्नी सकलमेव धनं प्रथमं गृह्णाति, तदभावे ताहशी दुहितेत्यादि दायहरणमात्रे इमं क्रमं मूलकृदुक्तवान्

#### ६६० सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराष्याय २

पत्नी दुहितरश्चैव पितरौ भ्राबरस्तथा।
तत्मुता गोत्रजा वन्धुशिष्यसब्रह्मचारिणः॥
एषामभावे पूर्वस्य धनभागुत्तरोत्तरः।
स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य सर्ववर्णेष्वयं विधिः॥ इति।
अत्र पत्नीत्यनेन तादृशपरिणीतालाभः। पत्युर्न इत्यनु

शासनात्।

अपुत्रा शयनं भर्तुः पालयन्ती त्रते स्थिता।
पत्ये दद्याच सा पिण्डं कृत्स्नमंशं लभेत च।।
इति दृद्धमनोः,
पत्नी भर्त्त्रधनहरी या स्यादव्यभिचारिणी।
तदभावे तु दुहिता यद्यन्द्रा भवेत्तदा।। इति —
अपुत्रस्याथ कुलजा पत्नी दुहितरोऽपि च।

इति च कात्यायनाच संयतत्वस्य साकल्यस्य च लाभः।
आद्ये चशब्दद्वयं मिथः समुचये।तेनांशहरत्वे तदावश्यकत्वं सूचि-।
तम्। एवं तदभावे ऽप्यन्याभावेऽपि तस्यास्तदावश्यकत्वम्, अन्येन तद्धरणे तस्यैव तदावश्यकत्वं न तस्या इति सूचितम्।
धनहरीति तु पचाद्यचिष्टत्वेन बोध्यम्। विभागकथनानन्तरमस्योक्तत्वाद्विभक्तत्वस्य लाभः। पत्नीत्याद्यपवादस्य संसृष्टिनस्तु संसृष्टीत्यस्य वक्ष्यमाणत्वादसंसृष्टित्वलाभः। यद्यपि—

विभक्ते संस्थिते द्रव्यं पुत्राभावे पिता हरेत् । भ्राता वा जननी वाऽथ माता वा तिपतुः क्रमाद् ॥ इति कात्यायनस्मृतौ क्रमादित्युक्तं, तथा—

"स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य भ्रातृगामि द्रव्यं तदभावे पितरौ हरे-यातां ज्येष्ठा वा पत्नी"

इति शङ्कस्मृतौ तद्भावे इत्युक्तम्, एवमन्यत्रापि, तच मा-

गुक्तमेव, तथापि न तानि क्रमवोधकानि । विकल्पस्य स्मर-

पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थं भ्रातर एव वा । इति— अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायमवाप्तुयात् । मातर्थिप च वृत्तायां पितुर्माता हरेद्धनम् ॥ इति च मनुविरोधात् । (अ. ९ । १८५ । २१७) भ्रातृणामप्रजाः प्रेयात्कश्चिचेत्पत्रजेत वा । विभजरन् धनं तस्य शेषास्तु स्त्रीधनं विना ॥ भरणं चास्य कुर्वीरन् स्त्रीणामाजीवनक्षयात् । रक्षन्ति शय्यां भर्तश्चेदाच्छिन्द्युरितासु च ॥ इति नारद्विरोधाच । व्यव. १३ । इलो.२५।२६)एतेन— पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रौ वा भ्राता वा भ्रातृसन्ततिः ।

इति दायग्रहणक्रमबोधकिमत्यप्यपास्तम् । तस्य श्रा-श्द्वप्रकरणस्थत्वाच । एवं च विकल्पघटितवाक्यानां न क्रमबोध-कत्विमिति सिद्धम् ।स्पष्टश्रायमर्थः पूर्वमीमांसायाः, ''तुल्यार्थास्तु विकल्पेरन्" इत्याधिकरणे । एवं च तेषामधिकारप्रदर्शनमात्र-परत्वम् । तथा सित शङ्खवाक्यं नारद्वाक्यं च संस्रष्टिविषयकम्।

संस्रष्टानां तु योभागस्तेषामेव स इष्यते।

इति संस्रष्टिनां पस्तुतत्वात् । तथा च तत्स्त्रीणामनप-त्त्यानां भरणमात्रपतिपादनपरं तदिति तत्त्वम् ।

न च भ्रातृणामप्रजाः प्रेयादित्यस्य संसृष्टिविषयत्वे संसृष्टानां तु यो भाग इत्यनेन पौनरुत्यमिति वाच्यम्। पूर्वोक्तिवि
स्रिणन स्रीधनस्याविभाज्यत्वस्य तत्स्रीणां भरणमात्रस्य च विधाने तत्तात्पर्यात् । मनुवाक्यं कात्यायनवाक्यं च पत्न्यादिगणासन्त्वविषयत्याऽपि सुयोजमिति न कश्चिद्दोष्टेशः । तत्र श-

### ६६२ सञ्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

ङ्कृविषये तदभावे इत्यस्य मध्यमणिन्यायेनान्वयः। तत्राचे तस्य पौत्राद्यभावे इत्यर्थः। द्वितीये संसृष्टिनो भ्रातुरभावे इत्यर्थः। त स्य तत्त्वाभावे इति यावत्। पत्न्याद्यसत्त्वे इति शेषः। यद्वोक्तरीत्योः त्तरान्वय्येव तत्। एवं पिता हरेदपुत्रस्येति मनुवाक्यं विभक्ते संस्थिते इति कात्यायनवाक्यांशभूतं च संसृष्टिविषयमेव। तदे-कवाक्यतानुरोधात्। संसृष्टत्वं च यतो न येन केन चित्सह, अपि तु पित्रा भ्रात्रा पितृव्येण वा।

विभक्तो यः पुनः पित्रा भ्रात्रा वैकत्र संस्थितः । पितृच्येणाथवा मीत्या स तत्संसृष्ट उच्यते ॥ इति बृहस्पतेः।

अनपत्यस्य पुत्रस्येति मनुवाक्यांशस्तु पत्नीदुहित्दौहित्राद्यभावपरः । उक्तहेतोः । अत एव मातर्यपिच द्यतायामिति अपिचेत्येतद्वलात्पित्रादिभ्रात्सुतान्तानामप्यभावपरम् । अत एव कातीये तत्पितुरिति पूर्वान्विय । तत्पितुर्माता वा, पितामहीत्यर्थः । अन्यथा पौनरुत्त्यादिति स्पष्टमेव । तत्र क्रमादित्यस्य तु पौत्रादिक्रममवीक्ष्येत्यर्थः । ल्यव्लोपे पश्चमी । यद्वा ।
क्रमं वंशपरम्पराम् अत्ति भक्षयतीति क्रमात् सा । यद्वा ।
क्रमं धनसम्बन्धक्रमम् अति गच्छतीति क्रमात् । सर्वविशेपणिदिम् । एवमन्यत्रापि यथासंभवं योजना माक् मितपादित्वेव । विकल्पादिरहितवहुविषयसंग्राहकेषामभावइत्यद्ध्यदितैकमुलानुरोधेनान्येषामतादृशानामेव वाक्यानाम् अन्यथा योजनम्रुचितं, लाघवात्। अन्यथा गौरवं स्पष्टमेव । अत्र सर्वत्र मृतनिक्षितप्रत्यासित्तरेव तद्वहणे हेतुत्वेन विवक्षिता । अत एव-

अनन्तरः सपिण्डाद्यस्तस्य तस्य धनं भवेत्। इति मनुः,

### द्यायविभागे पुत्राचिकारिविषयेविशेषः। ६६३

बहवो ज्ञातयो यत्र सकुल्या वान्धवास्तथा । यस्त्वासन्नतरस्तेषां सोऽनपत्यधनं हरेत् ॥ इति बृहस्पतिः,

पुत्राभावे प्रत्यासनः सपिण्ड इति आपस्तम्वश्च सङ्गच्छते । सा च प्रत्यासत्तिः शास्त्रतो लोकतश्च यथायथमवयवान्वयादि-द्वारेण वोध्या । तथैव च पत्नीत्यादिना पदर्शितं तेन । अत एव पुत्रिकास्रुत इत्यत्र—

"अभ्रातृकां मदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंकृताम् । अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति ॥ इति वासिष्ठोक्तया— अपुत्रोऽनेन विधिना सुतां कुर्वीत पुत्रिकाम् । यद्पत्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात्स्वधाकरम् ॥

इति मन्क्तया च(अ.९।१२७)संविदा दत्ता कन्या पुत्रिका, तत्पुत्र-त्वादेवीरससमत्विमित्येकां व्याख्यां कृत्वा, पुत्रिकेव ताह्मी सुतः स औरससम एव, पित्रवयवानामल्पत्वान्मात्रवयवानां बाहुल्या-म, अत एव विसष्ठः तृतीयः पुत्रिकेवेति''इति व्याख्यान्तरं कृतं तेन। पत्नीत्यादिवाक्ये एवकारस्य सर्वत्र संवन्धः। तेन अन्यव्यवच्छेदः। समवाये तत्फलम् । तत्फलितार्थ एव व्याख्यायां प्रथममिति। प्रत्यासत्त्यातिभयादिति तद्भावः। तदभावे दुहिता।

यथैवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा । (अ. ९ । १३०)
तस्यामात्मिन तिष्ठन्त्यां कथमन्यो धनं हरेत् ॥ इति मनुः।
भर्त्तुर्धनहरी पत्नी तां विना दुहिता स्मृता ।
अङ्गादङ्गात्संभवति पुत्रवद् दुहिता नृणाम् ॥
तस्मात्पितृधनं त्वन्यः कथं युद्धाति मानवः ।
इति बृहस्पतिः ।

# ६६४ सन्याख्यायां मिताक्षरायां न्यवहाराध्याये २

पुत्राभावे तु दुहिता तुल्यसंतानदर्शनात्। पुत्रश्च दुहिता चोभौ पितुः सन्तानकारकौ॥ इति नारदश्च। (व्यव. १३।५०)

तत्र चोढान्ढासमवायेऽन्ढैव । प्रागुक्तकात्यायनोक्तेः । एवमूढासु प्रतिष्ठिताऽप्रतिष्ठितासमवाये ऽप्रतिष्ठितेव । तदभावे प्रतिष्ठिता । स्त्रीधनं दुहितॄणामप्रज्ञानाम् अप्रतिष्ठितानां चेति गौतमवचनस्य पितृधनेऽपि तुल्यत्वात् । नेदं पुत्रिकाविषयम् । तत्समः पुत्रिकासुत इत्यस्य पुत्रपकरणे उक्तत्वात् ।

चेन दौहित्रसमुचयः । अत एव—
अपुत्रपौत्रसन्ताने दौहित्रा धनमाप्नुपुः ।
पूर्वेषां तु स्वधाकारे पौत्रा दौहित्रका मताः ॥
इति विष्णुः,

अकृता वा कृता वापि यं विन्देत्सदृशात्सुतम् । पौत्री मातामहस्तेन द्यात्पिडं हरेद्धनम् ॥ इति— (१३६) दौहित्रो ह्यांखिलं रिक्थमपुत्रस्य पितुईरेत् ।

स एव दद्यात् द्वौ पिण्डौ पित्रो मातामहाय च ॥ (१३२)

पौत्रदौहित्रयोलोंके न विशेषोऽस्ति धर्मतः।

त्योहिं मातापितरौं संभूतौ तस्य देहतः ॥ (१३३)

पौत्रदौहित्रयोलोंके विशेषो नोपपद्यते।

दौहित्रोऽपि ह्यमुत्रैनं सन्तारयति पौत्रवत् ॥ ( १३९)

इति च मनुश्र ( अ. ९ ) सङ्गच्छते।

अत्र चेन दौहित्रवत्तदभावे दौहित्र्या अपि समुचय इति। प्राक् प्रतिपादितमत्रापि बोध्यम् ।

तदभावे पितरौ । तत्र प्रथमं माता ततः पितेति व्याख्या-कृत् । आदौ पिता ततो मातेति तत्त्वं तु प्रागुक्तमेव ।

#### ८दायविभागे पुत्राचिषकारिविषयेविशेषः । ६६५

ततो भ्रातरः । तथेत्यस्यार्थः उक्त एव । आवृत्त्या द्वितीयस्य तथेत्यस्य प्रत्यासिक्तिमेणेत्यर्थः । तेन सोद्रासो-द्रसमवाये प्रथमं सोद्रास्तद्भावे ऽसोद्रा इति स्चितम् । अत्र भ्रातर इत्यनेन तथेकशेषेण भगिनीनामिष ग्रहणम् । तत्रा-षि क्रमो भ्रातृवदिति प्रागुक्तमेवेति बोध्यम् ।

तथेत्यस्य पितृक्रमेणेत्यर्थकस्य तत्सुता इत्यत्रापि मध्य-मणिन्यायेनान्वयः । तत्सुता इत्यस्य तयोभ्यतिभागिन्योः सुता-इत्यर्थः । सुता इत्यत्र प्राग्वत् कन्यानामपि ग्रहणं वोध्यम् । त चोक्तं पाक् ।

गोत्रजपदेन पितामही, समानगोत्रजाः पितामहस्तुषादयः सप्त सपिण्डाः, समानोदकाश्च सप्त तदुपरितनाः, जन्मनामज्ञाना-विधका वा ।

बन्धुशब्देन भिन्नगोत्रं बन्धुत्रयम् आचार्यश्च । चार्थकतथाशब्दस्य चरमे उत्कर्णात्सब्रह्मचारिणश्चेत्यर्थः । तेन बन्धुशिष्यमध्यवत्यीचार्यस्य सब्रह्मचार्यनन्तरस्य ऋत्विक्श्रोत्रियादेश्च समुच्चय इति केचित् । तत्त्वं तु प्रागुक्तम् । प्रागुक्तसिपण्डाभावे आचार्यस्तदभावे अन्तेवासीत्यापस्तम्वः । अन्तेवासी ऋत्विग्वेति शङ्कः । श्रोत्रिया ब्राह्मणस्यानपत्यस्य रिक्थं
भजेरन् इति गौतमः ।

सर्वेषामप्यभावे तु ब्राह्मणा रिक्थभागिनः।

इति मनुः।

ब्राह्मणार्थस्य तन्नाशे इति नारदश्चेति ।

पत्नीत्यादि न पिण्डदानक्रमवोधकं, तस्यात्रानुक्तत्वात्। अतः एव पिण्डदोंऽशहरश्रेषामित्यस्यानुद्वतिसंभवेऽप्येषामभावे इत्या-। द्युक्तं तेन भगवता । अत एव च—

### ६६६ सव्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराघ्याये २

मुख्यगै।णस्रुताभावे दायादक्रम उच्यते। इत्येवमवतारितमिदं तेन।दायादशब्देन च रिक्थभागिनः। व्युत्पत्तेः।

विश्वामित्रं तु दायादं गाधिः कुशिकनन्दनः । जनयामास पुत्रं तु तपोविद्याशमात्मकम् ॥ इति हरिवंशोक्तेः पुत्रे इव दायादानिप दापयेदित्यादौ पु-त्रभिन्नेऽपि तत्र तस्य प्रसिद्धत्वात् । अत एव—

"पुत्रान् द्वादश द्वादश यानाह नृणां स्वायंभुवो मनुः।
तेषां षद् बन्धुदायादाः षडदायादबान्धवाः॥
औरसः क्षेत्रजश्रेव दत्तः कृत्रिम एव च।
गृहोत्पन्नोऽपविद्धश्र दायादा बान्धवाश्र षट्॥
कानीनश्र सहोदश्र क्रीतः पौनर्भवस्तथा।
स्वयंदत्तश्र शौद्रश्र षडदायादबान्धवाः॥
इति मनुवाक्ये—

स्विपतृसिपण्डसमानोदकानां संनिहितिरिक्थहरान्तराभावे पूर्वषद्कस्य तद्विक्थहरत्वं नोत्तरस्य, बान्धवत्वं तु समान-गोत्रत्वेन सिपण्डत्वेन चोदकपदानादिकार्यकरत्वं वर्गद्वयस्यापि सममेव, गोत्रिरिक्थे इति मनुवाक्ये दित्रमग्रहणस्य पुत्रप्रतिनिध्यदर्शनार्थत्वात्" इत्यवमुक्तमूलाविरोधाय तेन व्याख्यातम् । पित्रादिधने तु सर्वेषामविशेषश्चरमभिन्नानां पुत्रिकास्रतघटितानां तेषाम्, अस्मात् प्रागुक्तमनोश्च । अत एव तयोर्भिथो विरोधोऽपि न । अग्रे साधकानि तु पूर्वमुक्तान्येव । तस्मात् स्थितमेतत् तद-भावे यथाक्रमं पत्न्यादयो धनभाज इति ।

नन्वस्तु दायहरणे प्रागुक्तम् । तथापि अन्येषां पुत्रासा-धारणकार्याणां केषांचिद्यथायथं पत्न्यादिष्वसंभवेन तत्र विचा-

#### ८दायविभागे पुत्राद्यधिकारिविषयेविशेषः। ६६७

रमसत्त्र्यभावेऽपि तदभावे पिण्डदानादौ कथं क्रम इति चेत्, श्र-णु । प्रागुक्तरीत्या दायहरणे सिद्धेन क्रमेणैव "यश्रार्थहरः स पिण्डदायी" इति विष्णुक्तेः पिण्डदानादौ क्रम इत्युत्सर्गः।तत्र पत्नी-विषये वाक्यमपि प्रागेव द्युमन्क्तमुक्तम्। तत्र कृत्स्नमंशमित्या-दिना दायहरत्वे एव तस्या अधिकारः स्चितस्तस्य सधनत्वे। एतद्रथमेव तत्र तदुपादानम् । अन्यथाऽपि तद्भावे सैवाधि-कारिणी। अत एव—

भार्या पिण्डं पितर्दद्याद्धर्ते भार्या तथैव च ।

इवक्वादेस्त स्तुपा चैव तदभावे तु सोदरः ॥ इति—

पितुः पुत्रेण कर्त्तव्याः पिण्डदानोदकिकयाः ।

पुत्राभावे तु पत्नी स्यात्पत्न्यभावे तु सोदरः ॥

इति च शङ्कः,

पत्नी कुर्यात्सुताभावे तदभावे सहोदरः ।

इति कौर्मम्,

भ्रातुर्भ्राता स्वयं चक्रे तद्धार्या चेन्न विद्यते ।

तस्य भ्रातस्त्रश्चक्रे यस्य नास्ति सहोदरः ॥

इति ब्राह्मं च सङ्गच्छते । दुहितुस्तु तद्धनहर्त्त्वादेव पिण्डादिदत्वम्। एवं च तदभावे न तस्यास्तत्प्रदत्वम्। दौहित्राविषये वा
वयमपि मन्वाद्युक्तं प्रागेवोक्तम् । तत्र हरेद्धनित्यादिना तस्या
पि दायहरत्वे एवाधिकारः स्रुचितः । अत एव—

श्रादं मातामहानां च हार्वश्यं धनहारिणा । दौहित्रेण विधिन्नेन कर्त्तव्यं विधिवत्सदा ॥ इति लौगाक्षिः सङ्गच्छते । अत एव मातामहश्रादं मासि-श्रादे सूत्रभाष्यकारौ न त्रूत इति सुदर्शनेनोक्तम् । अत एव च आश्वलायनेनापि सूत्रे मातामहश्रादं नोक्तम् । एवं च—

#### ६६८ सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याय २

यथा त्रतस्थोऽपि सुतः पितुः कुर्यात् क्रियां नृप । उदकाद्यां महाबाहो दोहित्रोऽपि तथाऽहिति ॥ इति मात्स्यं भविष्यत्पुराणं च, मातामहानामप्येवं श्राद्धं कुर्याद्विचक्षणः । मन्त्रोहेन यथान्यायं शेषमूहिववर्जितम् ॥ इति विष्णुस्मरणम्, मातुः पितरमारभ्य त्रयो मातामहाः स्मृताः । तेषां तु पितृवत् श्राद्धं कुर्युद्दिहृतस्ननवः ॥

इति पुलस्त्यस्मरणं च एकवाक्यतानुरोधेन तत्परतया योज्यम् । पितृवच्छ्राद्धं पार्वणम् । येषां सुत्रे तदुक्तं तेषां तु स-विथा तदावश्यकम् । यद्वा तानि पुत्रिकासुतविषयाणि । इदमग्रे स्फुटीभविष्यति । दौहिज्या अप्येवम् ।

न पुत्रस्य पिता चैव नानुजस्य तथाऽग्रजः।

इति बौधायनाद्यक्तेरेतदभावे दायद्दरत्वेऽपि पित्रोर्न पिण्ड-दानादावधिकारः। भ्रातृतत्पुत्रयोस्तु यथाक्रमं वचनमप्यनुपद-मेवोक्तम्।अत एव सर्वथाऽपि तयोरनुक्रममधिकारः। तस्य भ्रातु-सुतश्चक्रे इत्यादि प्रागुक्तमप्येवंपरमेव।मूलानुरोधात्। तत्र भ्राता कानिष्ठ एव न ज्येष्ठः। अंशहरत्वेऽपि उक्तनिषेधादिति बोध्यम्।

नतु पिण्डदानादावप्येवं क्रमे स्वीक्रियमाणे— भ्रातृणामेकजातानामेकश्वेत्पुत्रवान् भवेत् । सर्वोस्तांस्तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरव्रवीत् ॥ बहुनामेकपत्रीनामेका चेत्पुत्रिणी भवेत् । सर्वास्तास्तेन पुत्रेण प्राह पुत्रवतीर्मनुः ॥ इति मनोः, (अ.९।१८२।१८३) यद्येकजाता वहवो भ्रातरस्तु सहोदराः।

# ८दायविभागे पुत्राचिषकारिविषयेविशेषः। ६६९

एकस्यापि सुते जाते सर्वे ते पुत्रिणः स्मृताः ॥ वहीनामेकपत्नीनामेष एव विधिः स्मृतः। एका चेत्पुत्रिणी तासां सर्वासां पिण्डदस्तु सः॥ इति बृहस्पतेश्व का गातिः । अयं मनुसमृत्यादौ पाठः। अट्टवार्तिके कौस्तुभे च सर्वे तेनैवेति पाठः । अन्यत्र सर्वे ते ते-नेति पाठः । मेधातिथिसंमतस्त्वाद्यपाठः । यद्येक इति कौस्तुभे पाठः । सर्वासामिति मनुस्मृत्यादौ पाठः । पुत्रिण्यो मनुरब्रवी-दिति कौस्तुभादौ पाठः । एतेषां यथाश्चतार्थत्वे त्रयोदशपुत्र-स्वापत्त्या पुत्रान् द्वादश यानाहेतिमन्वाद्यक्तद्वादशसंख्याविरो-धापत्तिः । अपुत्रदायाधिकारिक्रमबोधकोक्तमूलवाक्ये भ्रातृसु-तानां नवमस्थानस्थितिविरोधापत्तिः । पिण्डाद्याधिकारक्रमबोध-।कवाक्येऽपि पत्नी भ्राता च तज्जश्चेत्यादौ तृतीयस्थानस्थिति-विरोधापत्तिश्च । तेषां तद्वत्पुत्रत्वे पत्न्याः पूर्वमेव निवेशी-चित्यादिति चेन्न । तेषां किञ्चित्कार्यवच्वातिदेशपरत्वे-न तेन तेषां वंशाविच्छितेः परलोकस्य पितृऋणदोषापाक-रणस्य च करणेन तदर्थं सर्वपुत्राभावे पत्न्यादिसच्वे दत्तकपरि-अहो नेति तात्पर्यात् । अत एवैकजातानामिति हेतुगर्भ विशेष-णमप्यर्थवत् । तत्र च पुमान् स्त्रियेत्येकशेपः । सहोदरा इति ।बृहस्पत्येकवाक्यत्वात्। अत एवैकमातापितृकाणामिति व्याख्यातं मेधातिथिना । अनेन तेषामेव तथा नियमो न भिन्नपितृकाणां भिन्नमातृकाणां चेति सुचितम् । अत एवाभियुक्ताः "अत्रैकजा-ताप्रहणं भिन्नोदराणामेकापितृकाणामपि सपिण्डान्तरलाभद्शायां श्चातृसुतनियमो नेति इापनार्थं न तु भ्रातृ सुतस्याग्राह्यत्वज्ञापनार्थम्। ब्राह्मणादित्रये नास्ति भागिनेयः सुतः कचित्।

इति दृद्धगातमवदत्र निषेधस्मृतेरनुपलम्भात् । पुत्रवा-

निति मतुपा न त्वेवैकिमिति निषेधस्याप्यत्रानवकाशं इति। अत एव च सपत्नीविषये वचनान्तरारम्भः। भ्रातृणामिति निर्धारणे षष्ठी। अत एव मध्ये इति तेन व्याख्यातम्। तेन ह्येकीयावयवान्वयेन न्वयेनैकमातापितृकत्वेनैकत्वं यथा तेषां तथेकावयवान्वयेन सर्वावयवान्वयसत्त्वेनैकपुत्रत्वं सर्वेषामिति स्वचितं द्रौपदीवत् द्यामुख्यायणवच्च। अत एव तेनैकपुत्रेण सर्वान्भ्रातृन सपुत्रान्मनुरा हेति तेन व्याख्यातम्। एतेन प्रागुक्तं पाठान्तरं निरस्तम्। अत एव च सर्वे ते इत्युक्तिसङ्गतिः। अन्यथाऽन्ये ते इत्यादि ब्रूयात् भ्रातृपदं स्फुटतया भगिनीनिरासस्चनद्वारा विषयपदर्शनार्थम् यद्यपि भ्रातृपुत्रावित्येकशेषस्यापि संभवस्तथापि—

ब्राह्मणादित्रयं नास्ति भागिनेयः सुतः कचित्।

इति वृद्धगौतमोक्तेनेति पुमपत्यानामेव प्रहणम् । एकः एकोऽपि । एकस्यापि स्रते जाते इति तदेकवाक्यत्वात् । अनेन द्या देस्तन्त्वे सुतरां तथेति स्रचितम् । पुत्रवानित्यत्र पुत्रपदमौरसपरम् तत्रैव तस्य सुख्यत्वात् । जाते इति तदेकवाक्यत्वाच । अनेना न्यत्रायं नियमो नेति स्रचितम् । अत्र पुत्रत्वेनैकानेकपुत्रमतीत्या सर्वविषयमिदम् । अप्रे तेनत्याद्यक्तिस्तु एकत्र तथात्वेऽनेकत्र तथात्वं निर्विवादामित्येवंपरा । चेदित्यनेन जनकस्यैवातन्त्वे सर्वेषां तन्त्वं दूरापास्तामिति स्रचितम् । अत एव भवेदिति संभावने छिङ् । अत्र सर्व वाक्यमिति न्यायेनैकस्यैव द्वयोरेव त्रयाणामेव वेत्यादि क्रमेण वोध्यम् । अत एवान्ये च पुत्ररिहता इति तेन व्याख्यातम् ।

किं च भ्रातृणामित्यनेन न तत्र पुत्रत्वातिदेशः। तथा हि सति पुत्रिण इति पुत्रवतीरिति च पदद्वयमाधिकं स्यात्। तेन पुत्रेणेत्येकेनैव पुत्रत्वातिदेशसिद्धेः। पुत्रित्वातिदेशस्तेनेति चेत्, लाघवात्तदेवास्तु,

## ८दायविभागे पुत्राद्यधिकारिविषयेविद्योषः। ६७१

हृतं पुत्रत्वातिदेशेन।सोऽपि परिशेषात्कार्यातिदेशः।पुत्रिणःपु-गवतीरिति श्रवणात् तत्र तद्धर्मातिदेशः। तत्फलं तूक्तं वक्ष्य-गणं चेति दिक्।

जक्तं चैतत्समृतिपादे शिष्टाचारप्रामाण्यप्रतिपादके अअपि ा कारणाग्रहणे प्रयुक्तानि प्रतीयरन् (पू.मी. १।३।७) इति सूत्रे ग्रहाचार्येः, ''रामभीष्मयोस्तु स्नेहिपितृभक्तिवशादिद्यमानधर्म-शात्रार्थदारयोरेव साक्षाद्यविहतापत्यकृतिपत्रानृण्ययोगिसि-देः । हिरण्मयीसीताकरणं च लोकापवादभीत्या त्यक्तसी-गागतानृशंस्याभावाशङ्कानिनृत्यर्थम् । भीष्मश्च —

भ्रातृणामेकजातानामेकश्चेत्पुत्रवान्भवेत् । सर्वे तेनैव पुत्रेण पुत्रिणो मनुरब्रवीत् ॥ इत्येवं विचित्रवीर्यक्षेत्रजपत्रलब्धपित्रनणत्व

इत्येवं विचित्रवीर्यक्षेत्रजपुत्रलब्धिपत्रनृणत्वः । केवलं य-मार्थपत्नीसंवन्ध आसीदित्यर्थापत्त्याऽनुक्तमिप गम्यते ।

यो वा पिण्डं पितृपाणौ विज्ञातेऽपि न दत्तवान् । शास्त्रार्थातिक्रमाद्भीतो यजेतैकाक्यसौ कथम् ॥ " इति । व्याख्यातं च न्यायसुधायां भट्टसोमेश्वरशर्मभिः, "रामभी-भयोर्यथा न विरुद्धाचरणकर्तृत्वं तथा विद्यणोति रामेति । रति-गुत्रार्थत्वनिरासाय मात्रशब्दः । नन्वेवं सति—

ऋतुस्नातां तु यो भार्या संनिधौ नोपगच्छति । तस्या रजासि तं मासं पितरस्तस्य शेरते ॥

इति विहितातिक्रमात्मत्यवायः स्यादित्याशङ्क्य स्नेहिपित्न-तिक्तवशादित्युक्तम् । रामेण सीतास्नेहाद्धार्यान्तरागमनव्रतग्रह-गात्, भीष्मेण च शन्तनवे सत्यवती तित्पतरं याचिता त्विय गहाबले राज्याभिलापुके तिष्ठति एतस्याः पुत्राणां राज्यालाभा-भेमां ददामीति तित्पत्रा मत्याख्याते तेन राज्यं नाहं करिष्या-

#### ६७२ सन्याख्यायां मिताक्षरायां न्यवहाराध्याये २

मीति प्रतिज्ञाते त्वय्यनिच्छत्यपि त्वत्सन्तातिभयाञ्चेतस्याः संति ती राज्यभागिनी स्यादिति तत्पित्रा पुनः प्रत्याख्याते—

नापत्यहेतोरिप च करिष्ये तिद्विनिश्चयम् । अद्य प्रभृति मे दाश ब्रह्मचर्यं भविष्यति ॥

इति पितृभत्त्वा ब्रह्मचर्यव्रतग्रहणात्, नैमित्तिकेन च व्रतेन नित्यस्य ऋतुकालगमनस्य वाधाद् धर्ममात्रार्थमहं भायां पर् रिणेष्यामीति उत्त्वा परिणीताया अगमनेऽप्यदोष इत्याशयः। एवमप्यनपत्यत्वेन पित्रणीनपाकरणात्प्रत्यवायः स्यादित्याशङ्का साक्षादित्युक्तम्। साक्षादपत्याभ्यां कुशलवाभ्यां कृतिपित्रानृण्यो रामः, व्यवहितौर्वीचित्रवीर्यस्यापत्येष्ट्रितराष्ट्रादिभिः कृतिपत्रानृण्यो भीष्मः। ननु रामस्य धर्मार्थं दारान्तरसद्भावे—

यज्ञे यज्ञे प्रकुरुते सीतां पत्नीं हिरण्मयीम् ।

इति हिरण्मयीसीताकरणमपार्थकं स्यादित्याशङ्काह हिरण्मयीति । अपवादभीत्या त्यक्ता या सीता तद्गतं तद्विषयं यदानृशंस्यमनेष्ठ्यं तदभावाशङ्कानिष्टन्यर्थम् । रावणापहारदृषितां
सीतां रामो भजते इति लोकापवादभयमात्रेणासौ त्यक्ता, न सीताया दुष्टत्वात् नापि रामस्य सीतायां नैष्ठ्यीमिति द्योतियतुम्।लोकापवादभीतिं प्रति त्यागस्य नित्यसापेक्षत्वात्तत्प्रदर्शनाय त्यकाशब्दस्य सीतापदेन सह सापेक्षसमासः कृतः । कथं व्यवहितापत्यकृतिपत्रानृण्यता भीष्मस्यत्यपेक्षायामाह भीष्मश्चेति । ननु
तयोर्धर्ममात्रार्थं दारसद्भावः कचिदिप पुराणोतिहासयोरनुक्तः केन
प्रमाणेनावगम्यतइत्याशङ्काह केवलमिति । आपशब्देनापत्यहेतोः अद्यप्रभृतीतिच विशेषणसामध्यादेवेमवगम्यते इति स्वितम्।
ननु मोहाद्य्यनुष्टानोपपत्तेनैकान्ततोऽर्थापत्तिः संभवतीत्याशङ्का—

श्राद्धकाले मम पितुर्मया पिण्डः समुद्यतः ।

#### ८दायविभागे पुत्राचिषकारिविषयेविद्योषः । ६७३

तं पिता मम हस्तेन भिच्वा भूमिमयाचत ॥ नैप कल्पे विधिर्दष्ट इति निश्चित्य चाप्यहम् । कुशेष्वेव तदा पिण्डं दत्तवानविचारयन् ॥

इति भीष्मस्यात्यन्तनैपुण्यान्मोहासंभवं दर्शयितुमाह यो वेति" इति । अत्र नैमित्तिकेन नित्यस्य बाध इत्यंशो धर्मार्थ दारान्तरसद्भाव इत्यंशश्च न युक्त इति प्रातिपादितं गुरुचरणैर्म-ज्जूषायां तत एव वोध्यम् ।

न चैवं द्वादशाविधपुत्रमतिपादनानन्तरं "यत्तु भ्रातृणामेकजातानामित्यादि, तदिष भ्रातुष्पुत्रस्य पुत्रीकरणसंभवे अन्येषां पुत्रीकरणनिषेधार्थं, न पुनः पुत्रत्वमितपादनाय, तत्सुता गोत्रजा बन्धुरित्यनेन विरोधात्" इति व्याख्याकृदुक्तं विरुध्येतेति
वाच्यम् । आश्रयानववोधात् । तथा हि । किं तिन्नपेधः शाब्दोऽर्थ
उत तात्पर्यार्थः । नाद्यः। अक्षरमर्यादया तदमतीतेः। नान्त्यः । संभावितशाब्दत्यागेन तदङ्गीकारे निर्वीजत्वात् । तस्मान्नेदं युक्तम्।
नन्यस्तु यथाश्रुतसंभवोऽत आह न पुनिरिति। पश्चादित्यर्थः। द्वादश्चविधपुत्राभावे पत्न्यादिसच्वे इत्यर्थः । अत एवाह तत्सुता
इति। तथा सति इतरपुत्रवत्पत्न्याः पूर्वमेव निवेशौचित्येन तथोकिविरोधः स्पष्ट एव । तथा सति त्रयोदशपुत्रत्वापत्त्या पुत्रान्
द्वादश यानाहेति द्वादशसंख्याविरोधापित्तश्चेत्यि बोध्यम् ।
तथा च न तस्य तदर्थमितिपादने तात्पर्यं किं त्वेतदर्थस्वण्डने
इति वोध्यम् । अत एव वा तत्रैव हेत्पन्यासो न तु तत्रेति भावः।

नन्वेतं कस्तर्धि वचनार्थ इति चेत्, प्रागुक्त एव वार्तिक-सम्मत इति वोध्यम्। तद्नुक्तिस्तु अन्यत्र तस्योक्तत्वेन स्पष्टत्वा-त्। एतदुक्तिस्तु एकदेश्युक्तार्थान्तरिनरासस्चनपूर्वकिवरोधखण्ड-निषात्रतात्पर्यणेति । तथा च तत्र नाग्रहो ऽपित्वत्रेति वोध्यम् ।

#### ६७४ सन्याख्यायां मिताक्षरायां न्यवहाराघ्याये २

एतेन आशौचनिर्णयस्था गुरुचरणोक्तिरपि व्याख्याता । तथा च वार्त्तिकैकवाक्यता सिद्धा । तथा च द्वादशपुत्रभिन्नेनं भ्रातृसुतेन तादशपितृव्यस्य प्रागुक्तकार्यसिद्ध्या तदर्थ पत्न्या-ादसन्त्वे पुत्रान्तरपरिग्रहो न कर्त्तव्य इति तन्त्वम् ।

एतेन "भ्रातृणामिति सोदरभ्रात्रभावविषयमविभभक्त-विषयं चेति न पुत्रत्वातिदेशोऽयम् । अतस्तत्र सति एकादश-पुत्राः प्रतिनिधयो न कार्याः, स एव भ्रातृणां पिण्डदोंऽशह-रश्र" इति वाचस्पतिमेधातिथिकल्पतरुरत्नाकराद्युक्तं परास्तम् । उक्तयुक्तेः । द्वादशपुत्राभावे पत्नीत्यादिमूलोक्तेश्र ।

अत एव "तस्मादत्तकपुत्रमशंसेयिमिति विज्ञानेश्वर" इति इति निर्णयसिन्धूक्तं, दिनकरोद्द्योतोक्तं, "भ्रातृणामित्यादि पुत्रित्वा-तिदेशपरं तत्फलं तु पुत्रामनरकाप्राप्तिः पुंसः स्त्रियाः सिपण्डना-ईत्वम्रभयोः कृत्रिमाद्यकरणं च" इति मिश्रादिभिरुक्तं चापास्तम् ।

नन्वेवमिप मन्वादिवाक्यस्योक्तार्थकत्वे न भीष्मविषये प्रवृत्तिः, भीष्मविचित्रत्रीयौ भिन्नमातृकावेकिपतृकौ, व्यासिव-चित्रवीयाविकमातृकौ भिन्नपितृकौ यथा । किं च । तस्य धृत-राष्ट्रादिः क्षेत्रजो नौरसः । एवं च कथं वार्तिकादिसङ्गतिरिति चेन्न । तत्र तद्विषयत्वेन तदंशेऽपि तस्यायुक्तत्वेऽपि मनुवाक्यस्य तद्थकत्वे दोषाभावेन प्रकृतेष्टार्थसिद्धेरप्रत्यूहत्वात् । अत एव पितृभक्त्येव तस्य पित्रणीपाकरणम् । अग्निहोत्रादिना देव-णिमुक्तिः । किं च । त्रिभिर्म्रणवान् इत्यादिश्रुतिन नैष्ठिकन्नह्म-चारिविषया, तद्दणापाकरणस्य ब्रह्मचर्यणाग्निकार्योदिना च सिद्धेः समृतिषुक्तत्वात्, इति गुरुचरणेरुक्तं तत्र ।

यदि तु वार्त्तिकोक्तिरिप तदंशे योजनीयेत्याग्रहस्तर्हि इत्थं योज्या । एकजातानामित्यत्रैकशब्दः प्रधानपरः ।

#### ८दायविभागे पुत्राद्यधिकारिविषयेविद्योषः। ६७५

माता भस्ना पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः । तस्माद्धरस्य दुष्यन्तं माऽवमंस्थाः शकुन्तलाम् ॥ इति भारतोक्तेः । बीजस्य व च योन्याश्च वीजमुत्कृष्टमुच्यते । सर्वभूतमस्तिर्हि बीजलक्षणलिक्षता ॥

इति मन्केश्व।(अ.९।३५)क्षेत्रजे तु वैपरीत्यं वाचिनिकम्। तथा चैकिपितृकत्वमात्रं विवाक्षितम्। बृहस्पितवाक्ये सहोद्रत्वमिप पित्रुदरमादायैव । अत एव सोद्रा इत्यनुक्तिः। वहव इति तु तत्र स्पष्टार्थम्। वहवोऽपीति तद्र्थः । यद्वा भूयां सोऽपीत्यर्थः। किपञ्जलाधिकरणन्यायेन वहुत्वस्य वहुवचनवोधितस्य त्रित्वे पर्यवसानिमिति व्यवच्छेदाय हि बहव इत्युक्तम् । अथ वा तुशब्दस्य
चार्थत्वेन व्युक्तमेण च सहोद्राश्चेति वाक्यान्तरम्। तथा चोभयोरपि तत्प्रतिपादनम्। तद्कवाक्यत्या मनुवाक्यस्यापि प्रागुक्तरीत्याऽर्थद्वयं बोध्यम्। अत एवक्वयोनिप्रस्तानामिति स्मृतिसारसमुच्चयोक्तपाटः सङ्गच्छते । अत एव पुत्रवानित्यत्र पुत्रपदं मातापित्रन्यतरजन्यपरम् । तत्र जातेइत्युक्तिस्वारस्याच्च । एवं च
विद्विषयता तत्र स्पष्टेवेति ।

नन्वेवमापि-

अपुत्रस्य पितृ व्यस्य तत्पुत्रो भ्रातृ जो भवेत् । स एव तस्य कुर्वीत श्राद्धं पिण्डोदकित्रयाम् ॥ बिह्वानामेकमत्रीनामेष एव विधिः स्मृतः । एका चेत्पुत्रिणी तासां सर्वासां पिण्डदस्तु सः ॥ इति बृहत्पराशरोक्तिविरोध एवेति चेन्न । आशया-नववोधात् ।

तथा हि । तत्र पूर्वार्धस्योक्त एवार्थस्त जुल्यत्वात् । अपुत्र-

स्य पितृ व्यस्य भ्रातृ जस्तत्पुत्रो भवेदित्यन्वयः । अपुत्रपितृ व्यन्त्वावि च्छित्रस्य भ्रातुः सुतः तस्य।पि पितृ व्यत्वावि च्छित्रस्याः । तदेकवाक्यत्वात् । सर्वे वाक्यमिति न्यायेन व्याख्यानेतृ क्तविरोधः शास्त्रान्तर्रावरोधश्च स्पष्ट एव । भ्रातृ ज एको ऽपि। अत एव तदेकवाक्यता। अपुत्रस्येत्यनेन पुत्रस्ते न तथेति सूचितम्। अत एव पूर्वे तथा व्याख्यातम्। तद्यान्त्यान्त्रांधेन पितृपत्न्यः सर्वो मातरः स्मृता इतिवत् प्रागुनक्तरूपम् पुत्रकार्यकारित्वं विधीयते । तेन तदेकवाक्यता इष्टासि-द्विदेषाभावश्चेति सिद्धम् ।

नन्वेवमप्युत्तरार्द्धस्य का गतिरिति चेत्, अत्रोच्यते। पू-वर्द्धिन केषाश्चित् पुत्रकार्याणां सिद्ध्या तदर्थं तत्परिग्रहं प्रति-पाद्य प्रसङ्गाद्विषयाविशेषे पिण्डादिरूपकार्यसिद्धिरपि अत एवे-त्याह स एवेति। बुद्धिस्थो विलक्षणभ्रातृपुत्र एवेत्यर्थः। तस्य, तस्यापि पितृव्यत्वावच्छित्रस्यापि। कुर्वीतत्यनेन स्वफलार्थं त-स्यावश्यकत्वेन तस्य स्वधर्मत्वं स्चितम् । श्राद्धमेकोदिष्टादि। पिण्डपदेन दशसु दिनेषु दीयमानाः। उदक्रमञ्जलिदानादि। क्रियापदेनाग्निसंस्कारादि।

यद्वा क्रियापदेन कर्मधारयः । अत एव क्रियाछोपादित्येव मनुनोक्तम् । तथा चोत्तरार्द्धं प्रागुक्तक्रमेणौरसादिभ्रात्रनताभावविषयम् । एवेन गोत्रजादिव्यवच्छेदः । यद्वा । भ्रातुः
सुतानां वहूनां सन्त्वेऽपुत्रपितृव्येण कनिष्ठस्य तस्यैव दत्तकत्वेन पुत्रीकरणे तद्विषयम् । एवेन पत्न्यादिव्यवच्छेदः ।

यद्वा अविभक्तभातृसुतविषयम् । यद्वा विभक्तसंसृष्ट-भातृसुतविषयम् । अत्र पक्षद्वये यथा पत्नीसन्वेऽपि दायहरत्वं भ्रातुस्तथा पत्न्यादिसन्वे भ्रात्रभावे तस्य धनहारित्वम् । भ्रातृसक्ते तस्य धनहारित्वे जिपण्डदानादौ तस्यैवाधिकारो नांशहरणप्रयुक्तोऽन्यस्य । तत्र भ्रातृसक्त्वे जीवित्पतृकनिषेधवा-धकमिदं, विशेषविहितत्वात् । अत्र पक्षे यथा तस्य भ्रातृसुत-श्रक्ते इत्यादिना न विरोधस्तथोक्तं पाक् । यद्वा । इदं तादशगत-पितृकविषयकभेवास्तु । सर्वथा पत्न्यादिः एवव्यवच्छेद्यः ।

वस्तुतस्तु द्वादशविधपुत्राभावे पत्न्यादिसत्त्वे तेषां यथाक्रम-मुक्तरीत्या दायहरत्वेऽपि श्राद्धादिकमपि वंशाविच्छित्यादिवत् भारुसुतेनैव कार्यमिति तदर्थमपि दत्तकपरिग्रहो नेत्यनेन प्रति-पाद्यते इति न पूर्वतो वैरूप्यम्। न च ''यश्रार्थहरः स पिण्डदायी" इति विष्णुस्मृतिविरोधः । तद्वाधनार्थमेवास्य प्रवृत्तेः । तथा च "तत्र पुत्रः पितृवित्ताभावेऽपि" इत्यत्र पुत्रपदेनैकादशपतिनिधिवदे-तस्यापि ग्रहणेनोक्तनियमस्य तदन्यविषयत्ववदेतदन्यविषयत्वम-पीति न तद्विरोधः । तत्र पितृवित्ताभावेऽपीत्यस्य तस्य निर्धन-त्वेन तदसन्वेऽपीतिवदुक्तक्रमेण स्वस्याधिकारेऽपि तत्सन्वेऽन-धिकारेण तदमाप्तावधीत्यर्थः।न चैवमपि कथं तस्य पितृत्वं, तस्य साक्षाज्जनके एव प्रसिद्धेरिति वाच्यम् । "पितरो यत्र पूज्यन्ते" "पञ्चेते पितरः स्मृता" इत्यादौ साक्षाज्जनकभिन्नेऽपि पितृशब्दस्य । प्रयोगात् । तथा च यन्निक्षितं पुत्रत्वं तत्कार्यकरत्वे च तस्य ।तत्र ग्रहणमिति न दोषः । तथा च तस्य निर्धनत्वे तथा सत्त्वे-अपि सधनत्वे तदीयौध्रवदेहिकाद्यपपोगि तावत्पर्यन्तं तद्वृत्युप-।योगि च तस्मै दत्त्वा ऽवशिष्टमधिकारिणा ग्राह्यम् । अत एव वित्ताभावेऽपीत्युक्तं, न त्वंशाभावेऽपीति । अत एव---

अदायिकं राजगामि योपिद्दृत्यौध्वदेहिकम् । अपास्य श्रोत्रियद्रव्यं श्रोत्रियेभ्यस्तद्र्पयेत् ॥ इति कात्यायनेनोक्तम् । न चैवमपि पत्ये द्दाच्च सा

#### ६७८ सच्याख्यायां भिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

पिण्डम् इतिद्वद्धमनुविरोधः, तस्या अंशहरत्वे तद्दातृत्वपरत्वस्य तस्योक्तत्वेन तद्देपरीत्यपरतया अत्र पक्षद्वये उक्तत्वादिति वा च्यम् । तस्य सङ्कल्पाग्निदानमात्रपरत्वात् । अत एव—

पूर्व मृता त्विमिहोत्रं मृते भतिरि तद्धनम् ।
लभेत्पितित्रता नारी धर्म एष सनातनः ॥
जंगमं स्थावरं सर्वं कुप्यं हेम रसाम्बरम् ।
आदाय दापयेच्क्राद्धं मासषाण्मासिकाब्दिकम् ॥
पितृव्यगुरुदौहित्रान् भर्तः स्वस्नीयमातुलान् ।
पृजयेत् कव्यपूर्त्ताभ्यां दृद्धांश्वाप्यतिथीन् स्नियः ॥
इति प्रजापतिः सङ्गच्छते ।

किं च । तथात्वे ऽमन्त्रकक्रियापत्तिः । सा चोक्तरीत्या तथा सम्भवति न युक्ता । अत एव—

सर्वाभावे स्त्रियः कुर्युः स्वभर्तृणाममन्त्रकम् । इति भविष्यपुराणं मार्कण्डेयपुराणं च, कुळद्वयेऽपि चोत्सन्ने स्त्रीभिः कार्या क्रिया नृप ।

इति विष्णुपुराणम्, कल्टरो समस्तिकवे स्वीभिः का

कुलद्वये समुच्छित्रे स्त्रीभिः कार्या क्रिया नृप। इति भारतम्,

सर्वेषां पुत्रहीनानां स्वभर्तृणाममन्त्रकम् ।

सर्ववन्धुविहीनस्य पत्नी कुर्यात्सिपण्डनम् ॥ इति स्मृत्यन्तरं च सङ्गच्छते । अत एव तत्कर्तृकमग्निन

दानमात्रं समन्त्रकमित्युक्तं स्मृतिषु ।

तथा च कात्यायनः,

असंस्कृतेन पत्न्या च ह्यग्निदानं समन्त्रकम् । कर्त्तव्यगितरत्सर्वे कारयेदन्यमे**व** हि ॥ इति । अत एव च—
अपुत्रस्य स्त्रिया कार्य पिण्डश्राद्धं तथोदकम् ।
क्रियालोपो न कर्त्तव्यः प्रेतस्य गतिकाङ्क्षिभः ॥
इति बौधायने क्रियालोप इत्याद्यक्तम् । अत एव च—
पितृमातृसापिण्डस्तु समानसिललैस्तथा ।
तत्संघातगतैश्रेव राज्ञा वा धनहारिणा ॥
पूर्वाः क्रिया मध्यमाश्र पुत्राद्येरेव चोत्तराः ।
दौहित्रैर्वा नरश्रेष्ठ कार्यास्तु तनयैस्तथा ॥
इति विष्णुपुराणे पराश्ररेण पुत्राद्येरेवेत्युक्तम् । तस्य च
आतृसन्तत्यन्तौरित्यर्थः ।

पुत्रः पौत्रः पपौत्रो वा तद्वद्वा भ्रातृसंतिः । इति तेनैवोक्तत्वात् इति केचित् ।

वस्तुतस्तु द्वितीयपक्षे शङ्काया एवाभावेऽपि प्रथमपक्षोक्त-रीत्याऽत्र सर्वाभावे इत्युक्त्या तस्य च द्वादशपुत्राद्यभावे तादश-श्रातृसुतयोरभावे चेत्यर्थेन कुलद्वयोच्छेदापरपर्यायेण तस्य स-यनत्वे च पत्न्येव कार्यम् इतिपरत्वं द्युप्पनोः। तद्युक्तरीत्या कुलद्वयोच्छेदे तावन्मात्रं समन्त्रकम् अन्यदमन्त्रकम्। एतद्र्थमेव अपुत्रा पुत्रवत्पत्रीत्यतिदेशः। तथा च तद्र्थं धर्मपुत्रो न विधेयः। कुलद्वयान्तर्गतस्य कस्य चित्कनिष्टस्य तद्वयस्य सन्त्वे तु ताव-न्मात्रं समन्त्रकं तया कार्यम्, अन्यद्वयद्वारा समन्त्रकमेव कारणी-यमिति न कश्चिद्विरोध इति बोध्यम्।

एतेन दुहितापि ताहशतत्सद्भावे निरस्ता । एवं दौहित्रो-। प्रिक्ति । सगोत्रसद्भावे भिन्नगोत्रस्य तदनिधकारात् । अत एव शुत्राभावे सपिण्डा मातृसपिण्डाः शिष्याश्च दश्चस्तदभावे ऋत्विगा-न्वार्याविति गौतमः सङ्गच्छते। अत एव च " द्रश्चरिति बहुवचने- नोदकदानवत्सर्वैः पिण्डदानं कार्यमिति नाशङ्कर्नायं, किं तु पुत्रे-णैव कार्य, तदभावे प्रत्यासन्नेन सपिण्डानामन्यतमेन, तदभावे । मातृसपिण्डादिना कार्यम्" इति विज्ञानेश्वरेण व्याख्यातमाशौ-चप्रकरणे। न चैवम्—

असगोत्रः सगोत्रो वा यदि स्त्री यदि वा पुमान् । प्रथमे अहानि यो दद्यात्स दशाहं समापयेत् ॥ इति गृह्यपरिशिष्टस्य,

असगोत्रः सगोत्रो वा योऽग्नि दद्यात्संखे नरः। सोऽपि कुर्यान्नवश्राद्धं शुद्ध्येत्तु दशमेऽहनि॥

इति दिवोदासीयस्य च का गतिरिति चेत्, पुत्राद्यसंनिः धानविषयं तदिति गृहाण । न चैवं प्रागुक्तमनुविष्णुविरोध इति वाच्यम् । तस्यैतदभावविषयत्वात् । न च विनिगमनाविर-हः। पिण्डाधिकारिक्रमबोधकवाक्येषु प्रागुक्तेषु पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रः पत्नी भ्रातेत्यादिषु तदनन्तरं तदनुक्तेरेव विनिगमिकायाः सन्ता-त्। न च "यश्र" इतिविष्णूपोद्धित्तपत्नीतिमूलोक्तक्रमस्य प्राव-त्न्यम्।तद्पेक्षया पुत्रस्येत्याद्यपोद्धित्तपागुक्तवाक्यीयपिण्डदाना-दिक्रमस्यवान्तरङ्गत्वेन प्रावल्यात्। न च पौत्रदौहित्रयोरित्यादि-प्रागुक्तमनोस्तस्येतोऽप्यन्तरङ्गत्वम्।भ्रातृणामित्याद्युक्त्याऽस्य पुत्र-स्थानीयत्वेन ततोऽप्यन्तरङ्गत्वात्। अत एवोक्तवाक्यादौहित्रसन्ते-ऽपि सापत्नपुत्रस्यैव क्रियाकरणाचारः सङ्गच्छते इति दिक् ।

पित्रोस्तु प्रागुक्तरीत्येव निरासः।

नन्त्रेवमिष भ्रातृतत्पुत्रसमवाये उक्तरीत्या द्विविधया क्रमेण तयोः प्राप्तिः, इतस्तु तत्पुत्रस्यैवोक्तरीत्या प्राप्तिरिति चेत्, शृणु । नानुजस्य तथाऽग्रज इति वौधायनाद्यक्तानि-पेधेन पिण्डाधिकारिक्रमवोधकवाक्येषु भ्रातृपदस्य कनिष्ठभ्रातु-

#### ८दायविभागे पुत्राचिधकारिविषयेविशेषः। ६८१

परत्वस्यावश्यं वक्तव्यत्वेन तयोक्क्तरीतिद्वयेन क्रमसत्त्वेऽपि भ्रातॄणामित्यादावेकश्रब्दस्य प्रथमार्थकतया ज्येष्ठपरत्वेन तस्या-निधकारेण तद्विषयमिदामित्यविरोधः।

यदि तु पत्नी भ्रातेति पुत्रः पौत्र इति च न तत्र क्रमबो-धकं किं तु तत्स्वरूपवोधकम्, एवं च न दोषलेशः, क्रमस्तु दाय-इरणीय एव, उक्तविष्णुवाक्यादित्युच्यते तदैकशब्दस्य तत्र सं-ख्यार्थकत्वेनासङ्कोचेन तत्सन्त्वेऽपि तत्सुत एवाधिकारीत्यनेन बो-ध्यते । एवं च भ्रातृणामित्यादि तत्र बहुवचनं ''तावतो वारु-णान्'' इतिवद्यथासम्भवपाप्तानेकत्वानुवादः ।

वस्तुतस्तु "हलोऽनन्तरा" इतिवदेकशेषस्तत्र वोध्य इति न दोष इति तत्त्वं वोध्यम्। एवं च "नापुत्रस्य लोकोऽस्ति" "जायमा-न" इत्यादिशास्त्रवोधितस्यापुत्रत्वप्रयुक्तदोपस्य निष्टत्त्यादि प्रागु-क्तत्रयं द्वादशिवधपुत्रभिन्नेनापि भ्रातृसुतेनापुत्रस्य पितृन्यस्य भवतीति मन्वेकवाक्यतया यथा पूर्वार्धेन प्रतिपाद्यते, अत एव "सुते जाते" "पुत्रवान्भवेत्" इति जिनसत्तामात्राभ्यां तेषां पुत्रवत्त्वसङ्कीर्तनं, तथोत्तरार्द्धेन पिण्डादिरूपकार्यमपि तत एव तस्य भवतीति अपूर्व प्रतिपाद्यते। अत एव—

सिपतुः पितृकृत्येषु श्रिविकारो न विद्यते । न जीवन्तमितिकम्य किञ्चिदद्यादिति श्रुतिः ॥

इति कात्यायनस्य नात्र प्रहिचः । तथा च तदुपयोग्यं-शहरत्वपि तत्सन्त्रे तदभावे सिद्धम् । युक्तं चैतत् । स्वपुत्रेणेव भ्रातृम्वतेनापि पिण्डादिनिर्वाहस्य समस्तिपितृणां वंशविच्छेदप-रिहारस्य ऋणापाकरणस्य परलोकस्य च सम्भवात् । एवं च तद्र्ये केवलं भ्रातुष्पुत्रवतो ऽपुत्रस्य दत्तकादिस्वीकारप्रहिनि-रासः । एवं सति मन्वादियाक्यस्य तत्परत्ववतिपण्डदानादिपर-

#### ६८२ सब्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराघ्याये २

त्वमि वोध्यम्। अत एव तदेकवाक्यता सर्वतः सिद्धा। एवं सति न कस्यापि विरोधोऽनेन, नापि मिताक्षराविरोधो, नापि
द्वादशसंख्याविरोधो, नापि मन्वादिवाक्ये क्रियाद्यध्याहारजक्रेश्रो, नापि तत्स्थानिनवेशानुपपत्तिः, पुत्रत्वेनाकृतानां भ्रातृसुतानां पत्न्यादिसत्त्वे। तदभावे पुत्रकार्यम्। ऋणापाकरणादिकारिणामपि वचनाद्रिक्थग्रहणाधिकारसंभवात् । तथा कृतानां तु तेषां
भवत्येव ततः माक् तद्धिकारः। पत्न्यादितः पूर्वं मदीयपिण्डदानिरक्थाधिकारी कश्चिद्भवोदिति कामनायां भ्रातृसुतस्यैव दत्तकविधिना स्वीकार उचित इत्यप्यनेन सूचितं भवति । उक्तफलजनकत्या पुत्रसदृशस्यैव तस्य पुत्रमितिनिधित्वेन स्वीकरणमुचितमिति षाष्ठभतिनिधिन्यायसिद्धमेवानेन व्यञ्जितं च भवतीत्यलम् ।

एतेन "मनुवाक्यं प्राश्यस्त्यपरं पराशरवाक्यं तु भ्रातृच्ये-ण पितृवत्पितृच्यपार्वणश्राद्धमवश्यं कर्त्तच्यमित्येवं परम् ।

पराशरेणैव तद्ये-

पार्वणं तेन कार्यं स्यात्पुत्रवत् भ्रातृजेन तु। पितृस्थाने तु तं कृत्वा शेषौ पूर्ववदुच्चरेत्॥

इत्यभिधानात् । न तु पुत्रत्वमितपादकम्रभयम् । त्रयोदश-पुत्रत्वापत्तः" इत्यपास्तम् । विधित्वादिसम्भवराहितस्य यथाकथं-चिद्विधिसंस्रष्टस्यान्यथानुपपत्त्या द्विविधया शक्यार्थस्य प्रकृता-नुपयोगेन वाक्यस्य लक्षणया प्रश्चास्त्यपरत्वस्य पूर्वमीमांसायां प्रथमाध्यायस्य द्वितीयेपादे "वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता" इत्यादौ प्रतिपादितत्वेनात्रातथात्वेन तदसम्भवात् अतिदेशविधित्वसम्भ-वात् । अत एव तदकल्पनात् । अत एव तदसंस्रष्टत्वाच ।

न चापुत्रेणैवेत्यादि विधायकं, तस्य पुत्रप्रातीनिधिवि-

## ८दायविभागे पुत्राद्यधिकारिविषयेविद्रोषः। ६८३

धायकत्वेऽपि अस्यातथात्वेन तदसम्भवात् । वाचनिकमतिनि-धित्वस्यैकादशस्वेव सत्त्वात् । तथा च—

क्षेत्रजादीन्सुतानेतानेकादश यथोदितान् । पुत्रप्रतिनिधीन् प्राहुः क्रियालोपान्मनीपिणः ॥ इति मनुः । (अ.९।१८०)

पुत्रमतिनिधीन् औरसपुत्रिकामतिनिधीन् । तेन तयोरभावे तदुपादानम् । मुख्याभावे मतिनिध्युपादानस्य शास्त्रार्थत्वात् ।

अत एव बृहस्पतिः,

आज्यं विना यथा तैलं सिद्धः प्रतिनिधिः स्मृतः ।
तथैकादश पुत्राः स्युः पुत्रिकौरसयोर्विना ॥ इति ।
तेन तयोरसक्त्वे एव ते भवन्ति । अत एवोक्तं,
सन्तानकारणं तेषाम् औरसः पुत्रिका तथा । इति ।
एतेन 'सर्वाभावे धर्मपुत्रपरं तद् व्यासयमवाक्यम् अपुत्रेण
स्रुत इति । यादक् सिपण्डोऽसिपण्डो वा सजातीयोऽन्यजातीयो
वा श्रुद्रान्य इति तद्धे'' इति मिश्ररत्नाकराद्यक्तमपास्तम् ।
तस्य द्वादशपुत्रविधिनोपसंद्वारात् ।

अत्र पुमांस एव पुत्रा मे जायेरिक्तित सूत्रे पुमांसं पुत्रमाधे-हीत्यादिश्चतौ च पुत्रपदस्य कन्यावाचित्वदर्शनात्कन्याया अपि दानप्रतिग्रहौ स्त इति कृष्णयज्वादयः।

वस्तुतस्तु चिन्त्यिमदं लोकशास्त्रविरुद्धत्वात् । तत्र विशेषणं त्वातिशयितपुंस्त्ववोधनाय । तत्त्वं चानुशिष्टत्वादि । स्पष्टं चेदं शब्दरत्वभावमकशादौ । एवं च सीतायाः कुन्त्याश्च महाभा-रतादौ दत्तकत्वोपाख्यानात् तथैव शिष्टाचाराच तथेति युक्तिमिन्ति वोध्यम् । एतेन पुंस्त्वविवक्षा तत्रेति मतमपास्तिमित्यग्ने स्फु-टीभविष्यति ।

#### ६८४ सव्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराघ्याय २

एतेन मनुवाक्यस्यापि तत्त्वं निरस्तम् । मिताक्षरा तु न विरुद्धा यथा तथोक्तं प्राक् । एवमन्येषां सुयोजत्वे तथाऽस्तु । अन्यथाऽस्य प्रामादिकत्वमेवास्तु । एवं पराश्चरस्यापि तत्परत्वं न युक्तम्। सम्भवति प्रोक्तरित्या शक्यार्थपरत्वे लक्षणानौचित्या-त् । पूर्वार्द्धस्यैवकारस्योदकक्रियाम् इत्यस्य च भ्रान्तप्रलिपतत्वा-पत्तेः । वक्ष्यमाणार्थमात्रप्रतिपादकत्वे च पौनरुक्त्यापातात् । उत्त-रार्द्धस्याविवरणपरतया योजनेऽपि पूर्वार्द्धेन दोषतादवस्थ्यात् । पूर्वमध्यमयोः क्रिययोरनिधकारापत्तेः। एकोहिष्टे तदापत्तेश्व। न च-

सिपिण्डीकरणादृध्वं पित्रोरेव हि पार्वणम् ।
पितृव्यभ्रातृमातृणायेकोदिष्टं सदैवहि ॥
इति कात्यायनोक्तः—
सिपिण्डीकरणादृध्वं यत्र यत्र पदीयते ।
भ्रात्रे भगिन्ये पुत्राय स्वामिने मातुल्लाय च ॥
मित्राय गुरवे श्राद्धमेकोदिष्टं न पार्वणम् ।
इति दृद्धवासिष्ठाच —
अपुत्रा वा मृताः केचित्पुरुषा वा स्त्रियोऽपि वा ।
तेषामिप च देयं स्यात् एकोदिष्टं न पार्वणम् ॥
इत्यापस्तम्बप्राप्तेकोदिष्ट्वाधनार्थमेवेदमिति वाच्यम् ।
पितृव्यभ्रातृमातृणां ज्येष्ठानां पार्वणं भवेत् ।
एकोदिष्टं कनिष्ठानां दंपत्योः पार्वणं मिथः ॥

इतिचतुर्विंशतिमतिवरोधापत्तेः । न च इत एव तद् यथा कत्रेपेक्षया कनीयःपितृच्यादिविषयम् एवं तदिप ज्येष्ठपितृ-च्यविषयमिति वाच्यम् । सामान्यस्मृतेः सङ्कोचेन व्याख्याने मानाभावात् । पूर्व तेषां मध्ये कानिष्ठपरत्वस्योक्तत्वेऽपि क- त्रेपेक्षया तत्परत्वस्यानुक्तत्वेन तदिवरोधात् । अत्र गुरुर्मन्त्रोप-

देष्टा विद्याप्रदाता च । मातृपदं मातृसपत्नीपरम् । जनन्याः पा-र्वणविधानादेकोदिष्टविधानानुपपत्तेः । मम तु पूर्ववाक्येन द्वयो-रापि तयोः सकलकियापाप्तावुत्तराक्रिया कथं कार्या ज्येष्ठस्येत्या-काङ्कायां तदेकवाक्यतया तेन तस्यैव पार्वणं विधीयते इति न दोषः । अत एव—

अपुत्रस्य पितृव्यस्य श्राद्धादि पितृवद्भवेत् । इति स्मृत्यन्तरमप्युपपन्नम् । यद्देदग्रुभयपरमस्तु, पितृवदा-चाराद्यवस्था ।

किं च । पार्वणश्राद्धमवश्यं कर्त्तव्यमित्यत्रावश्यंशब्द-स्याङ्गीकारार्थत्वस्य निश्चयार्थत्वस्य चासम्भवेनावधारणार्थत्वे-न तदेव कर्त्तव्यामित्यर्थोऽथवा तत्कर्त्तव्यमेवेत्यर्थो वा । नाद्यः। प्रागुक्तस्य स्मृत्या पितृवदाचारप्राप्तेकोदिष्टवाधापत्तेः। नान्त्यः। उक्तरीत्यैव तदकरणे दोषापत्तेरिति दिक् ।

यदिष नित्वत्यादि, तदिष न । अपुत्रा पुत्रवत्पत्नीत्युत्रनःस्मृतेः पत्न्यां तत्त्वातिदेशेऽिष यथा न तदाधिक्यं तथा
ऽत्र तदितदेशेन तदमितपादकत्वेन तदनाधिक्येन तदिवरोधात्।
अन्यत्र अन्यशब्दः प्रयुज्यमानो विनाऽिष वितं वत्यर्थं गमयतीित
न्यायात् अस्यामितिनिधित्वेन दायग्रहणक्रमवोधकवाक्ये तत्र
। पाठोपपत्त्या तदिवरोधात्। पिण्डादौ त्वयमेव ततः प्रबल इत्युक्तम्।

किं चास्तु तदाधिक्यं, न च तत्संख्याविरोधः। त-| दांश्वयानववोधात् । तथा हि । याज्ञवल्क्येनौरसादयो द्वादशपु-| त्रा गणितास्ते च पागुक्ता एव ।

हारीतोऽपि,

पड् बन्धुदायादाः पडबन्धुदायादाः । साध्व्यां स्वयमुत्पा-दित औरसः, क्षेत्रजः, पौनभर्वः, कानीनः, पुत्रिकापुत्रो,

#### ६८६ सव्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

गृहे गृहोत्पन्न इति बन्धुदायादाः । दत्तः, क्रीतको, ऽपविद्धः, सहोढः, स्वयम्रपागतः, सहसादृष्टश्चेत्यबन्धुदायादा इति । यमोऽपि,

पुत्रास्तु द्वादश मोक्ता मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः।
तेषां षद् बन्धुदायादाः षडदायादबान्धवाः ॥
स्वयमुत्पादितस्त्वेको द्वितीयः क्षेत्रजः समृतः।
तृतीयः पुत्रिकापुत्र इति धर्मविदो विदुः ॥
पौनर्भवश्रतुर्थस्तु कानीनश्रेव पश्चमः।
गृहे तु गृह उत्पन्नः षडेते पिण्डदाः समृताः ॥
अपविद्धः सहोदश्र दत्तः कृत्रिम एव च ।
पश्चमः क्रीतकः पुत्रो यश्चोपानयते स्वयम् ॥
इत्येते मुनिभिः मोक्ताः षडदायादबान्धवाः। इति ।
औरसादीनभिधाय—
एते द्वादशप्रत्रास्त सन्तत्यर्थमुदाहताः।

एते द्वादशपुत्रास्तु सन्तत्यर्थमुदाहृताः । आत्मजाः परजाश्चेव लब्धा याद्दच्छिकास्तथा ॥ तेषां षड् बन्धुदायादाः पूर्वेऽन्ये पितुरेव षद् । ईति देवलोपि ।

औरसादीन् कृत्रिमरहितान् यत्रकचनोत्पादितसहितान-भिधायैतेषां यः पृर्वः स श्रेयान्स एव दायहरः स चान्यानः विभृयादिति विष्णुरपि।

औरसः क्षेत्रजश्रैव पुत्रिकापुत्र एव च ।
कानीनश्र सहोदश्र गूढोत्पन्नस्तथैव च ॥
पौनर्भवोऽपविद्धश्र दत्तः क्रीतः कृतस्तथा ।
स्वयं चोपगतः पुत्रा द्वादशैते प्रकार्तिताः ॥
एषां षड् वन्धुदायादाः पडदायादवान्धवाः ।

#### ८दायविभागे पुत्राद्यधिकारिविषयेविशेषः। ६८७

पूर्वः पूर्वः स्मृतः श्रेष्ठो जघन्यो यो य उत्तरः ॥

क्रमादेते पवर्त्तन्ते मृते पितिर तद्धने ।

श्रेयसः श्रेयसो ऽभावे जघन्यस्तदवाष्नुयात् ॥

इति नारदोऽपि । (व्यव.१३। इलो.४५।४६।४७।४९)
विसिष्ठोऽपि,

द्वादशैव पुत्राः पुराणदृष्टाः स्वयम्रत्पादितः स्वक्षेत्रे संस्कृतायामीरसः प्रथमः, तदलाभे नियुक्तायां क्षेत्रजो दितीयः, तृतीयः पुत्रिका विज्ञायते, पौनर्भवश्वतुर्थः, कानीनः पश्चम इत्यादि ।

मनुरिष, (अ. ९। क्लो. १५८। १५९। १६०)
पुत्रान् द्वाद्श यानाह नृणां स्वायंभ्रवो मनुः।
तेषां षड् बन्धुदायादाः षडदायादबान्धवाः॥
औरसः क्षेत्रजश्चे दत्तः कृत्रिम एव च।
गृढोत्पन्नो ऽपविद्धश्च दायादा बान्धवाश्च पट्॥
कानीनश्च सहोढश्च कीतः पौनर्भवस्तथा।
स्वयंदत्तश्च शौद्रश्च षडदायादवान्धवाः॥ इति।
अत्र कैश्चित्पुत्रिकापुत्रं विहाय शौद्रम्रीकृत्य द्वादशत्वमुक्तं,
केश्चिद्विपरीतमुक्तं, केश्चित् कृत्रिमं विहाय तमङ्गीकृत्य तदुक्तम्।
न च शौद्रस्यौरसत्वेनेव संग्रहात्पृथगुक्तिव्यर्था। अत एव
केश्चित्तस्य गणनं न कृतम्।

अत एव— ( वाज्ञ. ६ । १२५ )
चतुस्त्रिद्येकभागाः स्युर्वणशो ब्राह्मणात्मजाः ।
क्षत्रजास्त्रिद्येकभागा विड्जास्तु द्येकभागिनः ॥
इति भिन्नजातीयानां विभागः उक्तः । अत एव च सजाहति भिन्नजातीयानां विभागः उक्तः । अत एव च सजाहिर्वीयेष्वयित्यत्र कानीनाद्यनुरोधेन सजातीयत्वमूरीकृत्य मू-

#### ६८८ सब्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

द्धीवासिक्तादीनामौरसेऽन्तर्भावं स्वीकृत्य "शूद्रापुत्रस्त्वौरसोऽपि कृत्स्नभागमन्याभावेऽपि न लभते" इति विद्यानेश्वरेण व्याख्यात-मिति वाच्यम् । तस्य तल्लक्षणानाक्रान्तत्वात् ।

तथाहि। द्विविधस्तावत् श्र्दापुत्रः।
तत्र, (याज्ञः १। क्लो. ९१। ९२)
विप्राद् मूर्द्वाविसक्तो हि क्षत्रियायां विश्वः स्त्रियाम्।
अम्बष्ठः श्र्यां निषादो जातः पारश्रवोऽपिवा।।
वैश्याशुद्रचोस्तु राजन्यान्माहिष्योग्रौ सुतौ स्मृतौ।
वैश्यात्तु करणः श्र्यां विन्नास्वेष विधिः स्मृतः॥
इति मूलेन प्रतिपादित एकः।
विष्णुनाऽपि, यत्र कचनोत्पादितश्र द्वादश इति।
विस्लुनापि, श्रुद्वापुत्र एव षष्ठो भवतीत्याहुरिति।
बौधायनेनापि, द्विजातिप्रवरात् श्रुद्वायां जातः कामात्पार-

शव इति।

मनुनाऽपि, (अ.९।१७८)

यं ब्राह्मणस्तु श्रुद्रायां कामादुत्पाद्येत्सुतम् । स पारयन्नेव शवस्तस्मात्पारशवः स्मृतः ॥ इति ।

द्वितीयस्तु द्विजातेर्दास्यामुत्पन्नः । तत्राद्यस्य न तदभावे

कुत्स्नधनहारित्वम्। (अ.९।१५४)

यद्यपि स्यात्तु सत्पुत्रो यद्यपुत्रोऽथवा भवेत्। नाधिकं दशमादद्याच्छूद्रापुत्राय धर्मतः॥

इति मनूक्तेः। इत एव क्षत्रियावैश्यापुत्रयोः सवर्णापुत्राभा-

द्वितीयस्तु जातोऽपि दास्यां शुद्रेणेत्यत्र शूद्रग्रहणात्पितु-। रिच्छयाऽपि नांशं भजते नाप्यर्द्धे दूरत एव कृतस्त्रम् । किं

#### ८दायविभागे पुत्राद्यधिकारिविषयेविद्योषः । ६८९

त्वनुक् स्थेज्जीवनमात्रं स्रभते इति । औरसरुक्षणं तु मूस्रे, औरसो धर्मपत्नीज इति ।

वसिष्ठोऽप्युक्तः ।

विष्णुरिष, अथ द्वादश पुत्रा भवन्ति स्वक्षेत्रे संस्कृतायामु-त्यादितः स्वयमौरसः प्रथम इति ।

देवलोऽपि,

संस्कृतायां च भार्यायां स्वयमुत्पादितो हि यः। औरसो नाम पुत्रः स इति।

आपस्तम्बोपि, सवर्णा पूर्वशास्त्रविहितां यथर्तु गच्छतः । पुत्रास्तेषां कर्मभिः संवन्धो दायेनाव्यतिक्रमश्रोभयोरिति ।

बौधायनोऽपि, सवर्णायां संस्कृतायां स्वयमुत्पादितमौरसं

श्रुतिश्च, अङ्गादङ्गादिति— आधत्त पितरो गर्भ क्रमारं पुष्करस्रजम् । यथेइ पुरुषस्यात्मा तस्मान्विमह जायसे ॥

आत्मा पुत्र इति मोक्तः पितुमीतुरनुग्रहात्।

सर्वान् नस्त्रायसे यस्मात्पुत्रस्तेनासि संज्ञितः ॥ इति च । "सवर्णा धर्मविवाहोढा धर्मपत्री तस्यां जात

ा इति च । सवणा यमाववाहादा यमपत्रा तस्या जात । औरसः पुत्रो मुख्य'' इत्यत एव विज्ञानेश्वरेण व्याख्यातम् ।

मनुनापि, ( अ. ९। १६६ )

स्वक्षेत्रे संस्कृतायां तु स्वयम्रत्पादयेद्धि यम् । तमौरसं विजानीयात्पुत्रं प्राथमकल्पिकम् ॥ इति ।

एवं च ग्रुट्रापुत्रस्य द्विविधस्यापि तल्लक्षणानाक्रान्तत्वात्पृ-। यगुक्तिः । अत एव मुद्धीवसिक्तादीनामीरसेष्वन्तर्भाव इति वि-। ज्ञानेश्वरेणोक्तम्। ग्रुट्रापुत्रस्त्वीरसोऽपीत्यत्र तु स यौगिको न तु

#### ६९० सन्याख्यायां मिताक्षरायां न्यवहाराघ्याये २

रूढः । केषां चित् गणनाकरणे बीजं तु कृत्स्नधनहारित्वाभावा-देव । मूलेन तु चतुरित्यादिना क्षत्रियापुत्रादिवत्तस्य कथनं माक् कृतमेव। मनुनाऽपि पूर्व पुत्रिकापुत्रस्य दौहित्र एव च हरेदित्या-दिना कथनात्तत्रानुक्तिरिति न न्यूनता । सर्वथा ततः पुत्राधि-वयलाभान्न द्वादश्चत्वं नियतम् ।

अत एव "ननु क्षेत्रजाद्यपेक्षया पुत्रिकापुत्रस्य पुत्रत्वेना-धिक्ये द्वादशसंख्यातिरेक आमोति । भवतु को दोषः त्रयो-दशोऽयं पुत्रोऽस्तु" इति मेधातिथिना व्याख्यातम् । अत एव विज्ञानेश्वरेण भ्रातृणामित्यस्य तथा व्याख्याने संख्याविरोध-रूपदोषोद्घावनं न कृतम् ।

अत एव च बृहस्पतिः,

पुत्रास्त्रयोदश मोक्ता मनुना येऽनुपूर्वशः । सन्तानकारणात्तेषामौरसः पुत्रिका तथा ॥ आज्यं विना यथा तेलं सद्भिः प्रतिनिधिः स्मृतम् । तथैकादश पुत्रास्तु पुत्रिकौरसयोर्विना ॥ इति ।

एवं च तत्र तत्र द्वादशत्वोक्तिस्तत्र तत्र परिगणितानां स्फुटतया संख्याबोधनद्वारा न्यूनत्वव्यवच्छेदनार्था, नाधिक्य-व्यवच्छेदार्था। तत्रान्येषां यथासंभवमन्तर्भावममित्रेत्य वेति न दोषः। अन्यथा तेन तत्र तस्य गणनात्तस्यान्यत्रागणनान्मिथो विरोधः स्पष्ट एव। एवमेवकारोऽपि वासिष्ठो योज्यः। तस्मात्त-दाधिक्ये न दोषः।

एतेन कौस्तुभोक्तं तद्दृषणं निरस्तम् । द्वितीयदृषणमपि मागेव निरस्तमायम् । एवं च यथा सपत्नीपुत्रस्याग्रहीतस्या-पि पिण्डदानाद्यधिकारित्वात्पितृपत्न्य इत्यादिशास्त्राल्लोकव्य-वहाराच पुत्रत्वं निर्विवादं तथा तत्र तत्सहपाठात् भ्रातृसुत- स्याप्यगृहीतस्येव पुत्रत्वं विधीयते इत्युचितम् । मनुप्रन्थेऽपि त-स्य तथा वोधकं वाक्यान्तरमस्ति। एवं च तदतिदिष्टस्य वित्ता-लाभेऽपि तत्राधिकारो यथा तथा तदतिदेशविषयाणां पत्न्यादी-नामन्याभावे तस्यं निर्धनत्वे धनलाभं विनाऽपि श्राद्धाधिकारः।

एवं च विष्णुवाक्ये पुत्रशब्देन सर्वविधपुत्रो गृह्यते । तत्र अतिदेशवाक्यानि तु—अपुत्रा पुत्रवत् पत्नीत्युश्चना ।

यथैवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। इति मनुः। (अ.९।१३०)

बहीनामेकपत्नीनामिति, ( क्लो. १८३ )

पितेव पालयेत्पुत्रान् ज्येष्ठो भ्रातृन्यवीयसः।

पुत्रवचापि वर्तेरन् ज्येष्ठे भ्रात्रि धर्मतः ॥ (इल्लो. १०८)

यो ज्येष्ठो ज्येष्ठद्यत्तिः स्यान्मातेव स पितेव सः। (११०)

इति च। इत्यादीनि बोध्यानि।

तद्यं निर्गलितोऽर्थः । तत्रादौ दायग्रहणक्रमः । औ-रसपुत्रस्तत्पुत्रस्तत्पुत्रः । तत एकादश पुत्रिकापुत्रादयः पूर्वपूर्वी-भावे क्रमेण । एवं तत्पुत्रादयोऽपि । अत एव—

मनुशङ्खालिखिताः, ( मनु. ९ । १८४ )

श्रेयसः श्रेयसोऽलाभे पापीयान् रिक्थमृईति ।

बहवश्रेतु सद्दशाः सर्वे रिक्थस्य भागिनः ॥ इति।

तदभावे पत्री । ततो दुहिता । ततो दौहित्रः । ततो दौहित्री । ततः पिता । ततो माता । ततो भ्राता । ततो भगि-नी । ततस्तयोः क्रमेण स्रुतः सुता च । ततो गोत्रजादय इति ।

पिण्डदानादौ त्वेवं क्रमः । औरसपुत्रः । तदभावे पुत्रिका-पुत्रादय एकादत्र क्रमेण । ततः पौत्रः । पपौत्रश्च तथा । ततः पत्न्यादिसत्त्वेऽपि भ्रातृसुतः । ततो भ्राता । ततः पिता । ततो

#### ६९२ सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याय २

दौहित्रः। ततः पत्नी । ततो दुहिता । ततो गोत्रजादय इति ।

इदम्पि पुंविषये । स्त्रीविषये तु अन्हायाः पिता । तद्भावे भात्रादिः । ऊढायास्तु मुख्यपुत्राभावे पुत्रिकापुत्रः । तद्भावे सपत्नीपुत्रः । तदभावे क्षेत्रजाद्याः प्रपौत्रान्ताः । तदभावे पितः। तदभावे दुहितृदौहित्वौ क्रमेण । तदभावे पत्युभ्रीता । तदभावे तत्पुत्रः । तदभावे स्नुषा । तदभावे पितृभ्रातृतत्पुत्रादयः पूर्वोक्ता इति बोध्यम् ।

एतेन ''पुत्रपौत्रपपौत्राभावे भार्या । तदभावे भ्राता । तद-भावे तत्पुत्रः । भ्रातुर्भ्वातेति वचनात्'' इति मिश्राद्यक्तमपास्तम् ।

एवं सित भ्रातृसुतेनोक्तफलिसिद्धाविष पत्न्यादितः प्राक्
मदीयिषण्डदानिर्वथग्रहणाभयाधिकारी कश्चित् भवेदिति कामनायां तदर्थ जीवतो वाक्यादिकरणार्थ नामसङ्कीर्तनार्थं च
दक्तकस्वीकारः । अपुत्रेणैवत्यत्र तु पुत्रपदं मुख्यौरसपरम् ।
प्रातिनिधिपदसमिष्णव्याहारेण तथैव लाभात् । आतिदेशिकपुत्रत्वस्य पत्न्यामिष सक्त्वेन तदापि तद्वहणानापक्तेश्च । तञ्च पौत्रादेरुपलक्षणित्यन्यत् । तत्रापुत्रत्वं मृतपुत्रस्वमजातपुत्रत्वं वा ।

वन्ध्या वा मृतपुत्रा वा पुत्रार्थ समुपोष्य च ।

इति शौनकोक्तः। एवेन तादशपुत्रवतोऽनिधकारः स्वितः। अत एव नामसङ्कीर्तनाय चेति मन्वादिभिरुक्तम् । तत्स्वरूपं तु मन्वादिभिरुक्तम्, (अ. ९। १६८)

माता पिता वा दद्यातां यमद्भिः पुत्रमापदि । सदृशं त्रीतिसंयुक्तं स ज्ञेयो दत्रिमः सुतः ॥ इति ।

अत्र वाशब्दः समुचये । वा स्यादिति कोशात् । यद्वा तयोरन्यतरग्रहणानेकत्वार्थः सः । चं विनापि गामश्वमितिवत् पूर्वत्र समुचयो वोध्यः । अभ्यार्हतत्वात्पूर्वं तदुक्तिः । अद्भिरि-

#### ८दायविभागे पुत्राद्यधिकारिविषयेविद्योषः। ६९३

त्यनेन अन्यत्रोक्तविधिनोदकपूर्वमित्यर्थकेन अन्ययादत्तस्य अतस्वं स्चितम् । अत एव—

अविधाय विधानं यः परिगृह्णाति पुत्रकम् । विवाहविधिभागं तं न कुर्याद्धनभाजनम् ॥ इति वृद्धमनुः।

परिग्रह्मविधिं विना परिगृहीतस्य विवाहमात्रं कार्यं न ध-नदानं, किन्तु तत्र पत्न्यादय एव धनभाजः पिण्डदाश्च । विधिं विना तस्य पुत्रत्वानुत्पादात् ।

अत एव दृद्धगौतमः,

स्वगोत्रेण कृता ये स्युर्दत्तकीत।दयः सुताः।

विधिना गोत्रतां यान्ति न सापिण्ड्यं विधीयते ॥ इति ।

सपिण्डता तु सर्वेषां गोत्रवः साप्तपौरुषी ।

इति मन्तःं साप्तपौरुषं सापिण्ड्यं न विधीयते किन्तु मवराध्यायमसिद्धं त्रिपुरुषमित्यर्थः । इदं च द्याम्रुष्यायणदत्तका-दिविषयमेव ।

वस्तुत इदं निर्मूलमेवेति स्पष्टं सापिण्ड्यभदीपे। अत एव "मात्रा भर्त्रनुज्ञया मोषिते मेते वा भर्तिर पित्रा वोभाभ्यां वा मतिग्रहीतृसवणों विधिना सवणीय यस्मै दीयते स तस्य दत्तकः पुत्र" इति विज्ञानेश्वरेण व्याख्यातम्। अत एव—

वध्या वा मृतपुत्रा वा पुत्रार्थ समुपोष्य च।

इति शौनकीये ऽविशेषश्वितसङ्गतिः । आपदि प्रतिग्रही-तुरपुत्रत्वे इत्यपरार्कः । दुर्भिक्षादौ वा । आपद्रहणादनापदि न देयः । दातुरयं प्रतिषेधः इति विज्ञानेश्वरः ।

अत एव कात्यायनः, आपत्काले तु कर्तव्यं दानं विक्रय एव वा।

#### ६९४ सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

अन्यथा न प्रकत्तेव्यमिति शास्त्रविनिश्रयः ॥ इति ।
साद्द्रयं न जातितः, किन्तु कुलानुरूपेर्गुणैः । एवं च
क्षित्रियादिरिप ब्राह्मणस्य दत्तको युज्यते इति मेधातिथिः ।
जातित एव साद्द्रयम् । अत एव सजातीयेष्वयं प्रोक्त इति मूलं
सङ्गच्छते । क्रीतृलक्षणभूतमनुवाक्ये तु तदुक्तमेव व्याख्यानम् ।
अत एव तत्र हि सद्दशो ऽसद्दशोपि वेत्युक्तमित्यपरे । प्रीतिग्रहणं
लोभभयादिप्रतिषेधार्थम् । तथा च तत् क्रियाविशेषणम् ।

किं च। एकः पुत्रो न देयः।

तथा च वसिष्ठः-शुक्रशोणितसम्भवो हि पुरुषो मातापित्-निमित्तकः, तस्य प्रदानिक्रयपिरत्यागेषु मातापितरौ प्रभवतः, न त्वेकं पुत्रं दद्यात्पतिगृह्णीयाद्वा, स हि सन्तानाय पूर्वेषां, न तु स्त्री पुत्रं दद्यात्पतिगृह्णीयाद्वा ऽन्यत्रानुज्ञानाद्धर्तुरिति।

एवं च पत्न्याः पितसन्त्रे तदनुमत्यैव दातृत्वादि । मृते तु स्वातन्त्र्यम् । न च रक्षेत्कन्यामिति पूर्वाध्याये स्त्रीणां विहिते कर्मणि स्वतन्त्राधिकारनिषेधकमुक्तमिति कथमेतिदिति वाच्यम् । पूर्तादौ तासां स्वतन्त्राधिकारस्मरणात् । तस्य तद्रक्षणमात्रता-त्पर्यकत्वात् । धनस्वामित्वप्रतिषेधकमि न तत् । पत्नी दुहित-र इत्यादिना तासामिप रिक्थग्राहित्वस्मरणात् । तिन्नषेधे सहा-धिकारस्याप्यसम्भवात् । न च स्थावरे तस्या अनिभकारः,

यद्विभक्ते धनं किश्चिदाध्यादि विविधं स्मृतम् । तज्जाया स्थावरं मुक्तवा लभते मृतभर्तृका ॥ वृत्तस्थाऽपि कृतेऽप्यंशे न स्त्री स्थावरमर्हति ।

इति वृहस्पतेरिति वाच्यम्। अस्य वचनस्य जायापदोपेतस्य पत्नीभिन्नासुरादिविवाहोढाविषयत्वेन निबन्धेषु व्यवस्थापनात्। दुहित्रहितपत्नीपरिमदम्, दुहित्मती तु स्थावरमपि लभते

#### ८दायविभागे पुत्राद्यधिकारिविषयेविद्योषः। ६९५

इति स्मृतिचन्द्रिकायाम् । दायादानुमतिं विना स्थावर-विक्रयादिनिषेधपरामित माधवः।

यत्तु कात्यायनः,
मृते भर्तरि भर्त्रशं लभेत कुलपालिका ।
यावज्जीवं न हि स्वाम्यं दानाधमनविक्रये ॥
इति, तद् बन्दिचारणाद्यर्थदानादिनिरतताप्रातिषेधपरम् ।
अदृष्टार्थदानतदुपयोग्याधमनादि तु भवत्येव ।
जक्रमं स्थावरं सर्व हेमरूप्यं रसाम्बरम् ।
आदाय दापयेच्छाद्धं मासषाण्मासिकाब्दिकम् ॥

पितृच्यगुरुदौहित्रान् भर्तुः स्वस्नीयमातुलान् । पूजयेत्कच्यपूर्ताभ्यां दृद्धांश्वाप्यतिथीन् स्नियः॥

इति प्रजापतेः।

सौदायिके सदा स्त्रीणां स्वातन्त्रयं परिकीर्तितम्। विक्रये चैव दाने च यथेष्टं स्थावरेष्वपि॥

इति नारदोक्तेश्व । एवं च पत्नीति मूलवाक्यं पत्नीपदोक्त्या स्यावरसाहतसकलरिक्थग्रहणपरमिति प्रागुक्तं युक्तमेव ।

क्रयक्रीता तु या नारी न सा पत्नी विधीयते । न सा दैवे न सा पित्र्ये दासीं तां कवयो विदुः ॥ इति स्मरणात् । भर्तृदत्ते तु स्थावरे न स्वातन्त्र्यम् । भर्त्री

शित रनरपात् । पछ्यसम् । स्वातम्थ्यम् । मत्रा । प्रीतेन यद्दत्ति नारदोक्तेः । (व्यव. १। २८) एतेन । पुत्रप्रतिग्रहे विधवाया नाधिकार इत्यपास्तम् ।

एवं तस्यापि तदनुमत्यैव तत् । अत्यन्तापदि तु तदनुमत्यलाभे स्वातन्त्र्यमपि । प्रागुक्तरीत्या तस्य प्राधान्यात् ।
तथा, अनेकपुत्रसद्भावे ज्येष्टो न देयः । ज्येष्टेन जातमात्रेणेति
तस्यैव पुत्रकार्यकरणे ग्रुख्यत्वात् । स च भ्रातृसुतसम्भवे

#### ६९६ सब्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

ऽन्यो न प्राह्यः । प्रागुक्तषाष्ठन्यायात् । तस्य प्रतिक्र्लत्वे तु सांपिण्डादिक्रमेणान्योऽपि प्राह्यः । तत्रापि द्विजे भागिनेयदौहि-त्रवर्ज्जम् । विरुद्धसंबन्धापत्त्या पुत्रत्वं बुद्ध्यन्हम् । भ्रातृपि-तृच्यमातुल्जवर्जे च । शूद्रे तु भागिनेयदौहित्रावपि ।

व्राह्मणानां सिषण्डेषु कर्नव्यः पुत्रसंग्रहः । तदभावे ऽसिषण्डेषु अन्यत्र तु न कारयेत् ॥ ब्राह्मणादित्रये नास्ति भागिनेयः सुतः किचित् । दौहित्रो भागिनेयश्च श्रुद्राणां वाऽषि दाप्यते ॥ इति—

नैकपुत्रेण कर्त्तव्यं पुत्रदानं कदाचन । बहुपुत्रेण कर्त्तव्यं पुत्रदानं प्रयत्नतः ॥

इति च शौनकः । अत्र नैकपुत्रेणत्येव सिद्धे बहुपुत्रेणत्युक्त्या द्विपुत्रेणापि न कार्यमिति स्विनिति कश्चित् ।
तन्न । तस्य सर्वथा निषेधो ऽस्य तु तदावश्यकत्वमित्येतदर्थ तदुक्तेः। अत एव तत्र कदाचनेति अत्र प्रयत्नत इति चोक्तं
स्वरसतः सङ्गच्छते । एवं च तस्य तद्विधिनिषेधोभयाविषयत्वेऽपि वचनान्तरादापदि दाने न दोष इति बोध्यम्। न च प्रतिक्लत्वादेस्तन्त्वं कापि न दृष्टिमिति वाच्यम् । ऋष्यशृङ्गोक्तावानुक्ल्याद्वा पुत्रस्येत्युक्तत्वात् ।

अपुत्रा योषितश्रेषां भर्तव्याः साधुवृत्तयः।
निर्वास्या व्यभिचारिण्यः प्रतिक्लास्तथेव च ॥
इति योगिश्वरोक्तेः। (अ.२।१४२)
पितृद्विट् पतितः षण्ढो यश्र स्यादौपपातिकः।
औरसा अपि नैतें ऽशं लभेरन् क्षेत्रजाः कुतः॥
इति नारदाच। (व्यव. १३।२१)

#### ८दांयविभागे पुत्राद्यधिकारिविषयेविद्योषः । ६९७

अत एव ''एक एवौरस'' इति ''षष्ठं तु क्षेत्रजस्यांशम्''इति च मनुवाक्यं दत्तकादेरौरसप्रतिकूलत्वानिर्गुणत्वाभिप्रायेण व्याख्या-तं विज्ञानेश्वरेण ।

किं च । जीवतो वाक्यादिकरणह्रपफलासम्भवस्ततः ।
एवं चैकस्मिन्नौरसे ऽन्यस्मिन्वा ऽतादृशे सात अन्येऽपि
प्राह्या यावतोक्तफलसंपत्तिभवति । अत एव विश्वामित्रादीनां
पुत्रवतामपि देवरातादिषुत्रपरिप्रद्यः श्रौतादिः सङ्गच्छते। किं च ।
तस्य स्वयंदत्तत्वेनादत्तकृत्वम् । अतएव परेच्छया तदङ्गीकारो
न तु स्वस्य तद्र्थं प्रदृत्तिः । एवं च तत्र तथैव अत एव
वद्दृचन्नाह्मणे—

यथैवाङ्गिरसः सन्तुपेयां तत्र पुत्रताम् ।
इत्यादिना—
अधीयत देवरातो रिन्थयारेभयार्केषिः ।
इत्यन्तेनोक्तम् ।
एतेन ''पुत्रवतोऽपि पुत्रानुङ्गया पुत्रान्तरपरिग्रहः ।
यन्नः पिता संजानीते तिस्मिस्तिष्ठामहे वयम् ।
पुरस्तात्सर्वे कुर्महे त्वामन्वश्चो वयं स्मासे ॥
इति श्रीतिलिङ्गात्'' इत्यपास्तम् ।
उक्तयुक्तेः । तस्य ज्येष्ठीकरणे लिङ्गत्वाच । अत एव—
वत्सावते त्वपुत्राय वसुदेवः प्रतापवान् ।
अद्भिदेदौ सुतं वीरं शौरिः कौशिकमौरसम् ॥
कण्डूषाय त्वपुत्राय विष्वक्रसेनो ददौ सुताम् ।
इति हरिवंशे ।

रामायणे ऽयोध्याकाण्डे सीतां प्रति श्रीरामानुशासने पड्विंशे च —

#### ६९८ सव्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराष्याये २

ओरसानिप पुत्रान् हि त्यजन्त्यहितकारिणः ।
समर्थानसंप्रग्रह्णन्ति परानिप नराधिपाः ॥
इति । तत्रैव कैकेयीवाक्यं दशरथं प्रति—
तवैव वंशे सगरो ज्येष्ठपुत्रम्रपारुधत् ।
असमञ्ज इति ख्यातं तथाऽयं गन्तुमहिति ॥ इति ।
तत्रैव सप्तोत्तरशततमे भरतं प्रति श्रीरामवाक्यम्,
एष्ट्रव्या बहवः पुत्रा गुणवन्तो बहुश्रुताः ।
तेषां वै समवेतानामिप कश्चित् गयां व्रजेत् ॥ इति ।
एष्ट्रव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां व्रजेत् ॥
यजेत वा ऽक्ष्वमेधेन नीछं वा द्रषम्रुत्स्रजेत् ॥ इत्यत्रिः ।
एवं च विधेयविशेषणमप्येकत्वं पुत्रप्रतिनिधिरित्यत्राविव-

क्षितम् । श्रेयांसं न प्रबोधयेदित्यादौ तन्मर्यादाया उछङ्कित-त्वाच। एतेन ''पुरोहितं वृणीते ऽध्वर्धे वृणीतइत्यादाविव पुत्रप्र-तिग्रहविधाविप प्रतिगृहीतस्य पुत्रकार्ये उपादेयतया तद्गतपुंस्त्वे-कत्वयोविवक्षा तेनैक एव पुमानेव च ग्राह्य'' इति मतमपास्तम्।

श्रेयसः श्रेयसोऽलाभे पापीयान् रिक्थमईति । वहवश्रेत्त सद्दशाः सर्वे रिक्थस्य भागिनः॥ इति मनुः। (अ.९।१८४)

'ओरसादीनां सर्वेषां पुत्राणां प्रकृतत्वात् औरसादीनुपक्र-म्यतेषां पूर्वः पूर्वः श्रेयान्स एव दायहरः स चान्यान्विभृयादिति विष्णुवचनादौरसादीनां पुत्राणां पूर्वपूर्वाभावे परः परो रिक्थ-महिति, पूर्वसद्भावे तु परसंवर्द्धनं स एव क्वर्यात्, तद्प्यपवादेत-रविषयम् ।

यदि तु समानक्ष्पा वहवः पुत्रास्तदा सर्वे एष विभज्य

१ अत्र ग्रन्थस्त्रुटितो भाति ।

#### ८दायविभागे पुत्राद्यधिकारिविषयेविशेषः। ६९९

धनं गृह्णीयुरिति तद्व्याख्यातारः । इदं च नौरसपरम् । "एक एवौरसः पुत्रः" "ऊर्ध्व पितुश्च मातुश्च" इत्यादिनैव तद्विभागोक्तेः। किं. तु गौणानेकपरम् । अनेन च दत्तकवत् कृत्रिमस्यापि सि-द्धिरर्थभेदेन । न च—

दत्तौरसेतरेपां तु पुत्रत्वेन परिग्रहः।

इति शौनकेन पुत्रान्तरस्य कलौ निषेधात् कथं कृत्रि-मासिद्धिरिति वाच्यम् । दत्तपदेन तस्याप्युपलक्ष्यत्वात् ।

औरसः क्षेत्रज्ञेषेव दत्तः कृत्रिमकः सुतः।

इति कालिधर्मप्रस्तावे पराशरस्मरणात् । न चैवं क्षेत्रजस्यापि तदापत्तिः । नियोगनिषेधेनैव तिन्नषेधात् । तत्र क्षेत्रज इति तु औरसाविशेषणम् । यदि तु तत्र क्षेत्र-जवत् कृतिमक इति दत्तस्य विशेषणममुख्यत्वसूचनद्वारा भ-तिनिधित्वसूचकं तदा माऽस्तु सः, दत्तकांशे तु न विवाद इति दिक्।

स चायं दत्तको द्विविधः । अद्यामुख्यायणो द्यामुख्यायणश्च । तत्राद्यो माता पिना वेति गोत्रिरिक्थे इति च मन्कः । यः कृतोपनयनो दत्तः प्रतिप्रहीत्रा च तदुत्तरिववाहादिसंस्कारैः संस्कृतः स द्यामुख्यायणः । तत्त्वं च तच्छाखाद्वयगोत्रद्वयभागित्वमेव । एवं यः सोपाधिकदानेन दत्तः प्रतिप्रहीत्राः
जातकमादिभिः संस्कृतः सोऽपि तथा । तत्र प्रतिप्रहकाछे याः
विद्यमानैकाऽनेका वा सा मुख्यमाता । तदीय एवैकोऽनेके वाः
मातामहाः । एकासन्त्वे तत्प्रतिप्रहे ततोऽन्यापरिणये सा सापव्यमाता।न तु तदीयमातामहाः। एवं तदा कस्या अप्यभावे ततः
परिणयेऽपि बोध्यम् ।

एवं क्षेत्रजोऽपि द्विविध इति प्रागुक्तम् । एवं च पूर्वोक्तं

युक्तमेव । अत एवेकौरससत्त्वेऽपि ऋतौ पुनर्गमनम् । अन्यथा तदपि न स्यात् । अत एव—

देवराद्वा सिपण्डाद्वा स्त्रिया सम्यङ् नियुक्तया।
प्रजेप्सिताऽधिगन्तव्या संतानस्य परिक्षये।।
विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तो वाग्यतो निश्चि।
एकमुत्पादयेत्पुत्रं न द्वितीयं कथंचन॥
द्वितीयमेके प्रजनं मन्यन्ते स्त्रीपु तद्विदः।
अनिर्धृत्तं नियोगार्थं पश्यन्तो धर्मतस्तयोः॥

इति क्षेत्रजपकरणे मनुः। (अ. ९ । ५९ । ६० । ६१ )

"अत्रेष्मितेत्युक्तिरकार्यक्षमपुत्रोत्पत्तौ पुनर्गमनार्था। अत एव अर्थद्रव्यावरोधेऽथीं द्रव्याभावे तदुत्पत्तेर्द्रव्याणामर्थशेषत्वात्। (पु. मी. ६।३।१९)इत्याधिकरणे यदा पुनरतितनुत्वान्नियोजनस्या-प्ययोग्या खदिरता भवति तदापि किं मुख्यत्वात्सैवोपादेया, न हि तयोपात्त्यापि कश्चिद्धीः कार्याक्षमत्वात्, अतस्तादृशे लब्धे-ऽपितद्नाद्रेण प्रतिनिधिरेव कद्रः कार्यक्षम उपादेय इत्युक्तम्।

अन्ये पुनराचार्यनियोगात्पुत्रोत्पादनविधिज्ञा अपुत्र एकपुत्र इति शिष्टप्रवादादानिष्पन्नं नियोगप्रयोजनं मन्यमानाः स्त्रीषु पुत्रोत्पादनं द्वितीयं धर्मतो मन्यन्ते" इति तद्व्याष्ट्याता-रः । तस्माचत्रैकत्वं यदि विवाक्षतं स्याचिहि तदसङ्गतिनिषधा-सङ्गतिश्व स्पष्टैवेति वोध्यम् । अत एव बहुपुत्रत्वाविधिः ।

एतमुप परमगामध्यासिषं तस्मान्यम त्वमेकोऽसीति ह कौपीतिकः पुत्रमुवाच रङ्मींस्त्वं पर्यावर्तय बहवो वै ते
भविष्यन्तीति छन्दोगाः । अस्य चायमर्थः । कौषीतिकनीम
मुनिः स्वयमादित्यमण्डलमेक एवोपासीन उद्गानं कृत्वा तत्फलत्वेन पुत्रमेकं प्रतिलभ्य तमुवाच ''अहमेतमेकमेवादित्यमध्यासि-

| (॰) न्यायरक्तमाला-श्रीपांधसार्यधिमिश्र वि॰ सं॰ (ः                                                                                           | मीमांसा २        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| (८) ब्रह्मसूत्रभाष्यम्-बाद्रायणप्रणीत-<br>वेदान्तस्त्रस्य यतीन्द्रः श्रीमद्विज्ञान-<br>भिक्षुकृत व्याख्यानम् । सम्पूर्णम् ।                 | ( वेदान्तः ) ६   |
| (९) स्याद्वादमञ्जरी-मावेलवेणानिर्मिता सम्पूर्णा।                                                                                            | ( जैनदर्शनम् ) २ |
| (१०) सिद्धित्रयम्-विशिष्टाद्वैत-ब्रह्मनिरूपण-<br>परम्-श्रीभाष्यकृतां परमगुरुभिः श्री ६<br>श्रीयामुनमुनिभिर्विरचितम् । सम्पूर्णम्            | (वेदान्तः) १     |
| (११) न्यायमकरन्दः । श्रीमदानन्दवोधभट्टा-)<br>रकाचार्यसंगृहीतः। आचार्यचित्सुख-<br>मुनिविरचितव्यास्योपेतः                                     | ( वेदान्तः ) ४   |
| (१२) विभक्त्यर्थनिर्णयःन्यायानुसारिप्रथमादि-<br>सप्तविभक्तिविस्तृतिविचारुष्णः म० म०<br>श्रीगिरिधरोपाध्यायराचितः । सम्पूर्णः                 | (न्यायः) ५       |
| (१३)विधिरसायनम् । श्रीअप्पयदीक्षितकृतम् । सं० (३                                                                                            | मीमांसा) २       |
| (१४)न्यायसुधा (तन्त्रवार्तिकटीका) भट्ट-<br>सोमेश्वरिवरिचता।                                                                                 | (मीमांसा ) १६    |
| (१५) शिवस्तोत्रावली । उत्पलदेवविराचिता । )<br>श्रीक्षेमराजविरचितवृत्तिसमेता ।                                                               | ( वेदान्तः ) २   |
| (१६)मीमांसावालप्रकाशः (जैमिनीयद्वादशा-<br>ऽध्यायार्थसंब्रहः ) श्रीभद्दनारायणात्मज-<br>भट्टशङ्कराविरचितः ।                                   | (मीमांसा) २      |
| (१०) प्रकरणपञ्चिका ( प्रभाकरमतानुसारि-मीमांसादर्श                                                                                           | नम् ) महामहो-    |
| पाघ्यायश्रीशालिकनाथमिश्रविरचितं, श्रीशङ्करभङ्ग                                                                                              |                  |
| सारसंग्रहश्च सम्पूर्णः                                                                                                                      |                  |
| (१८)अद्वैतासिद्धिसिद्धान्तसारः । पण्डितप्रवरश्रीसदान                                                                                        | _                |
| स्तत्कृतव्याख्यासमळङ्कृतश्च ।                                                                                                               | (वेदान्त) ३      |
| (१९)कात्यायनश्रीतस्त्रम् । महामहोपाध्यायश्रीकर्का-                                                                                          |                  |
| चार्यविराचितभाष्यसहितम्।                                                                                                                    | १३               |
| (२०) ब्रह्मसूत्रभाष्यम् । श्रीभास्कराचार्यविरचितम् (वे                                                                                      | द्दान्तः ) १     |
| (२१) श्रीहर्पप्रणीतं खण्डनखण्डखाद्यम्। आनन्द्पूर्ण-)<br>विराचितया खण्डनफक्किकाविभजनाख्यया व्या-<br>स्यया (विद्यासागरी) ति प्रसिद्धया समतम्। | ( वेदान्तः ) १३  |
| (२२) आख्यातचन्द्रिका श्रीभट्टमह्यविराचिता ।                                                                                                 | 8                |
| (२३)श्रीलक्ष्मीसहस्रम्-बालवोधिनीव्याख्यया-<br>ऽवतरणिकया च सहितम्।                                                                           | <                |

| ર્ષ  | ब्रह्ममूत्रवृत्तिः मरीचिका श्रीव्रजनाथभट्टकृता (वेदान्त )                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २५   | क्रोडपत्रसंग्रहः । अत्र श्रीकालीशङ्करसिद्धान्तवागीशविरचितानि अनुमानजागदीश्याः प्रत्य-           |
| •    | चानुमानगादाधर्याः प्रत्यचानुमानमाथुर्या ब्युत्पत्तिवादस्य शक्तिवादस्य सुक्तिवादस्य शब्द-        |
|      | शक्तिप्रकाशिकायाः कुसुमाञ्चलेश्च क्रोडपत्राणि : ( न्यायः )                                      |
| २६   | ब्रह्मसूत्रम्, द्वैताद्वैतदर्शनम् । श्रीसुन्दरभद्दरचितसिद्धान्तसेतुकाऽभिधटीकासाहतश्रीदेवाचार्य- |
|      | प्रणीतसिद्धान्तजाह्नवीयुतम् २                                                                   |
| इं ७ | षड्दर्शनसमुचयः । बौद्धनैयायिककापिलजैनवैशेषिकजैमिनीयदर्शन संचेपः । माणिभद्रकृत-                  |
|      | टीकया सहितः । हरिभद्रमूरिकृतः ।                                                                 |
| 3,5  | शुद्धाद्वितमार्तण्डः प्रकाशाच्यासहितः । प्रमेयरत्नार्णवश्च 📝                                    |
| ३९   | अनुमानचिन्तामणिव्याख्यायाः शिरोमणिकृतदीधित्याजागदीशी टीका । १३                                  |
| ૨ ૦  | वीरमित्रोदयः । महामहोपाध्यायश्रीमित्रमिश्रविरचितः परिभाषा सस्कारप्रकाशात्मकः। १०                |
| ३१   | वीरिमत्रोदयः । महामहोपाध्यायश्रीमित्रमिश्रविरिचितः आद्विकप्रकाशः ५                              |
| ३२   | स्मृतिसारोद्धारः विद्रद्वरविश्वस्भरत्रिपाठिसंकालितः ।                                           |
| ३३   | वेदान्तरत्नमञ्जूषा । श्रीभगवन्पुरुषोत्तमाचार्यकृता ।                                            |
| ₹ X  | प्रस्थानरत्नाकरः । गोस्वामिश्रीपुरुषोत्तमजी महाराजविरचितः                                       |
| ३५   | वेदान्तपारिजातसौरभं नाम ब्रह्ममीमांसाभाष्यं श्रीनिम्वार्काचार्यविरचितम् ।                       |
| ३६   | योगदर्शनम् । परमद्वंसपरित्राजकाचार्य-नारायणतीर्थविराचित-योगसिद्धान्तचिन्द्रका-समा-              |
|      | ख्यया संविलितम्।                                                                                |
| 9 9  | वेदान्तदर्शनम् । परमहंसपि श्रिनाजका चार्यश्रीरामानन्दसरस्वती स्वामिकृत ब्रह्माऽमृतकिंगी         |
|      | समाख्य व्यांख्यासंवितम् ।                                                                       |
| ३८   | विश्वप्रकाशः । कोशः । विद्रद्रर श्रीमहेश्वरसुरिविरचितः । र                                      |
| ३९   | श्रीसुवोधिनी । श्रीवलभाचार्यविनिर्मिता । श्रीमद्भागवतन्याख्या गोस्वामीश्रीविद्रलनाथदीचि-        |
|      | तविराचित टिप्पणीसिंहिता । २                                                                     |
| ¥ o  | वीरमित्रोदयः । महामहोपाध्यायश्रीमित्रमिश्रविराचितः पुजाप्रकाशः ।                                |
| 88   | वेदान्तसिद्धान्तसंग्रहः । अतिसिद्धान्तापरनामकः । श्रीब्रह्मचारिवनमालिमिश्रविरचितः । द्वैता -    |
|      | द्वेतदर्शनानुगतः। २                                                                             |
| ४२   | स्वानुभवादर्शः । श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य नारायणाश्रमशिष्यमाधवाश्रमविरचित ।                 |
|      | स्वकृतटीकाविभूषितश्च।                                                                           |
| ४३   | याज्ञवल्कस्मृतिः । बालम्भट्टीसमाख्य वाख्यासमलङ्कृतमिताक्षरासहिता । व्यवहाराध्याय 🤏              |
|      | ्रहितास ग्राप्तः                                                                                |
|      | पत्त्रादिप्रेषणस्थानम् चौखम्बा, बनारस, सिटी,                                                    |
|      | जालमा, जारत, रिवा,                                                                              |

THE



# CHOWKHAMBÂ SANSKRIT SERIES;

A.

Collection of Rare & Extraordinary Sanskrit Works.

NO. 180.

# व्यवहार- बालंभट्टी

इति प्रसिद्धया लक्ष्मीनामिकया

पायगुण्डे इत्युपनामकेन बालंभट्टेन स्वपत्न्याः लक्ष्मीदेच्याः स्मारकत्वेन तन्नाम्ना रचितया बृहत्या टीकया सहिता मिताक्ष्यरा

> श्रीयुतगोविन्ददासमहात्रयप्रदर्शितरीत्या पर्वतीयनित्यानन्दपत्तेन परिष्कृत्य संशोधिता।

VYAVAHÂRA-BÂLAMBHATTI
THE EXTENSIVE COMMENTARY ON THE MITÂKSHARÂ
WITH THE ORIGINAL

BY

Bålambhatta Páyagunde Edited by

Pandit Nityanand Pant Parvatiya
Under the supervision of Shri Govinda Das.

PASCICULUS VIII.

P UBLISHED AND SOLD BY THE SECRETARY
CHOWKHAMBA BANSKRIT BOOK-DEPOT.

BENARES.

AGENTS:- OTTO HARRASSOWITZI LEIPZIG: PANDITA JYESHITHARAMA MUKUNDAJI BOMBAY: PROBSTHAM & CO., BOOKSELLERS, LONDON Printed by Jai Krishna Dusa Gupta,

AT THE VIDYA VILASA PRESS BENARES.

Price Rupee one.





#### श्री: ॥

THE WATER WATER WATER W

आनन्दवनविद्योतिसुमनोभिः सुसंस्कृता ॥ सुवर्णाऽङ्कितभन्याभरातपत्रपरिष्कृता ॥ १ ॥ चौखम्बा-संस्कृतग्रन्थमाला मञ्जूलदर्शना ॥ रसिकालिकुलं कुर्यादमन्दाऽऽमोदमोहितम् ॥ २ ॥ स्तबकः- १८०

चौखम्बा-संस्कृतग्रन्थमालायां प्रतिमासं सुन्दरैः सीसकाक्षरैरुत्तमेषु पत्तेषु एकःस्तबको मुद्रयित्वा प्रकाश्यते ।

WING STORY

एकस्मिन् स्तबके एक एव ग्रन्थो मुद्यते।

प्राचीना दुर्लभाश्चामुद्गिता मीमांसावेदान्तादिदर्शनव्याकरण धर्म-शास्त्रसाहित्यपुराणादिग्रन्था पवात्र सुपरिष्कृत्य मुद्यन्ते ।

काशिकराजकीयप्रधानसंस्कृतपाठशालाऽध्यापकाः पण्डिता अन्ये च शास्त्रदृष्ट्यो विद्वांस एतत्परिशोधनादिकार्यकारिणो भवन्ति।

भारतवर्षीयेः, ब्रह्मदेशीयैः, सिंहलद्वीपवासिभिश्च पतद्रप्राहकै-र्देयं वार्षिकमग्रिमं मृल्यम्-मुद्राः ७ आणकाः ८

अन्येर्देयं प्रतिस्तबकम्

प्रापणव्ययः पृथग् नास्ति ।

साम्प्रतं मुद्यमाणा प्रन्थाः-

(१) संस्काररत्नमाला । गोपीनाथभट्टकृता

। भट्टोजिदीक्षितकृतः (२) शब्दकौस्तुभः

🔃 इलोकवार्तिकम् । भट्टकुमारिलविरचितम् पांधसार्धिमिश्रकृत-न्यायरत्नाकराख्यया

व्याख्यया सहितम् । सम्पूर्णम् ।

(v) भाष्योपबृहितं तत्त्वत्रयम् । विशिष्टाद्वैतदर्शनप्र-करणम् । श्रीमल्लोकाचार्य्यप्रणीतम् । श्रीनारायण (घेदान्त) तीर्थ विरचित भाट्टभाषा प्रकाशसहितम्। सं०

श्रीब्रह्मदेवविरचितः सम्पूर्णः (ज्योतिषः) (५) करणप्रकाशः ।

(६) भाट्टचिन्तामणिः । महामहोपाध्याय- । श्रीगागाभट्ट विराचितः। तर्कपादः

(मीमांसा)

"

मुद्रिताः स्तबकाः

(व्याकरणम्) १०

(संस्कारः) २

षं ध्यानमकार्षे तस्माद् दोषान्ममत्यमेक एव पुत्रोऽसि एकपुत्रत्वं त्र न प्रशस्तम् अतस्तवं बहुपुत्रताये रक्ष्मीन्बहृनुपास्तिवेला-यामावर्तय" इति । महाभारतमपि प्रागुक्तम् ।

इमां त्विमन्द्र मीद्वः सुपुत्रां सुभगां कृणु— दशास्यां पुत्रानाधेहीत्यादिमन्त्राश्चैवं सित बहुपुत्रत्वविधि-पुपोद्वलयन्ति । एवं च—

ऋतुकालाभिगामी स्यात् यावत्पुत्रो ऽभिजायते ।
 इति कौर्म तादृशपुत्रपरतया योज्यमिति न विरोधः ।
 अत एव—

यादृशं फलमामोति कुप्रवैः सन्तरन् जलम् । तादृशं फलमामोति कुपुत्रैः सन्तरंस्तमः ॥ इति मनुः । (अ. ९ । १६१)

ज्येष्ठेन जातमात्रेणेति मनोरनुशिष्टत्वरूपज्येष्ठत्ववत्तया जातमात्रेणेत्यर्थोदपि न तद्विरोधः। एवमन्यत्रापि यथासम्भवं बोध्यम् ।

मेधातिथिना तु "उत्पन्नमात्रेण ज्येष्ठेन संस्काररिहतेनापि मनुष्यः पुत्रवान्भवति । ततश्च नापुत्रस्य लोकोऽस्तीत्यलोकता परिहृता । तथा प्रजया पितृभ्य इति श्रुतेः पुत्रेण जातमात्रेण पितृणामनृणश्च" इत्युक्तम्। यस्मिन्नृणमिति तु साधारगम्।अत एव तत्र "यस्मिन् जाते ऋणं शोधयित येन जातेनामृतत्वं
व प्रामोति।तथा च श्रुतिः, ऋणमस्पिन्निति। स एव पितुर्धर्मेण
हेतुना जातः पुत्रो भवति । तेनैकेनैव ऋणापनयनाद्युपकारस्य
कृतत्वात् । इतरांस्तु ऐच्छिकान्मुनयो जानन्ति" इति तेनोक्तम्।
विष्रकृष्णयाद्वानं तु न प्रतिनिधिना किन्तु मुख्येनैव।न स्वामित्वस्य भार्यायाः पुत्रस्य देशस्य कालस्यार्येद्वतायाः कर्मणः श-

ब्दस्य च प्रातिनिधिरिति सत्याषाढोक्तेः । जनमञ्चेष्ठेन चाह्वानं सुब्रह्मण्यास्विप समृतम् ।

यमयोश्रेव गर्भेषु जन्मतो ज्येष्ठता समृता ॥

इत्यारसमकरणे मन्क्तेश्व । [अ. ९।१२६] मेधातिथिनापि तथैव व्याख्यातम् । सत्यापाढोक्तेः तन्तवे ज्योतिष्मतीं तामाः शिष इत्याशीराशासनमपि तमादाय न । अत एव श्रुतिः, यस्य पुत्रो जातः स्यात्तन्तवे ज्योतिष्मतीमिति ब्रूयादिति दिक् ।

तस्मात्पुत्रातिदेशा अपि ये सोदरभ्रातृसुतसपत्नीपुत्रादयः स्तेऽपि वित्तलाभाभावे पितृच्यस्य सापत्नमातुश्च श्राद्धादिपुत्रः कार्यकरणार्हाः । एवं कनीयानप्यग्रजस्याकिश्चनस्यापि ।

अपुत्रस्य पितृन्यस्य श्राद्धांदि पितृवद्भवेत् ।

इति स्मृतेः । ज्येष्ठो भ्राता पितुः सम इति च । पितृपः तन्यः सर्वा मातर इति सुमन्तृक्तेश्व । मनुस्त्भयत्रोक्त एव । एव पत्नीस्नुषाशिष्यादीनामपि बोध्यम्। अपुत्रा पुत्रवत्पत्नीत्यौशनः सात् । भार्यापिण्डामित्यादिपागुक्तेश्व । न चापुत्रपितृच्यादे पत्न्यां भ्रातृसुते च सति कथं कार्यमिति वाच्यम्। उभयत्र पुत्र त्वातिदेशसाम्येऽपि समन्त्रकाक्रियाकृतभेदस्य पूर्वम् उक्तत्वाक्ते तत्पुत्रकर्तृकक्रियाप्राप्तावपि अतिदिष्टादुपदिष्टं वलीय इति न्या येन भार्यापिण्डामित्यस्य साक्षाद् विधायकत्वेनान्येषां दुर्वलत्वेन तत्र पत्न्येव कार्या क्रियेति सिद्धान्तात्। न चामन्त्रकत्वापतिः न्यायासिद्धेऽर्थे प्रागुक्तरीत्या संकल्प्यादौ समन्त्रकत्वेनाग्ने तथा त्वापत्ताविष्टापत्तेः । अत एव भ्रातुभ्रातिति प्रागुक्तवाह्यस कृतिरिति केचित्।

परेतु भार्यापिण्डामिति तदभावविषयमित्यादि मागु क्तमेवेत्याहुः । स्त्रियास्तु पत्या । भार्यापिण्डमिति साक्षाद्विधेः

### ८दायविभागे पुत्राचिधकारिविषयेविद्रोषः। ७०३

तदभावे सपत्नीपुत्रेण । सर्वासामिति वचनादिति मिश्रादयः । अत्रापि तत्त्वं परेत्वित्युक्तमेवेति वोध्यम् । न च—

यज्ञेषु मन्त्रवत्कर्म पत्नी कुर्याद्यथा नृप । तथौध्वदेहिकं कर्म कुर्यात्सा धर्मसंस्कृता ॥

इति स्कान्दात्तस्या अपि समन्त्रकाक्रियैवेति वाच्यम् । निवन्धाधृतत्वेन तत्रानाक्वासात् । तत्सत्त्वे वा प्रागुक्तकात्याय-नैकवाक्यतया ऽग्निदानमात्रपरत्वात् ।

एतेन "स्कान्दात्सर्वा समन्त्रककियैव । भविष्यपुराणादिकं स्वासुरादिविवाहोढाविषयम्" इत्यपास्तम् ।

स्त्रीश्रुद्रस्थले ऽन्यत्रेष्टापूर्तादावित्थं मसिद्धतरम् । उ-क्रसमन्तुवाक्यात्सपत्रीपुत्रे सति भर्त्तुरन्येषां च नाधिकारः । त या च दौहित्रादितस्तस्य सापिण्ड्यितशेषादेव वलवन्त्रम् ।

एवं दौहित्रभ्रातृसुतसमवाये मृतस्य विभक्तत्वे दौ-हित्रस्य बलवत्त्वस्यांशहरणे सत्त्वेऽपि पिण्डादौ स एव बलवा-त् । अविभक्तत्वे तु भ्रातृसुतानामेवांशहरत्वादपि ।

प्वं भ्रातृतत्पुत्रसमवाये तस्य तत्त्वे भ्रातुर्वछवत्त्वा-स्त्वांश्चहरत्वेऽपि तत्र तथैव । पत्नीस्नुषादिविषये वाक्यान्यु-क्कान्येव ।

किं च दंपत्योार्मथः शरीरार्धत्वात्स्नुषादेः शरीरार्थोपचा-हाच्छिष्याचार्ययोस्तु पितापुत्रवदुपचारात् । न हि दक्षिणः पाणिरितरस्य पाणेरुपचाराद्विना ऽभ्यङ्गादि करोति। तस्माद्धन-जाभं विनाप्येतेषां श्राद्धाधिकारः । अर्थहरत्वे तु सुतरां सर्वे-। षाम्। यस्त्वर्थमादायापि तन्न करोति स शास्त्रातिक्रमकारित्वा-दण्ड्यो निन्द्यः परलोकच्युतश्च। कुर्वतां तु सर्विमिष्टमेव ।

ये तु धनलाभेच्छां विनेव कारुण्यात्स्नेहाद्वा कुर्वान्त तेपाम

#### ७०४ सव्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराच्याये २

तिपुण्यम् । अकरणे च न प्रत्यवायः । शास्त्रनियमाविषयत्वात् । तस्मात्पुत्राभावे एव सर्वेषां यथाक्रममधिकारः ।

तथा च व्याघ्रपात्,

पितुः पुत्रेण कर्त्तव्याः पिण्डदानोदकक्रियाः ।

पुत्राभावे तु पत्नी स्यादिति ।

स्मृत्यन्तरमपि,

औरसे सति नान्यस्य श्राद्धादेरधिकारिता।

तदभावे तु शिष्यादेः शास्त्राणामेष निश्चयः ॥ इति ।

यदि पुत्रे सत्यप्यन्येषामधिकारस्तदा पत्न्या किं पा-पमकारि, येनासौ न करोतीति शङ्का स्यात्। इयमेव हिंसा ते-षाम् ऋष्यशृङ्गेणोक्ता । तस्मात्तदभावे एव पत्न्यादीनामधिकार इति सिद्धम्।

तत्र पत्न्यंशे ऽपवादः कचित्,

अपुत्रा स्त्री यथा पुत्रः पुत्रवत्यपि भर्तरि ।

श्रादं पिण्डोद्कं कुर्याज्जलमेकं तु पुत्रिणी ।। इति केचित्।

वस्तुत इदं निर्मूलिमिति बोध्यम् । अत्र सर्वत्र वाक्यान्य-

न्यान्यपि सन्ति । तत्र तावत्--

बृहस्पतिः,

प्रमीतस्य पितुः पुत्रैः श्राद्धं देयं प्रयत्नतः।

ज्ञातिवन्धुसुहृच्छिष्यैर्ऋत्विग्भृत्यपुरोहितैः ॥ इति ।

प्रचेताः,

स्वामिभृत्यकलत्रेषु मातापित्रोर्गुरौ तथा ।

ऋत्विङ्गित्रे तथा शिष्ये श्राद्धं कार्ये प्रयत्नतः ॥ इति ।

वृद्धशातातपः,

मातुलो भागिनेयस्य स्वस्नीयो मातुलस्य च्।

### ८दायविभागे वानप्रस्थादीनां धनाधिकारिणः। ७०५

शिष्येश्वव गुरोः सख्युः सखा मातामहस्य च ॥ एतेषां चैव भार्याभ्यः स्वसुमीतुः पितुस्तथा । श्राद्धदानं तु कर्तव्यमिति वेदविदां स्थितिः॥ मीत्या श्राद्धं तु कर्त्तव्यं सर्वेषां वर्णिलिङ्गिनाम्। एवं कुर्वन्नरः सम्यक् महतीं श्रियमाप्नुयात ॥ इति । पितुः पुत्रेण कर्तव्यं न कुर्वीत पिता सुते । अतिस्नेहान्न कर्तव्यं सपिण्डीकरणं स्त्रियाः ॥ भ्राता वा भ्रातृपुत्रो वा बन्धुर्वा शिष्य एव वा । सपिण्डीकरकं कुर्यात्पुत्रहीने नरे खग।। इति गारुडं च। पुत्रः पौत्रश्च तत्पुत्रः पुत्रिकापुत्र एव च । पत्नी भ्राता च तज्जश्च पिता माता स्नुपा तथा ॥ भगिनी भागिनेयश्च सपिण्डः सोदकस्तथा। असंनिधाने पूर्वेपामपरे पिण्डदाः स्मृताः ॥ । इत्यन्यत्र चेत्यलमधिकविस्तृतेन।प्रकृतमनुसरामः।।१३५॥१३६॥

मि॰ अवः पुत्राः पौत्राश्च दायं गृह्णन्ति, तदभावे रत्न्यादय इत्युक्तम् । इदानीं तदुभयापवादमाह ।

या. वानप्रस्थयतिव्रह्मचारिणां रिक्थभागिनः । क्रमेणाचार्यसच्छिष्यधर्मभ्रात्रेकतीर्थिनः ॥१३७॥

मि॰ वानप्रस्थस्य यतेर्ब्रह्मचारिणश्च क्रमेण प्रति-होमक्रमेणाचार्यः साच्छिष्यो धर्मश्रात्रेकतीर्थी च रि-स्यस्य धनस्य भागिनः। ब्रह्मचारी नैष्टिकः। उपकु-त्रीणस्य धनं मात्रादय एव गृह्णन्ति। नैष्टिकस्य तु घनं तद्पवाद्त्वेनाचार्यो गृह्णातीत्युच्यते । यतेस्तु घनं सच्छिष्यो गृह्णाति । सच्छिष्यः पुनरध्यात्मशाः स्त्रश्रवणधारणतद्थानुष्ठानक्षमः । दुर्वृत्तस्याचार्यादेः रिप भागानहत्वात् । वानप्रस्थस्य धनं धर्मभ्रात्रेकः तीर्थी गृह्णाति । धर्मभ्राता प्रतिपन्नो भ्राता । एकतीः थी एकाश्रमी । धर्मभ्राता चासावेकतीर्थीं च धर्मभ्राः श्रेकतीर्थी । एतेषामाचार्योदीनामभावे पुत्रादिषु सः तस्वप्येकतीर्थ्येव गृह्णाति ।

ननु "अनंशास्त्वाश्रमान्तरगताः" इति वसिष्ठस्मरः णादाश्रमान्तरगतानां रिक्थसंघन्ध एव नास्ति कुतः स्तद्धिभागः। न च नैष्ठिकस्य स्वार्जितधनसंबन्धो युक्तः प्रतिग्रहादिनिषेधात् । अनिचयो भिक्षुरिति गौतमः स्मरणात् भिक्षोरपि न स्वार्जितधनसंबन्धसंभवः।

उच्यते । वानप्रस्थस्य तावत्— अहो मासस्य षण्णां वा तथा संवत्सरस्य वा। अर्थस्य निचयं कुर्यात्कृतमाइवयुजे त्यजेत् ॥ इति वचनाद्धनसंबन्धोऽस्त्येव। यतेरपि— "कौपीनाच्छाद्नार्थे वासो बिभृयात्" तथा— योगसंभारभेदांश्च गृह्णीयात्पादुके तथा। इत्यादिवचनाद्धस्त्रपुस्तकसंबन्धोऽ स्त्येव। नैष्टि

इत्यादिवचनाद्वस्त्रपुस्तकसंबन्धांऽ स्त्यव । निष्ठि कस्यापि द्वारीरयात्रार्थे वस्त्रादिसंबन्धोऽस्त्येवेति त द्विभागकथनं युक्तमेव ॥ २३७ ॥

या. १। व्यवहितसंगतिमव्यवहितेनासंभवादाह \* पुत्र इति । चेन प्रपौत्रसमुचयः । यद्यपि पौत्रप्रपौत्रयोस्तन्त्वं पूर्व नोर तथापि तत्रैवं क्रमो वोध्य इति अत्रैव प्रसङ्गोक्त्या स्नचितम् ।

#### ८दायविभागे वानप्रस्थादीनां धनाधिकारिणः। ७०७

तथा च मनुविष्णू, (मनु. अ. ९। १३८) पुत्राम्नो नरकाद्यस्मात्पितरं त्रायते सुतः। तस्मात्पुतत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभ्रवा ॥ इति । हारीतोऽपि, पुत्रामा निरयः मोक्तविछन्नतन्तुश्च नैरयः। तत्रैव त्रायते यस्मात्तस्मात्पुत्र इति स्मृतः ॥ इति । शङ्घादिरपि, पितृणामनृणो जायेत् दृष्ट्वा पुत्रमुखं पिता । स्वर्गी स तेन जातेन तस्मिन्संन्यस्यते ऋणप् ॥ इति । मनुशङ्खिलितवसिष्ठहारीता अपि (मनु. अ. ९ । १३७) पुत्रेण छोकान् जयति पौत्रेणानन्त्यमञ्जुते । अथ पौत्रस्य पुत्रेण वध्नस्याप्नोति विष्टपम् ॥ इति । छोकानन्त्यं दिवः पाप्तिः पुत्रपीत्रमपीत्रकेः । इति मूलं च। [ याज्ञ. अ. १। ७८] अन्यान्यपि वचांसि प्रागुक्तानि । यद्यपि पौत्रांशे साक्षास-न्वसाथकं मूलं मानवं च प्रागप्युक्तमेव तथापि प्रपौत्रांशे उक्त-व्यास्येव साधकानि नान्यानि । उपकारकत्वाविशेषाद्पि तस्य त्त्वमिति बोध्यम् । क्रमेणेत्युभयत्र बोध्यम् ।

२। वानप्रस्थेति द्वन्द्वोत्तरपदको द्वन्द्वः । उत्तरार्धानुरोधेनैव
प्रक्तम् । तत्र तथोक्तिफलं तु व्याख्याने एवाग्रे स्फुटम् ।

क्रमेणेत्यस्य श्रुतक्रमेणोति नार्थः । तथा सित तदुक्तिं विनापि

क्रमेणेत्यस्य श्रुतक्रमेणोति नार्थः । तथा सित तदुक्तिं विनापि

क्रमुमित्यादिवङ्घोकिकस्थानाख्यप्रमाणेनैव तस्य सिद्धत्वात् ।

अत आह \* प्रातिलोमेति । यद्यपि, वानप्रस्थस्याचार्यः सम्भ
विति ''दीक्षितो गुरुणा ऽज्ञातो दिश्रमुपनिष्क्रम्य'' इति द्यद्वहा
रीतीयलिक्नात् ।

# ७०८ सन्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

तत्रैवं विधिवद्राजा मत्यग्रह्णात्कुरूद्वह । स दीक्षां तत्र संप्राप्य राजा कौरवनन्दनः ॥ शतरूपाश्रमे तस्मिन्निवासमकरोत्तदा । तस्मै सर्वविधिं राज्ञे राजा माह महामितिः ॥

इति धृतराष्ट्रस्य तन्त्वे भारताच । एवं च तत्र दीक्षयिता यः स तदाचार्यः । यतेरिप महावाक्योपदेष्टा सः । संन्यस्याचार्यमुपातिष्ठेत ब्रह्मजिज्ञासायामिति शङ्कात् । एवं चाचार्यादिचतुणां द्वन्द्वे क्रमेणेत्यस्याचार्यादिक्रमेणेत्यर्थसम्भवः, आदावाचार्यस्ततः शिष्यस्ततो धर्मभ्राता तत एकतीर्थाति। अत एव शिष्यसब्रह्मेत्येकवाक्यता । वानप्रस्थधनमाचार्यो यृद्धीयाच्छिष्यो वेति
विष्णुसङ्गतिश्च, तथापि वानप्रस्थस्य ब्रह्मचारिणश्च शिष्याभावात्त्या व्याख्यानस्यात्रासम्भवः । वैष्णवे तु वानप्रस्थेति तयोरप्युपलक्षणम् । चार्थवाश्चद्वेन द्वयोग्रहणम् । क्रमोऽयमेवेतिः
गृदाशयः । एतेन तथा व्याख्यानं शङ्खाद्यदर्शनमूलक्षित्युपेक्ष्यमिति भ्रान्तीयमपास्तम् । अत एव तदुक्तिसङ्गतिरपीतिः
दिक् ।

३ । विशेषमाह \* ब्रह्मोति । इदमेव विश्वदयति \* उप-कुर्वाणस्येति । स्वरीत्या आह \* मात्रादय एवेति । अन्यथा । तस्य निर्विषयतापत्तेः । अत एवास्योभयापवादत्वम् । अन्यथा । ब्रह्मचार्यशे भथमापवादत्वासम्भवः स्पष्ट एवेति भावः । \* त-दपवादत्वेनेति । मात्रादिग्रहणापवादत्वेनेत्यर्थः । अन्यथाऽस्य । निर्विषयतापत्तेः । वैपरीत्यं तु न । प्रत्यासन्तितारतम्यात् ।

४। शिष्ये सत्त्वं न विद्यमानत्वं, विषरीतस्य ग्रहणस्यैवासं-भवात् इत्यत आह \* सच्छिष्यः पुनरिति । स त्वित्यर्थः । तत

१ टीकाकारोक्तनिष्कर्षे तु पित्रादय इत्युचितम् ।

एव योग्यतयाऽऽह \* अध्यात्मेति । शिष्ये सम्यक्त्वमुपलक्षण-तयाऽन्यत्रापि वोध्यम् । अतः अन्यावपि सुवृत्तावेव धनभाजौ। अत एव मूलकृता उभयत्रापि तत्सम्बन्धद्योतनार्थं सच्छिष्येति मध्ये पठितम् इत्याशयेनाह \*दुर्वत्तस्येति । आदिना ऽग्निमपरि-ग्रहः । अपिना तस्येव समुचयः ।

५। यद्वा शिष्यसत्त्वं नादुर्रेत्तत्वमात्रं, तथा सित आचार्या-द्वेरिप दुर्रेत्तस्य भागानहेत्यस्याविशिष्टत्वेन तस्यैव तत्त्वकथना-सङ्गतेः । किं तु योग्यतया ऽध्यात्मश्रवणादिसमर्थत्विमत्याह स्र सिच्छिष्यः पुनारित्यादिना भागानईत्वादित्यन्तेन ।

६। धर्मभ्रात्रेकतिर्थात्येकम् । अन्यथा यथासंख्यानापत्तेरि-त्याह \* धर्मेति । तत्राद्यार्थमाह \* मतिपन्न इति । भ्रातृत्वेना-क्वीकृत इत्यर्थः । द्वितीयार्थमाह \* एकाश्रमीति । वानप्रस्थ एव स्वाश्रमनिकटवासीत्यर्थः ।

तीर्थं शास्त्राध्वरक्षेत्रोपायोपाध्यायमन्त्रिषु ।

जलावतारे योनौ चेति विश्वायुक्तेः । नन्वेवं धर्मभ्राते-त्येवालं, कृतमग्रिमेणेति चेन्न । आचार्यादीनामभावे तेषां स-विषां धनं को गृह्णीयादित्याशङ्कानिरासार्थं तदुपादानात् । तथा च तत् पृथक् निमिन्तं, न तु तेन समस्तमिति धर्मभ्रात्रन्तेन द्वन्द्व-समासं कृत्वा पुनर्द्दन्द्व इति तत्सर्वान्वयीत्याशयेनाह \* एते-।पामिति ।

७। मूलायुक्तत्वं शङ्कते \* नन्वनंशा इति । भागश्चन्या इ-त्यर्थः । \* आश्रमान्तरेति । गृहस्थान्येत्यर्थः । प्रतिग्रहादीति आदिना याजनादि । \* अनिचय इति । असंग्रह इत्यर्थः ।

८। पूर्वपक्षिणा तृतीये विशिष्य असंभवात्तदसम्भवो नोक्त इत्याश्येन तावत्तत्राह क वानप्रस्थस्येति । \* अहः, तन्मात्रभो- जनपर्याप्तस्य । एवं सर्वत्र । भणणां, मासानाम् । \*तथा, तद्वत् । \* निचयं, संग्रहम् । यतेरपीत्यस्याग्रेडन्वयः । एवं श्रौतवचन-मुक्ता स्मार्त्तवचनमाह \* तथिति । \* योगिति । योगस्य साम-ग्रीविशेषानित्यर्थः । तत्प्रतिपादकग्रन्थादीनिति यावत् । आदि-ना पादुकाकमण्डल्वादि ।

कौपीनाच्छादनार्थं हि वासो वै बिभृयाच सः। इति पूर्वार्धपाठे काचित्के एकमेव वचनम् । \* यात्रा, संरक्षणम् ॥ १३७॥

मि॰ इदानीं स्वर्धातस्यापुत्रस्य पत्न्याद्यो धनभा-ज इत्युक्तस्यापवादमाह ।

या॰ संसृष्टिनस्तु संसृष्टी ।

मि॰ विभक्तं धनं पुनर्मिश्रीकृतं संसृष्टं तद्स्यास्ती-ति संसृष्टी । संसृष्टत्वं च न येन केनापि किंतु पित्राः भ्रात्रा पितृव्येण वा ।

यथाह बृहस्पतिः,

विभक्तो यः पुनः पित्रा भ्रात्रा वैकन्न संस्थितः।
पितृव्येणाथवा प्रीत्या स तत्संसृष्ट उच्यते॥ इति।

तस्य संसृष्टिनो सृतस्यांशं भागं विभागकाले अविज्ञातगभीयां भायायां पश्चादुत्पन्नस्य पुत्रस्य सं-सृष्टी द्यात्। पुत्रभावे संसृष्ट्येवापहरेत् गृह्णीयात्। न पत्न्यादि।

मि॰ संसृष्टिनस्तु संसृष्टीत्यस्यापवादमाह । या॰ सोदरस्य तु सोदरः ।

दद्याद्वाऽपहरेद्वांऽशं जातस्य च मृतस्य च ॥१३८॥

मि॰ संस्रष्टिनस्तु संस्रष्टीत्यनुवर्तते। अतश्च सोद-रस्य संस्रष्टिनो मृतस्यांशं धनं सोदरः संस्रष्टी संस्रष्टा-नुजातस्य सुतस्य द्यात्। तदभावे अपहरेदिति पू-वेवत् संबन्धः। एवंच सोदरासोदरसंसर्गे सोदरसं-स्रष्टिनो धनं सोदर एव संस्रष्टी गृह्णाति, न भिन्नोद-रः संस्रष्ट्यपीति पूर्वोक्तस्यापवादः॥ १३८॥

बा० १। प्राग्वत् पूर्वतो विशेषणाह \*इदानीमिति। \*उक्त-स्य, तन्मात्रस्य। अत एवानयोः पौर्वापर्ये। \* आहेति। द्वि-तीयपादरितेनेत्यर्थः। संसृष्टिशब्दं निर्वक्तं संसृष्टशब्दार्थमाह- \* विभक्तमिति। \* पुनः, विभागोत्तरम्। कर्मणि तत्र क्तः। \* मिश्रीकृतिमिति। संसृष्टन्धनमुभयं समाकृतिमिति श्रुतेः। यदेकं सदुभौ याति तदुभयम्। विभक्तमिति यावत्। तत्समाकृतं साधारणीकृतं संसृष्टिमिति तद्र्यः। एवं च प्रत्यास-स्या ययोर्विभागस्तयोरेव मिश्रणे तत्त्वमिति नान्यविभागेऽन्येन मिश्रणे तत्त्वमिति भावः।

२ । प्रसङ्गात् विशेषमाह \* संस्पृष्टत्वं चेति । तद्धनसंसर्गे तेषामपि संसर्गः सम्पन्न एवेति भावः । सहयोगे तृतीया । यो विभक्तः सन् पुनः पश्चादित्याद्यर्थः । \* एकत्र, गृहे । तत्र हेतु-। माह \* प्रीत्येति । \* तत्संस्रष्ट इति । तेन संस्रष्ट इत्यर्थः ।

३। अयं भावः।येपामेव हि पितृभ्रातृपितृव्याणां पितृपिता-महार्जितद्रव्येणाविभक्तत्वमुत्पित्तितः सम्भवति तएव विभक्ताः सन्तो मिथः प्रीत्या यदि पूर्वविभागनाञ्चन " यत्तव धनं तन्म-मापि यन्मम धनं तत्तवापि" इत्येवम् एकत्र गृहे एकगृहिरूपतयाः संस्थितास्ते एव तथोच्यन्ते, न पुनर्प्यनेवंद्रपाणां तथाकारि-णामपि संसर्गित्वम् । नापि विभक्तानां तथा तेषाम् ।

#### ७१२ सञ्याख्यायां मिताक्षरायांच्यवहाराध्याये २

एवं च तत्सम्बन्धित्वमात्रादिनिरासेन पूर्ववत्साधारणोप-भोग्यतापादनमेवैकत्र स्थितिः । तच्चोक्तानुमतिरूपमेव । सा च कचिद्वाचनिकी, कचिदनन्यथासिद्धव्यवहारगम्या ।

अनुक्त्वाऽपि वचः किश्चित्कृतं भवति कर्मणा।

इति विष्णुपुराणात् । एवं च त्रयनियम एव । मानवम-प्युक्तरीत्या त्रितयपरमेव । अन्यथा भ्रातृमात्रविषयतेव च तस्य स्यात् इति ।

विभक्ता भ्रातरो ये च संपीत्यैकत्र संस्थिताः ।
पुनर्विभागकरणे ज्येष्ठचं तत्र न विद्यते ॥
यदा कश्चित् प्रमीयत प्रत्रजेद्वा कथश्चन ।
न छुप्यते तस्य भागः सोदरस्य विधीयते ॥
या तस्य भगिनी सा तु ततोंऽशं लब्धुमईति ।
अनपत्यस्य धर्मोऽयमभार्यापितृकस्य च ॥
इति बृहस्पतेर।शयस्तूक्त एव ।

एतेन पित्रादिगणनं प्रपश्चार्थं, नान्यपरिसंख्यार्थं, दोषत्र-यापत्तेः । सामान्यतो मन्क्तेर्बृहस्पतेरनुपपत्तेश्चेति भ्रान्तोक्तम-पास्तमिति ।

वचनान्तरविरोधपरिहाराय तत्संभवं प्रतिपादयन् तदर्थेन वाक्यार्थ पूरयति \* विभागेति । समस्तो व्यस्तो वा पाठः । सित सप्तमी । जातस्येत्यस्यार्थमाह \* उत्पन्नस्येति । शेषे पष्ठी । चोऽत्र एवार्थे। उत्पन्नाय पुत्रायेव नान्यस्मै। तत्र वाशब्द एवा-र्थे। दद्यादेव न स्वयं गृह्णीयात्। द्वितीयोऽपि वाशब्द एवार्थे व्यु- त्क्रमे चेत्याह \* संस्रष्ट्येवेति । अपहरेदित्यस्य व्याख्या \* गृ-ह्रीयादिति । जातस्येत्याद्युक्त्या नेदमपि प्राग्वदुभयापवादभूतं, किं तु पत्नीत्यादिमात्रापवादभूतम् , अन्यथा तदसंगितिः स्पष्टैवे-त्याश्येनाह \* न पत्न्यादीति । अत्र मूळे एकत्वमाविवक्षितम् । अतस्तदनेकत्वे विभज्य ग्रहणं, तत्पत्न्याः पोषणं चेति भावः । अत एव तुस्तद्देलक्षण्ये ।

५। एतेन प्राचां व्याख्यानाभित्रायो निरस्तः । अयं भा-वः । यदा संस्रिष्टिनास्त्रिप्रमृतयः, तदा तेष्वेकस्मिन्भ्रातिर स्वभा-र्यायां गर्भयाथाय दिवं गते ऽविशिष्टांनां जीवतामनेकत्वादग्रे ऐ-क्यासंभवाच विभागः प्राप्तः । एकत्वे ऐक्ये च विभागाभावा-त् । तत्र तत्र विभागकाले ऽस्पष्टगर्भत्वेन गर्भाज्ञानेन विभाग-निष्पत्तौ कालान्तरे पुत्रे उत्पन्ने तस्मै तित्पत्रंशो देयस्तद्भावे संस्रिष्टिव्यक्तिपर्यालोचनेनांशकल्पनया संस्रिष्टिन एव ।

उ०६। \*संसृष्टीत्यस्येति। पूर्वपादोक्तस्य द्वितीयपादेनेत्य-र्थः। उत्तरार्धे तु साधारणमस्त्येव अत एवाह \*संसृष्टिनिस्त्वित। तथा सित संपन्नं वाक्यार्थमाह \*अतश्चेति। तद्नुष्टकोरित्यर्थः। संसृष्टिनो मृतस्यांशं धनमिति पाठः। \* सोदरः, स एव। अनेन विभागकाले ऽस्पष्टगर्भायां विभागोत्त-रिमिति सृचितम्। \*जातस्य, सुतस्य। \*पूर्ववदेवेति। संसृष्ट्येव गृह्णीयास्त्र पत्न्यादीत्येवित्यर्थः। एवं सित अस्य तद्पवादत्वधु-कं नाप्राप्तिं विना न संभवतीति तद्र्थं विशेपविषयतया वि-स्वद्यति \* एवं चेति। उक्तसंबन्धेनेत्यर्थः। \*सोद्रेति। उभ-यसंसर्गे इत्यर्थः।

१ संस्रिधिम्रातृमरणानन्तरं संस्रिधन एकत्वे, बहुत्वेऽिप ते। पां पुनरप्येकवाक्यत्वे च विभागाभावादित्यर्थः।

# ७१४ सच्याख्यायां मिताक्षरायांच्यवहाराघ्याये २

अत एव यमः,

आविभक्तं स्थावरं यत्सर्वेषामेव तद्भवेत् ।
विभक्तं स्थावरं प्राह्यं नान्योदर्यैः कथं चन ॥ इति ।
बृहन्मनुः,
एकोदरे जीवति तु सापत्रो न लभेद्धनम् ।
स्थावरेऽप्येवमेव स्यात्तदभावे लभेत वे ॥ इति ।
प्रजापतिरिप,
अन्तर्द्धनं तु यत् द्रव्यं संस्रष्टानां च तद्भवेत् ।
भूमिं गृहं च संस्रष्टाः पगृक्षीयुर्यथांशतः ॥ इति ।
संस्रष्टी गृक्षाति स्थावरवर्ज स्थावराणां सिपण्डसमतेति वृद्धहारीतस्तु तथा योज्यः ॥ १३८ ॥

मि॰ अव. इदानीं संसृष्टिन्यपुत्रे स्वर्याते संसृष्टिनो भिन्नोदरस्य सोदरस्य चासंसृष्टिनः सद्भावे कस्य धन-ग्रहणमिति वीक्षायां द्वयोर्विभज्य ग्रहणे कारणमाह। या॰ अन्योदर्यस्तु संसृष्टी नान्योदर्यो धनं हरेत्।

असंसृष्ट्यिप वाऽऽदद्यारसंसृष्टा नान्यमातृजः॥ १ ३८॥

मि॰ अन्योद्येः सापन्नो भ्राता संसृष्टी धनं हरेत्। न पुनः अन्योद्यों धनं हरेदसंसृष्टी। अनेनान्वयव्यतिरेकाभ्यामन्योद्येस्य संसृष्टित्वं धनग्रहणे कारणमुक्तं भवति। असंसृष्टीत्येतदुक्तरेणापि संबध्यते।
अतश्चासंसृष्ट्यपि संसृष्टिनो धनमाद्दीत। कोसावित्यत आह। संसृष्ट इति। संसृष्ट एकोद्रसंसृष्टः,
सोद्र इति यावत्। अनेनासंसृष्टस्यापि सोद्रस्य धनग्रहणे सोद्रत्वं कारणमुक्तम्। संसृष्ट इत्युक्तरेणा-

पि संबध्यते। तत्र च संसृष्टः संसृष्टीत्यर्थः। नान्य-मातृजः। अत्रैवशब्दाध्याहारेण व्याख्यानं कार्यम्। संसृष्ट्यप्यन्यमातृज एव संसृष्टिनो धनं नाददीतोति। एवं च असंसृष्ट्यपि वाऽऽद्द्यादित्यपिशब्दश्रवणात्, संसृष्टो नान्यमातृज एवेत्यवधारणनिषेधाच असंसृष्ट-सोदरस्य संसृष्टभिन्नोद्रस्य च विभज्य ग्रहणं कर्तव्य-मित्युक्तं भवति। द्वयोरपि धनग्रहणकारणस्यैकैकस्य सङ्गावात्। एतदेव स्पष्टीकृतं—

मनुना, ( अ. ९ इलो. २१० ) विभक्ताः सहजीवन्तो विभजेरन्युनर्यदि-इति संखृष्टिविभागं प्रक्रम्य (अ.९३लो.२११।२१२) येषां ज्येष्ठः कनिष्ठो वा हीयेतांशप्रदानतः। ब्रियेतान्यतरो वाऽपि तस्य भागो न लुप्यते ॥ सोदर्या विभजेयुस्तं समेत्य सहिताः समम्। भ्रातरो ये च संख्ष्टा भगिन्यश्च सनाभयः॥ इति वद्ता।येषां भ्रातृणां संसृष्टिनां मध्ये ज्ये-ष्टः कनिष्ठो मध्यमो वांऽशप्रदानतोंऽशप्रदाने, सार्ववि-भक्तिकस्तिसः विभागकाले इति यावत्, हीयेत स्वां-शात् भ्रक्येत आश्रमान्तरपरिग्रहेण ब्रह्महत्यादिना वा म्रियेत वा तस्य भागो न लुप्यते अतः पृथगुद्धर-रणीयो न संसृष्टिन एव गृह्णीयुरित्यर्थः । तस्योद्धु-तस्य विनियोगमाह । सोदर्या विभजेयुस्तमिति । त-मुद्धृतं भागं सोदर्याः सहोदरा असंसृष्टा अपि स-मेत्य देशान्तरगता अपि सहिताः संभूय समं न न्यू-नाधिकभावेन, ये च भ्रातरो भिन्नोद्राः संसृष्टास्ते

# ७१६ सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

च, सनाभयो भगिन्यश्च समं विभजेयुः समं विभज्य गृह्णीयुरिति तस्यार्थः ॥ १३९॥

वाः १। उत्तरसङ्गतिमव्यवहितेनाह %इदानीमिति । %संस्र-ष्टिनीति । भिन्नोदरेण सहेति भावः । अवीक्षायामिति । विचारे सम्रत्पत्रे सतीत्यर्थः । जिज्ञासायां सत्यामिति यावत् । उभाभ्यां नियमाभ्याम् उभयोरपि प्राप्तिति भावः । अत एवाह \* वि-भज्येति । \* कारणं, पूर्वानियमद्वयस्चितमेव ।

र । अन्योदर्य इत्यत्र वाक्यचतुष्टयं निषधः, निषधः, विधिः, विधः, विधः,

३। अथ द्वितीयपादेन तृतीयपादाद्याधिसहितेन निषेधमा-ह \* न पुनिरिति । न त्वित्यर्थः । अतो यनिष्पन्नं तदाह \*अनेनेति । पूर्वार्थेनेत्यर्थः । \*अन्वयेति । संसृष्टिनो भिन्नोदर-स्य धनहारित्वविधिक्षपेणान्वयेन, असंसृष्टिनो भिन्नोदरस्य धनहारित्वनिषेधक्षपेण च व्यतिरेकेणेत्यर्थः ।

४। असंसृष्टीत्येतत् मध्यमणिन्यायेनाग्रेऽपि सम्बध्यते इति तृतीयपादेन पुनार्वीधिताह \* असंसृष्टीत्येतदिति । \* अतश्च, तत्सम्बन्धाः । तद्नुष्टात्तः प्राग्वदेवेत्याह \* संसृष्टिन इति। मूले वाशव्दः चार्थे इति भावः। न केवलमेतावदेवेकं वाक्यम् अपि तु उत्तरपादाद्यपद्घितं प्राग्वदेवेत्याह \*कोसाविति। तत्र संसृष्टा-र्थ पूर्वोक्तभिन्नमाह \* संसृष्टः एकोदरेति। एकस्मिन्मातुरुदरे जात इत्यर्थः।

५ । यत्तु-एतत् पितर्यपि बोध्यम्, पतिर्जायां प्रविश्वति गर्भो भूत्वेह मातरस्। इति जायाया अपि माहत्वस्य श्रौतत्वात् । एवं च पितुः पुत्रत्वेन सोदरत्वे तद्भातुरपि तत्सोदरत्वात्तत्वं बोध्यमिति असंसृष्ट्यपि पिता पुत्र एवेति तादशः सोऽसंसृष्ट्यपि पितुस्तद्-भ्रातुः परेतस्यान्येन संसृष्टिनो भागं हरेदिति तात्पर्यं संसृष्टप-दमयोगस्येति केचित् ।

तन्न । अनिष्टापत्तेः । तदेतत् भ्वनयन्नेवाह \* सोदर इति यावदिति । अस्य तात्पर्यार्थमाह \* अनेनेति । पादेनेत्यर्थः । \* असंस्रष्टस्यापि, असंस्रष्टिनोऽपि ।

६। प्राग्वदेवाह \* संस्रष्ट इत्युत्तरेणापीति । तत्र च नाव्य-विहितोक्तोऽर्थः, अपि तु प्रागुक्त एवेत्याह \* तत्र चेति । उत्त-रवाक्यशेषभूते संस्रष्ट इत्यत्रेत्यर्थः । अर्शआद्यजिति भावः ।

७ तुर्यपादं व्याख्यातुं प्रतिकं धत्ते श्रनान्येति । मन्वनुरो-धेन सर्वे वाक्यमिति न्यायेनाइ श्रेत्रवशब्देति । तथा तस्य तदेवाह श्र संसुष्ट्यपीति । इदं सर्वमनुरुत्तिलभ्यम् ।

८। उत्तरार्धस्य संपूर्णस्य तात्पर्यार्थं पूर्वप्रतिज्ञातमाह \*एवं चेति । उत्तरार्धस्योक्तार्थकत्वे चेत्यर्थः । अवधारणेति । तिन्निषेधादित्यर्थः । असंसृष्टेत्यादि प्राग्वत्। कृत्यानामिति कर्त्त-। रि पष्टी । तत्र हेतुमाह अ द्वयोरपीति । अ एकैकस्येति । पा-। गुक्तस्यैवेत्यर्थः । भिन्नोद्रस्य संसृष्टित्वं धनग्रहणे हेतुः, सोद-। रस्य तत्त्वमेव हेतुर्न संसृष्टित्वमिति भावः ।

समस्तत्र विभागः स्याज्ज्यैष्ठ्यं तत्र न विद्यते । इति अस्यात्तरार्द्धम् । पूर्वे कथमपि विभागेऽपीदानीं सम एव विभागः । ष्येष्ठस्य विंश उद्धार इत्याद्यक्तोद्धारो नास्तीति तदर्थः ।

१०। येषामित्यादि मानवं व्याचिष्टे \* येषामित्यादि । प्रक्रमादेवाह \* संस्रष्टिनामिति । मिथ इत्यादिः । आद्यन्तयोहक्तेः
न्यायसाम्याच मध्यमोऽप्युपलक्षणत्वेन वा विवक्षित इत्याशयेनाह \* मध्यमो वेति । प्रदानपदोक्तेराधिक्यादाह \* अंशप्रदाने इति । अत एव च तदुपपत्तिमाह \* सार्वेति । आद्यादित्वादिति भावः । तथा चांशस्य प्रदानं यस्मिन्निति भावस्युडन्तेन व्यधिकरणबहुत्रीहिणा कालो विवक्षित इति नाधिक्यं तस्येति भावस्तदाह \* विभागति । अर्थादाह \* स्वांशादिति । ततो भ्रंशे हेतुमाह \* आश्रमान्तरेति । वानप्रस्थादीत्यर्थः । मौलमेव हानितो विकल्पमाह \* म्रियेत वेति । अन्यतरोऽपीति शेषः । अन्यतम इत्यर्थः । उपात्तापेक्षया तथोक्तिः ।
आपिर्द्यादिसमुच्ये । अस्यैव तात्पर्यमाह \* अत इति । अलोपादित्यर्थः । तस्यापि तात्पर्यमाह \* न संस्रष्टीति ।

११।सोदर्या इति मानवं व्याख्यातुमवतारयति क तस्योद्धृतस्येति। अविनियोगमाहेति। द्वितीयक्ञोकेन स एवेति भावः।
भातरो ये च संस्रष्टा इत्युत्तरार्धे संस्रष्टपदोत्त्वा ऽत्र तन्मात्रोत्त्वा
सोदरा असंस्रष्टा अपित्यर्थलभ्यासंस्रष्टाअपीतिपदान्वयेन पूर्वार्धे
व्याच्छे अतित्य।दिना। अपिना तेषां संग्रहः। तथा च साधारणिमदम्। आगमनस्यावधिसाकाङ्कत्वादाह अयेदेशान्तरगता
स्तेपिइति। देशान्तरगता अपीति पाठान्तरम्। सहिता इत्यस्य
व्याख्या असम्भूयेति। मिलित्वेत्यर्थः। समित्यस्य व्याख्या
अन न्यूनेति। उत्तराद्धिमाह अये चेति। अत्र चोक्तेभ्रांतर इत्युन्
कोः पूर्वत्र सोदरा इत्युक्तेश्वाह अभिन्नोदरा इति । अन्यथा

तद्दैयर्थ्य स्पष्टमेव । \* सनाभयः, सहोदर्यः । विभजेयुरित्यस्य व्याख्या \* विभज्येति । समिमिति अत्रापि बोध्यम् । क्वित्त्व-त्रापि ततः प्राक् तत्पाठ एव । \* तस्य, सोदर्या इत्यस्य ।

१२। अत्र भिन्नोदरा भ्रातरः समानजातीया बोध्याः । अन्समानजातीयभिन्नोदरसंस्रष्टिभ्रातृणां तु चतुस्रीत्याद्यक्तक्रमेण विभागः । समशब्दस्य भिन्नजातीयभ्रातृभिन्नसमानजातीयभिन्नोदरभ्रातृविषयत्वेनैव साफल्ये चतुस्रीत्येतद्वाधकत्वे माना-भावात् ।

बृहस्पतिराप,

कात्यायनोऽपि,

संस्रष्टानां तु यः कश्चिद्विद्याशौर्यादिनाऽधिकम् ।
प्रामोति तस्य दातव्यो द्यंशः शेषाः समांशिनः ॥ इति ।
द्यंशदानं तदधिकधनप्राप्तौ क्षेयम् ।
शङ्खोऽपि प्रागुक्त एव, भ्रातृणामिति ।
नारदोऽपि, (व्यवः १३ । २४ )
संस्रष्टानां तु यो भागस्तेषामेव स इष्यते ।
अतो ऽन्यथाऽनंशभाजो निर्वाजेष्वितरानियात् ॥ इति ।

संस्रष्टानां तु संस्रष्टाः पृथक्स्थानां पृथक्स्थिताः । अभावेंऽशहरा क्षेया निर्वीजान्योन्यभागिनः ॥ इति । अतोऽन्यथा संस्रष्टिनामभावे।निर्वीजेषु संतानरहितेषु संस्रष्टि-इतेषां भाग इतरानंशहरानियात् । अभावे पुत्रादेरंशहरस्याभावे।

१३। अत्रायं निष्कर्षः। भिन्नोदरसंग्छिश्रात्रभावे सोदराणां प्रध्ये यः संग्रिष्टिसोदरः स एव संग्रिष्टिनः सोदरस्य मृतस्य धन-मादद्यात् इत्यादि । भिन्नोदरेषु तु सजातीयासजातीयत्वकृत-भेद जक्त एव । यदा सोदरा असोदराश्च संग्रिष्टिनस्तदा सोद- रा एव गृह्णीयुः । यदा त्वसंसृष्टिनः सोदराः संसृष्टाश्च भिन्नोद-रास्तदोक्तरीत्या उभाभ्यां प्राह्मम् । एतद्वैपरीत्ये तु सोदरैरेव । सोदराणां मध्येऽपि केचित्संसृष्टा नान्ये तदा सोदरत्वसंसृष्ट-त्वाभ्यां संसृष्टिभिरेवेति ।

१४। यत्तु एकमातृजत्वभिन्नमातृजत्वरूपविशेषेण भ्रातृषु या ग्यवस्था दक्षिता सा साक्षात्पितृग्यसापत्नपितृग्येऽपि योज्या ग्यायस्य तुल्यत्वादिति । तन्न । सोदरस्य त्विति विधिवाक्ये सोदरस्वस्याविवक्षायां बीजाभावात्सोदरपदस्य पितृग्योपलक्षक-त्वाभावात् । लोके ऽत्यन्तविरुद्धवचनविरोधाच न्यायस्य तत्रा-प्रवृत्तेरिति दिक् ।

१५। एतेन ''अपुत्रधनं भ्रातृणामित्युक्तं तत्र विशेषमाह । \* संस्रिष्टिन इति । सर्वमेकं वाक्यम् । तिस्मिन्मृते जातस्य पुत्रस्य द्यादिति तु प्रासिङ्गिकम् । सोदर्यत्वाभावे तु नांशभाक्त्विमिति स्पष्ट्यति \* अन्योदर्य इति । यदात्वन्योदर्य एव संस्रष्टी न सोदरस्तदाऽऽह \* असंस्रष्टचिप इति" इत्यपराक्षीक्तमपास्तम् ।

अस्य भ्रातृमात्रविषयत्वे पित्रादिसंसर्गविध्यानर्थक्याप-त्तेः । तिन्नणीयकवचनान्तराभावात् । प्रकरणविच्छेदकतुशब्द-द्वयवैयर्थ्यात् । वानप्रस्थेत्यादिना तिद्वच्छेदात् । सोदर्यनियमा-देवान्यव्याद्वत्तौ तदुक्तिवैयर्थ्यात् । संस्रष्टिसत्त्वेऽप्यसंस्रष्टिनोंऽश-भाक्ते नारदादिविरोधाच ।

१६। एतेन ''इदानीमित्याद्यवतरणम् अन्योदर्य इत्यस्य चिन्त्यम् । अतोऽन्यथेत्यादिनारदादिविरोधात्। पूर्वान्वितयोरग्रे ऽनुषद्रे संसृष्टपदस्यार्थद्वयकल्पने एवकाराध्याहारे च प्रमाणाभावाच अनेन अन्वयव्यतिरेकाभ्यामित्याद्यपि चिन्त्यम् । संसृष्टिवाक्यस्य पत्न्याद्यपवादत्वोक्त्येव तदर्थसिद्धेः वाक्यानर्थक्यात् । पित्राः

## ८दायविभागे क्रीबादीनां भरणमात्रभागित्वम्। ७२१

देरिप संस्रष्टित्वे पृथग् अन्योद्ये तदुक्तिवैयर्ध्याच । विभक्ता इति मनोः तथा व्याख्यानमिप चिन्त्यम् । तयोविशेष्यविशेषणभावनेव बृहस्पत्येकवाक्यतयाऽर्थान्तरकल्पनाया
अन्याय्यत्वात् । चकारात् तथा कल्पने नारदादिविरोधात् ।
चद्वयस्य द्वन्द्वविग्रहवदुपपत्तेः । विशेषणानर्थक्यं तु न, भिगनीविशेषणवद्धिन्नोदरवारणार्थत्वात् । तस्मात्सापत्नो धनं दरेत्,
अन्योदर्यः सोदरः संस्रष्टी न चेत्, असंस्रष्ट्यपि आदद्यात्, संस्रष्टो
नान्यमातृजश्चेदिति व्याख्यानमुचितम्"इति भ्रान्तोक्तमपास्तम् ।
आश्चयानवबोधात् । अत्रांशमिति सामान्योक्त्या स्थावरेऽप्येवम् ।
अत एव प्रागुक्तयमादिसङ्गतिः । एतेन "अंशमिति सामान्योकाविष स्थावरे विशेषो दृद्धहारीताद्युक्त" इति भ्रान्तोकमपास्तम् ॥ १३९ ॥

मि॰ अवः पुत्रपतन्यादिसंसृष्टिनां यद्दायग्रहणमुक्तं तस्यापवादमाह ।

या॰ क्कीबोऽथ पतितस्तजः पङ्गरुन्मत्तको जडः। अन्धोऽचिकित्स्यरोगाद्या भर्तव्याः स्युर्निरंशकाः॥१४०॥

मि॰ क्लीबस्तृतीयाप्रकृतिः। पतितो ब्रह्महादिः।
तज्ञः पतितोत्पन्नः। पङ्गः पाद्विकलः। उन्मत्तकः वातिकपैत्तिकर्लेष्मिकसान्निपातिकग्रहावेशलक्षणैरुन्मादैरभिभृतः। जडो विकलान्तःकरणः, हिताहितावधारणाक्षम इति यावत्। अन्धो नेन्नेन्द्रियविकलः।
अचिकित्स्यरोगः अप्रतिसमाधेययक्षमादिरोगग्रस्तः।

<sup>ु</sup> १ अन्योदर्य इत्यस्य व्याख्यानं सोदर इति । अन्यश्चासौ उदर्य-श्चेति तत्र विष्रहः।

आचश्चव्देनाश्रमान्तरगतपितृद्वेष्युपपातिकवधि-रमूकनिरिन्द्रियाणां ग्रहणम् ।

यथाह वसिष्ठः, अनंदाास्त्वाश्रमान्तरगता इति । नारदेनापि, (व्यव. १३। २१)

पिताबिद् पतितः षण्ढो यश्च स्यादौपपातिकः। औरसा अपि नैतेंऽशं लभेरन्क्षेत्रजाः कुतः॥ इति। मनुरपि, (अ. ९ इलो. २०१)

अनंशो क्षीबपतितो जात्यन्धबिधरौ तथा। उन्मत्तजडम्काश्चये च कोचिन्निरिन्द्रियाः॥ इति। निरिन्द्रियो निर्गतमिन्द्रियं यस्माद्याध्यादिना

निरिन्द्रिया निगतामान्द्रय यस्माद्धाध्यादिना स निरिन्द्रियः। एते क्षीबादयोऽनंशा रिक्थभाजो न भवन्ति । केवलमशनाच्छादनदानेन पोषणीया भवेयुः। अभरणे तु पतितत्वदोषः।

(अ. ९ इलो. २०२)

सर्वेषामपि तु न्याय्यं दातुं शाल्या मनीषिणा। ग्रासाच्छादनमत्यन्तं पतितो स्वदद्भवेत्।

इति मनुस्मरणात्। अत्यन्तं यावज्ञीविमत्यर्थः। एतेषां विभागात्प्रागेव दोषप्राप्तावनंशत्वमुपपन्नं न पुनर्विभक्तस्य । विभागोत्तरकालमप्यौषधादिना दोषनिईरणे भागप्राप्तिरस्त्येव। (याज्ञ. २।१२२)

विभक्तेषु सुतो जातः सवणीयां विभागभाक्।

इत्यस्य समानन्यायत्वात् । पातितादिषु पुल्लिङ्गत्व-मविवाक्षितम् । अतश्च पत्नीदुहितृमात्रादीनामप्युक्त-दोषदुष्टानामनंशित्वं वेदितव्यम् ॥ १४० ॥

या. १। सङ्गतिमाइ अपुत्रेति । पुत्रश्च पत्नी च पुत्रपत्न्यौ ते

### ८दायविभागे हीयभेदाः उन्मत्तादिरूपं च। ७२३

आदी येषां ते पुत्रपत्न्यादयस्ते च संस्रष्टी च तेषां त्रयाणामित्य-र्थः । आदिभ्यां पौत्रादेर्दुहित्रादेश्व प्रहणमिति न न्यूनता। एत-न आद्ये उपलक्षणतया व्याख्यानमपास्तम् । \*तस्य, त्रितयस्य। मूले अथशब्दः समुच्चये । \*तृतीयेति । स्त्रीपुंसभिन्नेत्यर्थः । प्रकृतिः स्वभावः प्रकार इति यावत् । तथा च स्वाभाविकतस्ववतस्तेन प्रहणम् । तेन कादाचित्ककृत्रिमतस्ववतो । निरासः ।

अत एव कात्यायनः, न मृत्रं फेनिलं यस्य विष्ठा चाप्सु निमज्जति । मेढूं चोन्मादशुक्राम्यां हीनं स्त्रीबः स उच्यते ॥ इति । नारदोऽपि, (व्यव. १३। इलो. १०। ११।१२।१३) यस्याप्सु प्रवते वीर्यं हादि मूत्रं च फेनिलम्। पुमान्स्याञ्चक्षणैरतैर्विपरीतैस्तु षण्डकः ॥ चतुर्दशविधः शास्त्रे षण्ढो दृष्टो मनीषिभिः। चिकित्स्यंश्राचिकित्स्यश्र तेषामुक्तो विधिः क्रमात्॥ निसर्गषण्डो वभ्रश्च पक्षषण्डस्तथैव च। अभिशापाद् गुरो रोगाद्देवक्रोधात्तथैव च॥ ईर्घ्याषण्ढश्च सेव्यश्च बातरेता मुखेभगः। आक्षिप्तो मोघवीजी च शालीनो उन्यापतिस्तथा ॥ इति । निसर्गषण्ढः स्वभावतो लिङ्गदृषणहीनः। बध्नच्छिन्न-। मुष्कः । पश्चद्रश दिनानि स्त्रियमासेव्य सकुद्रोगक्षमः पक्षपण्डः ॥ ३ ॥ गुरुशापपण्डादयस्त्रयः स्पष्टाः ॥ ६ ॥ ईर्ष्यया पुंस्त्वम्र-त्याद्यते यस्य स ईर्ष्याषण्डः ॥ ७ ॥ स्त्र्युपचारविशेषेण पुंस्त्वशक्तिर्यस्य स सेव्यपण्ढः ॥ ८ ॥ वातोपहतरेतस्को वात-रेताः ॥ ९ ॥ यस्य मुखे एव पुंस्त्वशक्तिर्न योनौ स मुखेभ-

गः ॥ १० ॥ रेतोनिरोधात् पण्डीभूत आक्षिप्तपण्डः ॥ ११ ॥

गर्भाधानासमर्थवीजी मोघवीजी ।। १२ ॥ अप्रगत्भतया क्षोभा-द्वा नष्टपुंस्त्वः शालीनः ॥ १३ ॥ यस्य भार्याव्यतिरेकेणा-न्यासु पुरुषभावः सोऽन्यापतिरिति ॥ १४ ॥

२ । क्रीवस्य जनकत्वासंभवादाह \* पतितोत्पन्न इति । अकृतप्रायश्चित्तोत्पन्न इत्यर्थः । \* ग्रहोति । तादृशा ये ग्रहास्तदा-वेशस्व ख्पौरित्यर्थः । सर्वथा चैतन्यश्चन्यत्वस्यासंभवादाह \*वि-कलान्ति । तस्यापि तात्पर्यमाह \*हिताहितेति। \* नेत्रेन्द्रिये-ति । नेत्रक्षेन्द्रियेत्यर्थः । अनेनापि स्वाभाविकमेव तत्त्वं वि-विश्वतमिति स्चितम् । अत एवाग्रे निरिन्द्रियग्रहणं मानवे जात्यन्धग्रहणं च । तादृशरांगस्व क्ष्पमाह \* क्षयादीति । आद्यश-व्देनेति पाठः ।

३। तेषां निरंशकत्वांशे मानमाह क्ष यथाहेत्यादिना । आश्रमान्तराणि नैष्ठिकवानप्रस्थोत्तमाश्रमाः । क्ष क्षेत्रजाः, तदादयः । अत एवैतद्वयेषां सामान्येनोक्तिः । क्ष जात्यन्धेति । जात्या स्वभावेनान्धवधिरावित्यर्थः । मानवे तथाशब्दः चार्थे ।
उन्मत्तेति द्वन्द्दोत्तरपदको द्वन्दः । वर्णानुचारको मुकः । ननु
निशिन्द्रियग्रहणेनैव जात्यन्धपरिग्रहे सिद्धे तदुक्तिर्व्यर्था । न
च ब्राह्मणवसिष्ठन्यायेन निर्वाहः । सित गमके एव तन्त्यायविषयत्वात् । अत आह क्ष व्याध्यादिनेति ।

४। पदार्थानुका मूलवाक्यार्थमाह \* एते इति। ननु मानवा-दौ तावन्मात्रोक्त्या मूलस्यापि तत्रैव तात्पर्यमस्तु न भरणे अत आह \* अभरणेत्विति । सर्वेषामिति शेषे षष्ठी । क्रीबादीना-मित्यर्थः । अनंशावित्यग्रिमोऽयम् । तुरेवार्थे व्युक्तमे च । दातुमे-वेत्यर्थः । \* न्याय्यं, न्यायप्राप्तम् । शक्त्येत्यनेन न्यूनाधिकभावो । निरस्तः । ग्रासाच्छादनमिति समाहारद्वन्दः । एवार्थं स्फुटयति

# ८दायविभागेविभागानन्तरं हो बत्वादौनानं शत्वं।७२५

\* पतित इति । \* हि, यतः । अत्यन्तमित्यस्य पूर्ववाक्या-न्वयिनोऽर्थमाइ \*यावदिति । एतेन शत्वेत्यनेनात्यन्तिमिति वि-रुद्धामित्यपास्तम् ।

५ । यद्यपि देवक्रेन पतितवर्ज भरणमुक्तं,
मृते पितिर न क्रीवकुष्ठचुन्मत्तजडान्धकाः ।
पतितः पतितापत्यं लिङ्गिदायांशभागिनः ॥
तेषां पतितवर्जेभ्यो भक्तं वस्त्रं प्रदीयते ।
तत्सुताः पितृदायांशं लभेरन् दोषवर्जिताः ॥ इति,
लिङ्गी प्रवाजितादिः । अत्र निषेधे पतितपदेन तत्सुतोऽपि ।
पतितोत्पन्नत्वेन पतितत्वात् ।

अत एव बौधायनः, अतीतव्यवहारान् ग्रासाच्छादनै-विभृयुरन्धजडक्रीबव्यसनिव्याधितादीश्चाकर्मिणः पतिततज्जात-वर्जमिति,

तथापि तत् प्रायश्चित्तयोग्यतदिच्छुपरम् । अत एव मानवे सर्वेषामिति अत्यन्तमिति चोक्तम्। अत एव तद्विरोधो नेति दिक्।

६।कचिद्विशेषमाह अएतेषामिति।पतितादीनां स्वाभाविकदोषदुष्टभिन्नानामित्यर्थः। अत एवाग्रे वक्ष्यति अपतितादिष्विति।
अदोषप्राप्तौ, अप्रत्याख्येयेत्यादिः। अन पुनः, न तु। अग्रे दोपैत्याद्यनुषद्गः। तत्रानंशत्विमित्यस्य तत्पर्यावर्त्तनित्यर्थः। तदानीं तत्त्वाभावात्। तच्च विशेषणं न तूपलक्षणमिति भावः।

७। तत्रापि विशेषपादिपूरणेन स्वितमाह \* विभागोत्तरेति । कालाध्वनोरिति द्वितीया । विभागात्मागेव दोषमाप्ती
विभागकाले दोषदुष्ट्रस्यापीति शेषः । तथा च स्वाभाविकवत्
कृत्रिमदोषेऽपि विभागात्पूर्व जाने यत्राचिकित्स्यत्वं तत्रैवानंशत्वं
नान्यत्रेति निर्गलितमिति तात्पर्यम् । औषधादीति आदिना

प्रायिश्वत्तस्यापि ग्रहणम् । निन्वदं केवल्लमयुक्तम् । अनन्तरं तेन तिन्नरासेऽपि तदानीं तस्य सत्त्वात्। तस्य विशेषणत्वाङ्गीकारात्। अत आह श्विभक्तोष्विति। मूलोक्तिरेवेयम्। यथा विभागादृष्वी-मुत्पन्ने पूर्व तदीयविभागाभावेऽपि स्वैरूपोत्पत्त्या धर्मोत्पात्तिः, एवं तदानीं तत्सत्त्वेन तदभावेऽपि विभागोत्तरं तद्दोषविनाशे तत्त्वस्याभावेन योग्यत्या तदुत्पत्तिरिति तस्मिन् पुरुषे समान-न्यायत्विमत्यर्थः ।

८। क्रीबे ऽसम्भवात्पतितादौ विशेषान्तरमाह \* पतिता-दिष्विति । उद्देश्यगतत्वेन तद्विवक्षा बोध्या । ऋदन्तानामेव द्रं-द्वाभावात् दुहित्शब्दे आनङ् न । \* उक्तदोषेति । पतितत्वादि-दोषेर्दुष्टानामित्यर्थः। तत्रापि प्रागुक्तरीतिः सर्वा बोध्या ।।१४०॥

मि॰ अव ह्रीचाद्गिमनंशित्वात्तत्पुत्राणामप्यनं-शित्वे प्राप्ते इदमाह ।

या॰ औरसाः क्षेत्रजास्त्वेषा निर्दोषा भागहारिणः।

मि॰ एषां ऋ बिदीनामौरसाः क्षेत्रजा वा पुत्रा निर्दोषा अंदाग्रहणविरोधि क्षेट्यादिदोषराहिता भाग-हारिणों ऽद्याग्राहिणो भवन्ति । तत्र की बस्य क्षेत्रजः पुत्रः संभवत्यन्येषामौरसा अपि । औरस्क्षेत्रज्यो-ग्रहणामितरपुत्रच्युदासार्थम् ।

मि॰ अवः क्रीबादिदुहितृणां विशेषमाह । या॰ सुताश्चेषां प्रभर्तव्या यावद्वे भर्तृसात्कृताः॥१४१ मि॰ एषां क्रीबादीनां सुता दुहितरो यावद्विवा-

१ पुत्रस्वरूपोत्पत्त्या धर्मस्य विभागस्योत्पत्तिरित्यर्थः।

इसंस्कृता भवन्ति तावद्गरणीयाः । चशब्दात्सं-स्कार्याञ्च॥ १४१॥

बा. १। सङ्गतिमव्यवहितेनाह क्ष्मीवादीनामिति । क्षइदं, वक्ष्यमाणं प्रतिप्रसवरूपम्। इदमः प्रक्रान्तार्थकत्वादाह \* क्रीबा-दीनामिति। मूले तुः वार्थे इत्याह \* वेति । अन्यादशदोषशून्यत्व-स्य प्रकृते ऽनुपपोगादाह \* अंशेति । उभयग्रहणफलमाह \* तत्रोति । तयोर्मध्ये इत्यर्थः । अपिना तस्य समुचयः । मूले बहुवचनं स्रीवादिसर्वाभिपायम् । अत एव बहुवचनादन्येषां ब्रहणशङ्का नेत्याह \* औरसेति । अन्यथौरसादय इत्येव ब्रूया-त्। \* व्युदासार्थमिति । तथा च तेषामंशाभाव एव । औरस-समत्वात्पुत्रिकाऽपि प्रामोति । साऽप्यौरसपदेनैवोपात्ता ।

उ. २ । मूले वैशब्दः निश्चये । भर्तृसात्कृता इत्यस्यार्थमाह \* विवाइसंस्कृता भवन्तीति। तथा च तत्र भूतत्वमविवाक्षितमिति भावः । \* चशब्दादिति । व्युक्रमणीयादित्यर्थः ॥ १४१ ॥ मि॰ अव. हीबादिपत्नीनां विदोषमाह।

> या॰ अपुत्रा योषितश्चेषां भर्तव्याः साधुवृत्तयः। निर्वास्या व्याभिचारिण्यः प्रतिकूलास्तथैव च॥१४२॥

मि॰ एषां क्रीबादीनामपुत्राः पत्न्यः साधुवृत्तयः सदाचाराश्चेद्गर्तव्याः भरणीयाः । व्यभिचारिण्यस्तु निर्वास्याः । प्रतिकूलास्तर्थेव च निर्वास्या भवन्ति, भ-रणीयाश्चाव्यभिचारिण्यश्चेत्। न पुनः प्रातिकूल्य-मान्रेण भरणमपि न कर्तव्यम् ॥ १४२ ॥

बा० १ । साधुटत्तय इति हेतुगर्भ विशेषणमित्याह # चे-दिति । तत्फलमेवाह # व्यभिचारिण्य इति ।

# ७२८ सन्याख्यायां मिताक्षरायां न्यवहाराध्याये २

२ । तुर्यपादं समतीकं पूर्वतो विशेषसन्वात्पृथक् व्याचष्टे \*मतीति । यद्यपि अव्यवहितत्वाि निर्वास्या इत्येव प्राप्तं तथापि चशब्दबलात् भर्तव्या इत्यस्यापि सम्बन्ध इत्याह \* भरणीया-श्रेति। नन्वेवं व्यभिचारिणीषु प्रतिक्लासु अनेनोभयं प्राप्तं, तृती-यपादेन तु निर्वासनमेव प्राप्तम् । तत्र हि निर्वास्या इत्यस्य स-वं वाक्यमिति न्यायेन निर्वास्या एवेत्यर्थः, इति मिथो विरो-धो ऽतं आह \* अव्यभिचारिण्यश्रेदिति । तथा च भिन्नविष-यत्वान्न विरोधः । अत एव विभिन्ननिमित्तोक्तिसङ्गतिः । \*न पुनः, न तु । अकरणे दोषश्रवणादिति भावः ॥ १४२ ॥

मि॰ अव॰ विभजेरन्सुताः पित्रोरित्यत्र स्त्रीपुन्धन-विभागं संक्षेपेणाभिधाय पुरुषधनविभागो विस्तरे-णाभिहितः। इदानीं स्त्रीधनाविभागं विस्तरेणाभिधा-स्यन् तत्स्वरूपं ताबदाह ।

> या॰ पितृमातृपतिभ्रातृदत्तमध्यग्न्युपागतम् । आधिवेदानिकाद्यं चस्त्रीधनं परिकीर्तितम्॥ १ ४ ३॥

मि॰ पित्रा मात्रा पत्या भ्रात्रा च यहतं, यच वि-वाहकाले अनावाधिकृत्य मातुलादिभिर्द्तां, आधिवेद-निकम् अधिवेदनिमित्तम् अधिविन्नस्त्रिये दद्यादिति। वश्यमाणम्, आद्यशब्दन रिक्थक्रयसंविभागपरि-ग्रहाधिगमप्राप्तम् । एतत् स्त्रीधनं मन्वादिभिरुक्तम् । स्त्रीधनशब्दश्च यौगिको न पारिभाषिकः। योगसम्भवे परिभाषाया अयुक्तत्वात्।

यत्पुनर्मनुनोक्तम्, (अ. ९ इलो. १९४) अध्यग्न्यध्यावहनिकं दक्तं च प्रीतिकर्मणि।

भ्रातृमातृपितृप्राप्तं षड्विधं स्त्रीधनं स्मृतम् ॥
इति स्त्रीधनस्य षड्विधत्वं, तत् न्यूनसंख्याव्यवच्छेदार्थं नाधिकसंख्याव्यवच्छेदाय । अध्यग्न्यादिस्वरूपं च—

कात्यायनेनाभिहितम्,
विवाहकाले यत्स्त्रीभ्यो दीयते ह्यानिसिन्धो ।
तद्ध्यमिकृतं सद्भिः स्त्रीधनं परिकीर्तितम् ॥
यत्पुनर्लभते नारी नीयमाना पितुर्गृहात् ।
अध्यावहनिकं नाम स्त्रीधनं तदुदाहृतम् ॥
प्रीत्या दत्तं तु यत्किश्चिच्छ्यच्या वा इवद्युरंणवा ।
पाद्वन्द्निकं चैव प्रीतिदत्तं तदुच्यते ॥

कढया कन्यया वाऽपि पत्युः पितृगृहेऽपि वा ।
भ्रातुः सकाशात्पित्रोवी लब्धं सौदायिकं स्मृतम् ॥
इति ॥ १४३ ॥

१। वा. अथ व्यवहितसंगतिमाह अविभजेरिज्ञिति। तज्ञ तद-पवादत्वेन मातुर्दुहितर इत्युक्ताविष मकारान्तरानुक्त्या न विस्तर इति भावः । अभिहित इति । औरसो धर्मपत्नीज इत्यादिना अपुत्रा योषित इत्यन्तेनेति भावः । अभिधास्यन्, अतीता-यामित्यादिना । अतत्स्त्ररूपं, स्त्रीधनस्वरूपम् । अपित्रिति । अत्र इंद्रोत्तरपदकद्वंद्रगर्भो द्वंदः ।

२ । द्वितीयपादस्याग्निसमीपप्राप्तमिति शाब्दोऽर्थः । तत्फ-छितं वक्ष्यमाणकातीयानुरोधनाह \* यच विवाहेति । नित्य-समासत्वेनास्वपद्विग्रहत्वादाह \* अग्नाविधक्रत्येति । अग्निस-श्विधावित्यर्थः । एतेन विवाहकाले कन्यादानकालेऽग्निसन्निधौ होमकाले चेति कातीयव्याख्यानं कस्य चिद्पास्तम् । छपागम-

### ७३० सव्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराघ्याये २

नवीजमाह \*मातुलेति । आदिना पितृव्यमातृष्वस्त्रादिग्रहणम् ।

३ । \* अधीत । अधिवेदनं निमित्तं यस्येत्यर्थः । अधिवेदनं च सत्यां धर्मपत्न्यां रागत एव विवाहान्तर-करणम् । तस्य निामित्तामित्याधिकारीयष्ठक् । अत्र मानमाह \* अधीति । मूलकृतेति भावः । अत्र आधिवेदनिकं चैवेति प्राच्यधृतपाठो न युक्तः । एवशब्दस्य वैयर्थ्यात् । न्यूनताप-त्तेः । वचनान्तरविरोधापत्तेश्व।तद् ध्वनयन्नाह \*आद्यशब्देनेति।

४। तत्र रिक्थस्य स्त्रीधनत्वे मानं तु पत्नी दुहितरश्रैवेति प्रागुक्तं मुळं स्पष्टमेव।

नारदोऽपि, (व्यव. १३।८)

अध्यग्न्यध्यानहनिकं भर्तदायस्तथैव च।

भ्रातृदत्तं पितृभ्यां च षड्विधं स्त्रीधनं स्मृतम् ॥ इति । कात्यायनोऽपि,

भर्तदायं मृते पत्यौ विन्यसेत् स्त्री यथेष्टतः।

विद्यमानेषु संरक्षेत् क्षपयेत्तत्कुले ऽन्यथा ॥ इति ।

मृतेइति। तदा तदनुमत्यनपेक्षा सूचिता। स्वातन्त्र्यापवाद-माह। विद्यमानेष्विति। दुहित्रादिदायादेषु तत्संरक्षेत्र स्वेच्छ्या व्ययीकुर्यात्। अन्यथा दुहित्राद्यभावे। अत्र मृते स्वातन्त्र्योक्ष्याः जीवति तन्नेति गम्यते। यथेष्टविनियोगाभावे तत्कुले भर्तकुले क्षपयेत् विनियोजयेदित्यर्थः।

च्यासोऽपि,

द्विसहस्त्रपणो दायः स्त्रियै देयो धनस्य तु ।

यञ्च भत्री धनं दत्तं सा यथावदवाष्त्रयात् ॥ इति ।

इयं संख्या प्रत्यब्दे देये। सकृदेवानेक।ब्दपर्याप्तधनदाने तुः
नेयं संख्या । नापि स्थावरनिषेधः ।

द्याद् धनं वा पर्याप्तं क्षेत्रांशं वा यदीच्छति। इति बृहस्पतेः। एतेन-

पितृमातृपतिभ्रातृजातिभिः स्त्रीधनं स्त्रियै। यथाश्वत्या द्विसाहस्त्राद्दातव्यं स्थावरादते॥ इति कार्तायमपि व्याख्यातम्।

प्तेन " भर्जा श्रीतेनेतिमन्वाद्येकवाक्यतया भर्तृदायम् इत्यस्य भर्तृदत्तम्"इति शाच्यानाम्, " इदं भर्तृदत्तद्विविधजङ्गम-सौदायिकविषयं, भर्तृदायोपक्रमात् । एतदाग्रिमम् अपुत्रा शयन-मिति तु स्थावरविषयम्" इति भ्रान्तादेश्व व्याख्यानमपास्तम् । भर्तृदत्तमित्यपि पाठे दोषलेश्वाभावेन तथा पाठस्य निर्वीजत्वा-पत्तेः । तावताऽपि याज्ञवल्क्यादिविरोधस्य दुष्परिहरत्वात् । अत्रापि वचनान्तरैकवाक्यतायाः सत्त्वस्योक्तशायत्वाच । तदा-शयस्योक्तत्वाच ।

५। संविभागलन्धस्यापि तत्त्वे मानं तु—
यदि क्र्यात्समानंशान्पत्न्यः कार्याः समांशकाः।
न दत्तं स्त्रीधनं यासां भन्नी वा व्वश्चरेण वा ॥ इति—
पितुक्ध्वे विभजतां माताऽप्यंशं समं हरेत्। इति —
दत्ते त्वधांशहारिणीति च मूलं पागुक्तमेव।
क्रयादिलन्धस्य तत्त्वं तु सामान्यतो लोकप्रसिद्धमेव।
देवलोऽपि,
द्विराभरणं शुल्कं लाभश्च स्त्रीधनं भवेत्।
भोक्री तत्स्वयमेवेदं पतिनाईत्यनापदि ॥ इति।
७। सर्वत्र मानं तु स्वत्वकारकहेत्नामष्टानां परिगणनपरो—
गौतम एव,
स्वामी रिक्थक्रयसंविभागपरिग्रहाधिगमेषु, ब्राह्मणस्या-

### ७३२ सच्याक्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

धिकं लब्धं, क्षत्रियस्य विजितं, निर्विष्टं वैश्यशुद्रयोरिति ।

इदं च प्राग्व्याख्यातम् । स्वत्वस्य स्वत्वहेतुनां च लोकप-सिद्धत्वेन शास्त्रेकसमाधिगम्यत्वाभावेऽपि गौतमवचनं नियमा-र्थमित्यपि प्रागुक्तमेव ।

८। एवं पदार्थानुका वावयार्थमाह अएतदिति। एकाद्राधोकं सर्वामित्यर्थः। अप्रामाण्यशङ्कानिरासाय साकाङ्क्षमेवाह अमन्वादिभिरिति । यत्तु पड्विधं स्त्रीधनामिति मनोस्तत्परिगणितेषु
पद्स्वश्वकर्णादिवत्तदृढ एव स्त्रीधनशब्द इति त्वदाद्यशब्देन कथं
तेषां परिग्रह इति कैश्चिदुक्तम् । तन्न । वचनान्तराविरोधाच्छिष्टाचारविरोधाच । तस्माद्यौगिक एवायं दृष्टान्तवेपम्यादित्याहअ स्त्रीधनेति । चस्त्वर्थे । एवमग्रेऽपि । अ योगेति । अक्छप्तेति
न्यायात् । न च रूढियोगिमिति न्यायेन वेपरीत्यं शङ्काम् । छब्यात्मिकाया एव रूढेस्ततः प्रावल्यस्य न्यायविषयत्वात् । एवं
चाळब्धात्मकरूढितो योगस्यैव प्रावल्यमिति भावः ।

९ । किञ्चास्य तथात्वे पुरुषधनशब्दे स्नीपुरुषधनशब्दे मातृधनशब्दे पितृधनशब्देऽपि तथा वक्तव्यत्वापत्तेः । तद्दत्रापि
निर्वाहाच । सौदायिकं धनं प्राप्येत्यनेन योगस्यैव बोधनाच ।
न चैवं पुरुषधनादिवदेतस्याप्यकथनमेवोचित्रमिति वाच्यम् ।
तस्या अस्वान्तन्त्रयेणार्जनाद्यनधिकाराद्धनाभावेन मातृधनं दुहितृगामीत्यस्यासङ्गतिनिरासाय मन्क्तस्रीधनषद्त्वस्य न्यूनतानिरासे तात्पर्यमिति सचितुं मूलकृदादिभिर्वहुभिर्मुनिभिर्वहुनि
तान्युक्तानीति दिक् ।

१०। नन्ववं मनुविरोधोऽत आह श्रयत्पुनिरिति। यन्वि-त्यर्थः। एवमग्रेऽपि। भ्रातृ मातृ इत्यत्रोभयत्र शाकपार्थिवा-दिसमासः। अत एवानङ् न। ११।मूलवचनान्तरानुरोधेनाह क्षतन्न्यूनेति । युक्तं चैतत् । अन्यथा हि पड्विधमध्येऽपि मूलतो मानवे नारदीये च प्रागुक्ते विशेषस्य सत्त्वेन तत्रापि विरोधदार्ढ्यमेव ।

किं च तेनापि तद्ग्रे एवान्वाधेयं च यहत्तामित्यादिना तद्धिकमुक्तमिति तस्यापि मिथोऽन्यथा विरोध एवेति ।

१२। \*अभिहितमिति। मानवोक्तक्रमेणेति भावः। \*स्त्री-भ्यः, कन्याभ्यः । प्रकृतत्वात् । हिशब्दः निश्चये । तत् दानेन तदीयत्वात् स्रीधनम् अध्याप्रकृतिमत्येवं सद्भिः परिकीर्तितमि-त्यन्वयः । एवमग्रेऽपि । पुनस्त्वर्थे उक्तवैलक्षण्ये । अध्यावहनं ततो नयनं तदस्ति हेतुत्वेन यस्येति अत इनिठनौ इति ठत् । \*नामशब्दः निश्चये। प्रीतिदत्तं द्विविधं, प्रथमदर्शने प्रीत्या पाद-वन्दननिमित्तकं, तदुत्तरं सेवया प्रीत्या दत्तं च। तत्रादौ द्वितीय-माह \* प्रीत्येति । आद्यमाह \* पादेति । तत्प्रीतिद्त्तमेवोच्यते इत्यन्वयः । अनेन मानवे पीतिकर्मणीति समाहारद्वन्द्वात्सप्तमी। कर्म च पादवन्दनमेव । संख्याविरोधस्तूक्तरीत्या नेति बोध्य-ऊढायामप्यक्षतयोन्यां तथापि तत्साहचर्यादन्द्रापर एवात्र। ऊ-दया पत्युः सकाज्ञाल्लब्धं भ्रातुः सकाज्ञात्पित्रोर्वा सकाज्ञाल्लब्धं वा । अथवा कन्ययाऽपि पितृगृहे स्थितयाऽपि वाडन्यत्रास्थितया वा भ्रातुः पित्रोमीतापित्रोः सकाशाद्यछब्धं तत्सर्वे सौदायिकं स्मृतिमत्यर्थः । सुदाय एव सौदायिकं स्वार्थिकप्टन् । स्वदायते। लब्धमिति वा । स्वदायसम्बन्धिभयो लब्धमिति तु पाञ्चः। पूर्व रिक्थपदार्थस्तु एतदन्यो ग्राह्मः॥ १४३ ॥

मि॰ अव. किञ्च।

याः बन्धुदत्तं तथा शुल्कमन्त्राधेयकमेव च।

### ७३४ सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

बन्धुभिः कन्याया मातृबन्धुभिः पितृबन्धुभिश्च यद्त्तं, शुल्कं यद् गृहीत्वा कन्या दीयते, अन्वाभेयकं परिणयनादनु पश्चादाहितं दत्तम्।

उक्तं च कात्यायनेन,

विवाहात्परतो यच लब्धं भर्तकुलात्स्त्रया। अन्द्राधेयंतुतद् इव्यंलब्धं पितृकुलात्तथा॥ इति। स्त्रीधनं परिकीर्तितामिति गतेन संबन्धः। मि॰ अवः एवं स्त्रीधनमुक्तं, तदिभागमाहः।

या॰ अतीतायामप्रजिति बान्धवास्तदवाप्नुयुः॥१४४॥।

मि॰ तत् पूर्वोक्तं स्त्रीधनमप्रजास अनपत्यायां दु-हितृदौहित्रीदौहित्रपुत्रपौत्ररहितायां स्त्रियामती-तायां मृतायां बान्धवा भत्रीदयो बक्ष्यमाणा गृह्ण-नित ॥ १४४ ॥

वा.१। \*किं चेति। अन्यदिष स्त्रीधनं मूलकृदाहेत्यर्थः। अत एवा
मूले \*तथेति। उक्तविद्तयर्थः। प्रकृतत्वादनूदावस्थायां दत्तस्यैवः
तत्त्वाचाह \* कन्याया इति । भ्रातृवान्धवयोर्बन्धुरिति कोशेऽिषः
भ्रातुः प्रागुपादानादाह \*मात्रिति । स्वसमानत्वादात्मवन्धूनामप्रहणम् । \*यदिति । तथाचाषीसुरादिविवाहविषयमिदम् । अतः
एव गौतमीयं भागेनीशुलकं सोद्यीणामूर्ध्वं मातुः पूर्वं वैके इतिः
वक्ष्यमाणं भिगनीशुलकम् आसुरादिविवाहोदाया भिगन्या।
धनमिति कल्पतरुणा व्याख्यातम् । वृत्त्यपेक्षो विकल्पः ।

२। कात्यायनेन त्वन्यथैतदुक्तं, गृहोपस्करवाह्यानां दोह्याभरणकर्मणाम् । मूल्यं लब्धं तु यत्किचिच्छलकं तत्परिकीर्तितम् ॥ इति । गृहादिकर्तृणां शिल्पिनां तत्तत्कर्पकरणाय भन्नीदिमेर- णार्थ तस्य यद्दानं तच्छुल्कम् । तदेव मूल्यं प्रवृत्त्यर्थत्वात् इत्यर्थः। गृहं प्रसिद्धम्। उपस्कर उल्लूखलादिः। वाह्यो वृषादिः। दोह्यो गवादिः। आभरणं प्रसिद्धम् । कार्मणामिति पाठे ते दासाद्याः, तदा एतेषां मूल्यं यक्तव्यं तच्छुल्कमित्यर्थः।

३। व्यासेत त्वन्यथैतदुक्तम्,

यदानीतं भर्नृगृहे ग्रुल्कं तत्परिकीर्तितम् इति ।
भर्नृगृहगमनार्थम्रत्कोचादि यद्दनं तादित्यर्थः । इदं
चोभयं ब्राह्मादिष्वप्यविशिष्टम् । अन्वाधेयके स्वार्थे कन् इत्यावायेन योगार्थमाह \* पारिणयनादिति । आधेये भूतत्वं विवासितामित्याह \* आहितामिति । तद्रथमाह \* दत्तामिति । मूळे एववाब्दः एतदन्यव्यवच्छेदे ।

४। तृतीये मानमाह \* उक्तं चेति। स्पष्टोऽर्थः । \* भर्तृकु-छात्, श्वशुरादेः । \* पितृकुलात्, मातापितृकुलात् । अन्यद्पि तत्तेनैवोक्तम्,

कर्ध्व लब्धं तु यित्किचित्संस्कारात्मीतितः स्त्रिया। भर्तुः पित्रोः सकाशाद्वा अन्वाधेयं तु तद्भवेत् ॥ इति । ततः मीतिमयुक्तोऽत्र विशेषः।

५ । मूछस्य साकाङ्कत्वात्तथेत्यनेन स्चितमेवाह \* स्त्री-धनमिति ।

अत एव विष्णुः,

पितृपातृसुतभ्रातृदत्तमध्यग्न्युपागतम्।
आधिवदिनकं बन्धुदत्तं युल्कान्वाधेयकम् ॥ इति ।
माप्तं शिल्पैस्तु यद्वित्तं मीत्या चैव तदन्यतः ।
भर्तुः स्वाम्यं तदा तत्र शेषं तु स्त्रीधनं स्मृतम् ॥
इति कातीयं तु महानिबन्धेषु मिताक्षरादिष्वदर्शनान्त्रिमूल्यम्।

### ७३६ सब्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराघ्याये २

समूलत्वेऽपि वा तदेत्युक्तिसाफल्याय च भर्तरि जीवाति उभय-विषयमात्रे तस्य स्वाम्यस्य विद्यमानत्वान्न तस्याः स्वाम्यम्।

अन्यत्सर्वे तस्या एव । उभयमिप भर्तुरभावे तस्या एवे-त्यर्थे पूर्वेकवाक्यतेव ।

यद्वा । भर्तिर जीवत्यपि वक्ष्यमाणदुर्भिक्षाद्याशयकम्।तदा दुर्भिक्षादौ शेषं दुर्भिक्षाद्यभाववदित्यर्थात् । अत एव सौदायिके सदा स्त्रीणामित्यत्र सदेत्युक्तम् ।

तत्रापि सदेति पाठे तु भर्तुरित्यस्य मध्यमाणिन्यायेनान्वः यात् भर्तुः शिल्पैः तन्तुवायादिस्त्रीभिर्यद्वस्त्रवयनादिनाः प्राप्तं भर्त्तुः प्रीत्या च यदन्यैर्द्गं तत्र भर्तुः स्वामित्वामित्यर्थः युक्तं चैतत् । अन्यथा स्वार्जनस्य स्वत्वानापादकत्वापत्तेरिति

६। एवमन्योऽपि स्त्रीधनत्वापवादः।

तथा च कातीयम्,

तत्र सोपधि यदत्तं यच योगवशेन वा । पित्रा भ्रात्राऽथवा पत्या न तत्स्त्रीधनमिष्यते ॥ इति । उत्सवादौ शोभा उपधिः । संभोगाद्यर्थे छलं योगः ।

स्त्रीणां सर्वथा ऽस्वातन्त्र्यस्य पूर्वमुक्तत्वात्स्वधनव्ययेऽि भत्रीद्यनुमितरपेक्षिता सित संभवे ऽनापिद । अत एव तदस्त पारतन्त्र्यं धनस्वीकारे को विरोध इति पूर्व मिताक्षरा । सौदा यिके तु न तथा ।

तथा च कात्यायनः,
ऊढया कन्यया वाऽपि पत्युः पितृगृहेऽपि,वा ।
भ्रातुः सकाशात्पित्रोर्वा छब्धं सौदायिकं भवेत् ॥
सौदायिकं धनं प्राप्य स्त्रीणां स्वातन्त्र्यामिष्यते ।
यस्मात्तदानृशंस्यार्थं तैर्द्तं तत्प्रजीवनम् ।

सौदायिके सदा स्त्रीणां स्वातन्त्रयं परिकीर्तितम् । विक्रये चैव दाने च यथेष्टं स्थावरेष्विप ॥ इति । एतद्रये भर्त्तुर्दायमिति, ततोऽग्रे अपुत्रा श्रयनिमिति च पूर्वी क्तपाटः । सदेत्यस्य भर्त्तरि जीवत्यजीवित वेत्यर्थः । आवृ-श्रंस्यमनुकम्पा तिकिमित्तम् । प्रजीवनं जीवनप्रकर्षाधायकम् ।

एतेन सौदायिकामिति स्नीधनमात्रोपलक्षणं, यस्मात्तादिति हेतोः सर्वत्र सत्त्वादिति भ्रान्तोक्तमपास्तम् । आपद्यनापदि नेत्यर्थः। अत एवाग्रे ऽन्यथोक्तिदीयांशे।

७। स्थावरे तु भर्तृदत्तमात्रे न स्त्रिया दानाद्यधिकारः।
भर्त्रो प्रीतेन यद्दत्तिमिति पागुक्तनारदात् । एतेन मृते भर्त्तरीति
पागुक्तकातीयमपि व्याख्यातम् । तद्दत्तस्थावरान्यस्थावरं
। स्वग्रुरादिदत्तं तु देयमेव । उक्तकातीयात् ।

स्थावरादिधनं स्त्रीभ्यो यहत्तं क्वशुरेण तु । न तच्छक्यमपाहर्तुं पुत्रैरपि हि कर्हिचित् ॥

इति बृहस्पतेश्व। अन्यथा मिथो विरोधः। न च स्त्रिया दाने नाधिकार इति वाच्यम् । श्रुतिस्मृतिपुराणादौ वहुशो व्रतेष्टापूर र्कादौ तत्प्रतिपादनात् ।

पितृभ्यां यस्य यद्तं तत्तस्यैव धनं भवेत्।

इति पूर्व मूलोक्तेः स्वत्वाभावे परस्मे दाने उनिधकारेण तदसङ्गतेश्व। कथं चित् कृतेऽपि चौर्यदण्डापत्तेश्व। अनुमत्या कृते फिलाभावापत्तेश्व। भर्तदानस्यापि पुराणे प्रसिद्धत्वाच। दुर्भिक्षा-चन्यत्र तु न कस्यापि तद्धनग्रहणे ऽधिकारः।

तथा च कात्यायनः, न भर्त्ता नैव च सुतो न पिता भ्रातरो न च। आदाने वा विसर्गे वा स्त्रीधने प्रभाविष्णवः॥

### ७३८ सच्याख्यायां मिताक्षरायांच्यवहाराध्याये २

यदि होकतरो होषां स्तीधनं भक्षयेत् बलात्।
स दृद्धिं प्रतिदाप्यः स्याइण्डं चैव समाप्तुयात्॥
तदेव यद्यनुज्ञाप्य भक्षयेत्प्रीतिपूर्वकम्।
मूलमेव तदा दाप्यो यदा स धनवान्भवेत्॥
अथ चेत् स द्विभार्यः स्याच च तां भजते पुनः।
प्रीत्या विस्रष्टमपि चेत्प्रतिदाप्यः स तद् बलात्॥
प्रासाच्छादनवासानामुच्छेदो यत्र योषितः।
तत्र स्वमाददीत स्त्री विभागं रिक्थिनां तथा॥ इति।

८। एतेन "अनियतसंख्यस्त्रीधनमङ्गीकृत्य षट्त्वसंख्याया अविवक्षामुक्तवा वचनानाम् स्त्रीधनकीर्तनमात्रपरत्वमङ्गीकृत्य यत्प्रजलिपतं प्राच्यैः तदेव च स्त्रिया धनं यत् भर्ततः स्वातन्त्रयेण ददाति विक्रीणीते भुङ्गे चतदिदं कि श्रित्संक्षिप्य कात्यायनेनोक्तं प्राप्तं शिल्पेस्त्वित, तेन न तत् स्त्रीधनं सौदायिकं तु तथा" इति तदपास्तम् । अनेकवचनविरोधापत्तेः । कातीयाश्रयस्योक्तत्वा-चिति दिक् ।

उ०९। तदित्यस्य व्याख्या अपूर्वोक्तामिति । सर्वमित्यर्थः । अप्रजसीत्यसिजन्तम् । तद्र्यः अनपत्यायामिति । कन्यादौ मात्रवयवान्वयवाहुल्यात्तस्यापि स्पष्टमर्थं प्रागुक्तस्य मातुर्दुहितरः इत्यस्यानुरोधेनाह अदुहित्रिति । एतत्पश्चकरहितायामित्यर्थः। अन्यत्र बान्धवश्बदस्य बन्धुत्रयप्रत्वेऽपि प्रकृते वक्ष्यमाणानुरोधेनान्यार्थप्रत्वामित्याह अभित्रोदयो वक्ष्यमाणा इति । अनुपद्दामेति शेषः । विधिन विविक्षित इत्याह अगुक्तन्तीति ॥ १४४ ॥

१ कैश्चित् बन्धुदत्तमित्यादिकम् अतीतायामित्यादौ योजयित्वा परिणयनानन्तरं बन्धुदत्तादिकं बान्धवा भ्रातरो गृह्वन्तीति ब्याख्या-तं, तदृदृपयति \* अन्यत्रेति

मि॰ अवः सामान्येन बान्धवा धनग्रहणाधिकारि-णो दर्शिताः। इदानीं विवाहभेदेनाधिकारिभेदमाह। या॰ अप्रजःस्त्रीधनं भर्तुर्बाह्यादिषु चतुर्ष्वि। दुहितृणां प्रसूता चेच्छेषेषु पितृगामि तत्।। १४५॥

मि॰ अप्रजसः स्त्रियाः पूर्वोक्तायाः ब्राह्मदैवार्षप्राजापत्येषु चतुर्षु विवाहेषु भार्यात्वं प्राप्ताया
अतीतायाः पूर्वोक्तं धनं प्रथमं भर्तुभवति । तद्भावे
तत्प्रत्यासन्नानां सपिण्डानां भवति । शेषेष्वासुरगान्धवराक्षसपैशाचेषु विवाहेषु तत् अप्रजःस्त्रीधनं
पितृगामि । माता च पिता च पितरौ तौ गच्छतीति
पितृगामि । एकशेषनिर्दिष्टाया अपि मातुः प्रथमं
धनग्रहणं पूर्वमेवोक्तम् । तद्भावे तत्प्रत्यासन्नानां
धनग्रहणम्।

सर्वेष्वेव विवाहेषु प्रस्ताऽपत्यवती चेद् दुहितृणां तद्धनं भवति । अत्र दुहितृशब्देन दुहितृदुहितर उ-च्यन्ते । साक्षाद् दुहितृणां मातुर्दुहितरः शेषितत्य श्रोक्तत्वात् ।

अतश्च मातृधनं मातिर वृत्तायां प्रथमं दुहितरो गृह्णन्ति । तत्र चोढान्द्रासमवायेऽन्द्रा गृह्णाति । त-दभावे परिणीता । तत्रापि प्रतिष्ठिताऽप्रतिष्ठिता-समवायेऽप्रतिष्ठिता गृह्णाति । तदभावे प्रतिष्ठिता ।

यथाह गौतमः, स्त्रीधनं दुहितृणामप्रसानाम-प्रतिष्ठितानां चेति । तत्र चदान्दात् प्रतिष्ठितानां च । अप्रतिष्ठिता अनपत्या निर्धना वा ।

## ७४० सञ्चाख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराष्याये २

एतच शुल्कव्यतिरेकेण। शुल्कं तु सोद्यीणा-मेव। भागनीशुल्कं सोद्यीणामूर्ध्वं मातुरिति गौ-तमवचनात्।

सर्वासां दुहितृणामभावे दुहितृदुहितरो गृह्णानित। दुहितृणां प्रस्ता चेदित्यस्माद्यचनात् । तासां भिन्न-मातृकाणां विषमाणां समवाये मातृद्वारेण भाग-कल्पना। प्रतिमातृ वा स्ववर्गे भागविद्योष इति गौ-तमस्मरणात्।

दुहितृदोहित्रीणां समवाये दोहित्रीणां किश्चिदेव दातन्यम्।

यथाह मनुः, (अ. ९ इलोक १९३)
यास्तासां स्युर्दुहितरस्तासामपि यथाहतः।
मातामस्या धनात्किश्चित्प्रदेयं प्रीतिपूर्वकम्॥इति।
दौहिश्रीणामप्यभावे दौहित्रा धनहारिणः।
यथाह नारदः, (व्यव. १३।२)
मातुर्दुहितरोऽभावे दुहितृणां तदन्वयः। इति।
तच्छव्देन सक्षिहितदुहितृपरामर्शः।

दौहिन्नाणामभावे पुत्रा गृह्णान्ति । ताभ्य ऋते-ऽन्वय इत्युक्तत्वात् । मनुरपि दुहिनृणां पुत्राणां च

मातृधनसम्बन्धं —

दर्शयति, (अ०९ इलो० १९२)

जनन्यां संस्थितायां तु सम सर्वे सहोद्राः।
भजेरन्मातृकं रिक्थं भगिन्यश्च सनाभयः॥इति।
मातृकं रिक्थं सर्वे सहोद्राः समं भजेरन्,सनाभयः भगिन्यश्च समं भजेरिति सम्बन्धः। न पुनः

सहोदराः भागिन्यश्च सम्भूय समं भजेरिज्ञिति। इतरेत-रयोगस्य द्वन्द्वेकशोषाभावादप्रतितेः। विभागकर्तृत्वा-न्वयेनापि चश्चब्दोपपसेः । यथा देवदस्तः कृषिं कु-र्याचज्ञदस्तश्चोति । समग्रहणमुद्धारिवभागनिष्टृस्यर्थ-म् । सहोदरग्रहणं भिन्नोदरिनवृत्त्यर्थम् ।

अनेपत्यहीनजातिस्त्रीधनं तु भिन्नोदराऽप्युत्तम-जातीयसपत्नीदुहिता गृह्णाति । तदभावे तद्पत्यम् ।

तथाच मनुः, (अ. ९ इलो. १९८)

स्त्रियास्तु यद्भवेद्धिसं पित्रा दत्तं कथश्चन ।

ब्राह्मणी तद्धरेत्कन्या तद्पत्यस्य वा भवेत्॥इति।

ब्राह्मणीग्रहणमुत्तमजात्युपलक्षणम् । अतश्चानपत्यवैश्याधनं क्षत्रियाकन्या गृह्णाति । पुत्राणामभावे ।

पौत्राः पितामहीधनहारिणः । रिक्थभाज ऋणं प्र।तिकुर्युरिति गौतमस्मरणात् । पुत्रपौत्रेर्ऋणं देयामिति ।

पौत्राणामपि पितामद्युणापाकरणेऽधिकारात् । पौ।त्राणामप्यभावे पूर्वोक्तभन्नीद्यो बान्धवा धनहारिणः ॥ १४६ ॥

बा. १। सङ्गतिमाह क्ष्मामान्येनेति । भर्त्रोदित्वसामान्येनेत्यर्थः।

क्षेत्राधिकारिभेदमिति । तथा च पूर्वव्यवस्थापकमेवाग्रिममिति

मावः । एतेनातीतायामित्यर्धं वन्धुदत्तमित्यनेन पूर्वत्रानान्वितेन

सम्बद्धमित्यपास्तम्। मध्ये पाठासाङ्गत्याद्यापत्तेः । अपूर्वोक्तायाः,

दुिहत्रादिपञ्चकरहितायाः। तस्याः ब्राह्मादिना धनसम्बन्ध इत्याह

ब्राह्मति । सहम्युपपत्तये आह अभार्यात्विमिति । प्रकृतत्वादाह अतीताया इति । तत्राषः समासो छप्तविभक्तवन्तं तत् पृ
यक् वा पदमिति भावः । तत एव धनमि न यत्किञ्चिदित्या-

ह \* पूर्वोक्तम् इति । सर्वमित्यर्थः । भर्तरेकस्योपादानादाह \*प्रथमिति । मात्रा स्वस्ना वा तद्वाद्यमिति । पैठीनसिर्प्येवम् । एतेन 'स्त्रीधनं भर्ता इति पाठाभित्रायेणयं मे पुत्र इत्येतत्पुत्रशे-षपरमिदं, मानवं तु अस्यां यो जायते पुत्र इत्येतत् पुत्रिकापरम्" इति भ्रान्तोक्तमपास्तम् । कल्पतर्वादिविरोधात् ।

२। व्युक्रमेणापिना समुचेयमाह श्रतदभावे इति । तद्धि-कारितावच्छेदकं प्रागुक्तमन्वादेराह श्र तत्प्रत्यासन्नानामिति । पाठक्रमादार्थक्रमो वलीयानिति न्यायनाकाङ्कत्वात्तस्योभयशे-षत्वाचाह श्रशेषेष्विति । उक्तान्यत्वादाह श्र आसुरेति ।

अत एव मनुरिष, (अ.९।१३५) अपुत्रायां मृतायां तु पुत्रिकायां कथं चन। धनं तत्पुत्रिकाभर्ता हरेतैवाविचारयन्।। इति। यद्यपि,

ब्राह्मदैवार्षगान्धर्वपाजापत्येषु यद्वसु । अप्रजायामतीतायां भर्तुरेव तदिष्यते ॥

इति मानवैकवाक्यता मूलस्थयथाश्रुतापिना गान्धवसमुच-यात्सम्भवति तथाऽपि ब्राह्मादिषु चतुर्षु विवाहेषु अप्रजायाम-तीतायां तद्धर्तुः शेषेषु च पिता हरेदिति विष्णुविरोधात् तथा नापेरर्थ इति । मानवे गान्धवप्रहणं विकल्पार्थमेवेति प्राश्चः। तदि-त्यस्यार्थः \* अप्रजःस्त्रीति । पितृशब्दे पाग्वदेकशेषोऽभिमत इत्याह श्रमाता चेति।तत्र क्रमोऽपि प्रागुक्त एवेत्याहश्रणकेति ।

 क्रमम् उभयप्रत्यासन्नानामित्यर्थः।

अत एव विवाहेष्वित्यनुहत्तौ विष्णुः,

सर्वेष्वेव प्रमुतायां यद्धनं तद् दुहित्गामीति ।

मध्यपिवतस्य दुहितृणामित्यस्य काकाक्षिगोलकन्यायेनोभ-यत्रान्वयं मुन्यभिमतमभिसन्धाय तथैवाह \* प्रस्तेति । प्रस्तं प्रसवस्तदस्यास्तीति प्रस्तेत्यर्शआद्यचाऽर्थ इति भावः । तथाच दुहितृणां प्रस्तवती चेत् दुहितृणां तद्धनं भवतीत्यर्थः । अन्य-या तु भत्रीदेरिति भावः ।

४। विशेषमपौनरुत्वायाह अअत्रेति। इलोके इत्यर्थः । अदु-हित्रिति । कन्यायाः कन्या इत्यर्थः । अत्र बीजं तदेवाह असा-सादिति । अइत्यत्र, तत्रेव । तथा सित प्रागुक्तानुरोधादिनैवा-त्रादितः क्रममाह अअतश्रेति । तासामि तन्त्वे चेत्यर्थः । अट्ट-चार्यां, मृतायाम्। अदुहितरः, साक्षात्। अत्रापि तथैवेति सूचय-न्यागुक्तमेवाह अतत्र चेति । तासां मध्ये चेत्यर्थः । अन्द्रां, सैव । एवमग्रेऽपि । अत्रापि, परिणीतामध्येऽपि ।

५। द्वितीयपक्षेक्तोढानां प्राप्तमेवेत्याशयेनाह क्षतत्र चशब्दास्मितिष्ठितानामिति । गौतमीये इत्यर्थः । स्वोक्तशुल्के विशेषमाह

क्ष पतचेति । मातृधनं दुिहतृगामीत्युक्तं चेत्यर्थः । क्षशुल्कं तु,
तद्भूपं स्त्रीधनं तु । तद्दाने तद्ग्रहणस्य निमित्तत्वात्तस्य स्त्रीधनत्वम् । क्षभिगनीशुल्कमिति। व्याख्यातम् । क्षद्धर्वमिति । मातुमरणादनन्तरमित्यर्थः । कल्पतरुर्प्येवम् । अस्य वाक्यशेषोऽपि
पाशुक्तः । माता चात्र मगिन्येव । तथा च तद्भूपमातुरभावे
दुिहत्रादिषु पौत्रपर्यन्तेषु सत्स्विष स्वभगिनीशुल्कं सोदरा एव

### ७४४ सञ्याख्यायां मिताक्षरायांव्यवहाराष्याये २

गृह्णीयुरित्यर्थः ।

एवेन दुहित्रादिव्यवच्छेदः। तथा च तदभावे तेषाम्। एतेन ऊर्ध्विमित्यस्य सोदर्याणामभावे इत्यर्थमभिषेत्यादौ तेषां ततो मातुस्तदुभयाभावे पितुर्वक्ष्यमाणवौधायनात् तत्र हि रिक्थं शु-लकम् इति भ्रान्तोक्तमपास्तम्।

६। ननु यदा अनेककत्यानां मृतानां वैषम्येण कत्यास्तदा तासां मातामहीधने कथं विभागकल्पनेत्याशङ्कायामनेकिपतृका-णामित्यनेन पौत्राणां पैतामहधनविषये उक्तमेव न्यायं स्मरन्नाह क्ष तासामिति । कन्याकन्यानामित्यर्थः । अत्र वचनमप्याह क्ष प्रतीति । वाशब्द एवार्थे । क्ष स्ववर्गे, दौहित्रीवर्गे । प्रतिमातृ मातिर मातिर । स्वस्वमातृविषये । भागविशेषस्तत्कल्पना कर्त्तव्या न स्वस्वरूपापेक्षयेति । इद्युक्तरीत्या अन्यत्रापि स्थल-विशेषे बोध्यम् ।

७। नन्वेवं भ्रातृतत्पुत्रसम्वाये उक्तप्रकारस्यात्राप्याप-तिरत आह \* दुहित्दौहित्रीणामिति । दुहितस्थ दुहित्क-न्याश्च तासामित्यर्थः। किश्चिदेवेत्यनेन मातृद्वारकभागकल्पनस्य सर्वथा तदभावस्य च निरासः। \* तासां, प्रागुक्तकन्यानाम्। जनन्यामित्यग्रिमामिदम् । अग्रे शेषे पष्टी। \* यथाईतः, यथा-योग्यम्। द्रव्याल्पत्वबहुत्वादियोग्यतानुसारेण। सार्वविभक्ति-कस्तिसः।

८। श्रमातुरिति । अत्राभावे इति दुहितृणामिति चयथेष्टमनवेति। तदन्वय इति च तन्त्रेण सप्तम्यन्तं प्रथमान्तं च। भजेरन्नित्यस्य चानुद्यत्तिः । तथा च मातुरभावे तद्धनं साक्षात् दुहितरो गृह्णीयुः, दुहितृणामभावे तदन्वये दुहितृसन्तानमध्ये आदौ
दुहितृणां दुहितरस्तदभावे तदन्वयो दुहितॄणामन्वयो दौहित्र

इत्यर्थः । तथा च तदन्वय इत्युक्त्या पुत्रीसन्तानरूपाणां दौहि-त्राणां ग्रहणम्, अन्यथा तदुक्तिर्व्यर्थेव स्यात् ।

९। यद्वा तदन्वये इति सप्तम्यन्तपाठ एव । मातुर्धनं दुहितर आप्नुयः, अभावे तदभावे दुहितृणां तद्दुहितृणां, तदभावे तदन्वये ये जाता दौहित्रास्तेषामित्यर्थः । प्रथमान्तमात्रपाठेऽप्येवम् । अग्रे यथायोग्याक्रियाच्याहारः पक्षद्वयेऽपि । तदन्वया इति प्रथमा-बहुवचनान्तपाठस्तु युक्ततरः । तदा ऽऽद्येव व्याख्या च ।

१०। ननु तच्छब्देन मातृपरामर्शः कन्याकन्यापरामर्शो वा कुतो नेति चेन्न। आश्रयानवबोधात्। तथाहि। मातुरभावे दुहितर-स्तासां दुहितृणामभावे तदन्वय इत्येतावन्मात्रं हि मूलोक्तसमम् अभिमतं स्यात्तदाऽऽद्यपक्षो भवेत्,न तु तथा। दुहितृणां दुहितर इत्यन्यतरस्यानातिप्रयोजनकत्वः।पत्तेः । मूलवत्ताद्विनैव निर्वाहे तत्पदाधित्रयापत्तेश्च। द्वितीये पक्षद्वयविधेयत्वेन प्राधान्यस्य द्विती-ये पाठसंनिधेश्च सत्त्वेऽपि आद्ये पाठसंनिधेः पक्षद्वयेऽपि आर्थस-निधरवयवसंनिधेश्चासत्त्वाद्दोहित्रापेक्षया दोहित्रीसन्तते विभक्त छ-स्वात्। तदाह—

११। क्ष तच्छब्देन संनिहितेति । यदीयं धनं तत्संनिहि-तेत्यर्थः । अतएव तत्पदसार्थक्यम् । अतएवोक्तनारदं विहाया-ह क ताभ्य इति । मूले एवेति भावः ।

दुहितृणामभावे तु रिक्थं पुत्रस्य तद्भवेत्।

इति कातीयमप्येवं परम् । इत्याशियकैव मन् किरिति। अत्र तत्संमितमप्याह क्ष मनुरपीति । क्ष सम्बन्धं, तन्मात्रं न तु क्रमं नापि सम्बन्धमिति भावः । क्ष संस्थितायां, मृतायाम् । श-ब्दतः समुच्चयमतीतेरभिमतं मन्वर्थमाह क्ष मातृकिमिति । तत आगतमित्यर्थः । क्ष सनाभयः, सोदर्याः । ननु शब्दतः मतीय- मानः परोक्त एकान्वय एवास्तु किं भिन्नान्वयेन अत आह अन पुनिरिति । नित्वत्यर्थः । असम्भूय, मिलित्वा । समं भजेरिनिति पाठः । सम्बन्ध इत्यस्य । प्रेऽनुषङ्गः । तत्र हेतुमाह अद्देतरेनित । द्वन्द्वैकशेषयोरभावादित्यर्थः । इतरेतरयोगो मिलितस्यैकधर्मावच्छिन्नेतरान्वयः । मेलनं च समूहरूपता । समूह एव चेतरेतरयोगपदवाच्यः । अत एव ति द्वग्रहवाक्ये चद्वयादिप्रयोगः । तेन ह्वन्योन्यस्मिन्नन्योन्यसाहित्यं गम्यते । तेन समूहरूपतानिसाद्धः । अत एव चेत्रश्च मैत्रश्च पचत इत्यादी नित्यदिवचनाचिन्ताख्यातप्रयोग एव । एकैकत्वेन दित्वादेविरोधेऽपि समूहचुद्धिवषयगतनानैकत्वरितरोधात् । तस्य प्रतीतिर्दि द्वन्द्वे एकश्चेषे च भवति । यथा द्वन्द्वे धवखदिरपलाशा इति, सजातीयैकशेषे च भवति । यथा द्वन्द्वे धवखदिरपलाशा इति, सजातीयैकशेषे च त्रात्वादित्यनेन। न तु तथा प्रकृतेऽस्ति स्नातृभगिन्य इति अपत्यानीति स्नातरानिति वा । तस्मान्नेतरेतरयोगप्रतीतिरिति भावः ।

१२। ननु द्वन्द्वादेरभावेऽपि तस्य चार्थत्वाच्चस्य च एकस्य चात्र सत्त्वात्साङ्काश्यकानां पाटलिपुत्रकाणां च पाटलिपुत्रका अभिक्ष-पतमा इत्यादाविव तत्प्रतीतिः स्यादेव, अत आह \* विभागेति । कर्तृत्वान्वयेनापीति पाटः । विभागे कर्तृत्वेनान्वयेनापीत्यर्थः । कचित्तथा पाट एव । तथा च दृष्टान्ते प्रकारान्तरावगततात्प-यंद्रशान्मिथः साहित्यावगतावप्यत्रेश्वरं गुरुं च भजस्वेत्यादा-विवैकस्यान्यसहितस्यान्वयेऽप्येकस्य केवलस्यैवेकधमीवच्छिने ऽन्वयाच् चसमिष्ट्याहृतस्य किश्चिदप्राधान्यप्रतीत्यैकक्षपावच्छिने के एकक्ष्पेणान्वयसत्त्वात् तत्कर्त्वांशे समुच्चयेऽपिन तथेति भावः।

१३। यद्यपि कचिचद्वयसन्वेऽपि न तत्प्रतीतिः कचित्तदभावे-ऽपि तत्प्रतीतिर्गमकवशात् तथापि प्रकृते न तथा। अपिरुक्तरीति- समुचायकः एवार्थो वा । विभागकर्तृत्वेनान्वाचयेनापीत्यपपाठः। असम्बद्धत्वात् । यत्र हि चस्य क्रियान्वयस्तत्र प्रायेणान्वाचयः। तत्र चसमभिव्याहृते आनुषङ्गिकत्वमितरसाहित्यं च मिथः फलाते । तथा च क्रिययोर्मध्ये सर्वे आद्यं च अन्यनिष्पादकय-त्निष्पाद्यत्वम् । एवं च तद्याप्यम् यत्रैका मुख्या ऽपरा गौणी तत्रान्वाचयाविषयत्वमिति । एवं च तस्यान्यथाऽप्युपपत्तेर्न तयोः संभूयैव विभागमतीतिरिति भावः

१४। तत्र दृष्टान्तमाह \* देवेति । यत्तु एवं सिति \* समं
स्यादश्चतत्वाद्विशेषत \*इति न्यायत एव समत्वप्राप्तेस्तदान्धेक्यमिति तदेव तयोः सम्भूयग्रहणार्थत्वे गमकिमिति भ्रातृभगिन्योस्तुल्यवज्जननीधनाधिकारित्वे समताविधानं युक्तिमिति । तन्न ।
तत्रापि पक्षे तन्न्यायत एव तत्प्राप्त्या तदानर्थक्यस्य तद्वस्थत्वात् । अत्रापि पक्षे पितृधने इव मातृधनेऽपि विंशोद्धारादिप्रसकिनिवर्त्तकतया तस्य सार्थक्याच्च। तदेतद्भिष्ठेत्याह \* समेति।

१५। कल्पतरौ तु सर्वे पुत्रा इति पाठः। तथाच सोदर्या भ-गिन्यः साक्षात् स्वमातृदुहितरस्तु याः, तदभावे तदौहित्रपर्यन्ताः, तदभावे सोदरा मृतायाः साक्षात् पुत्रा न सपत्रीपुत्राः, तदभावे पौत्रा इति मनुतात्पयार्थः । एतेन—

स्त्रीधनं स्याद्पत्यानां दुहिताच तदंशिनी । अपुत्रा चेत्समृढा तु लभते मानमात्रकम् ॥ इति— बृहस्पतिः,

समं सर्वे सोदर्या मातृकं रिन्थमईनित कुमार्यश्चेति शङ्केछिखितौ चेत्यादि सर्वे व्याख्यातप्रायम् । आद्ये—

अपत्ताचेत् समृद्धा तु न लभेन्मातृकं धनम्। इत्युत्तरार्थे पाठान्तरम्।

### ७४८ सव्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

अवत्ता चेत् समूढातु लभते मानमात्रकम् । इति वा ।

१६। विशेषं प्रागुक्तं स्वितमेवाह असोदरेति। सहोदरेत्य-र्थः। तथाच स्वपुत्राद्यभावे एव सपत्नीपुत्रादयः। विशेषान्तरमाह अञ्चनपत्येति। अदुहितेति। सैवेत्यर्थः। नतु हीनजातीयः सापत्न-पुत्रो, नापि ब्राह्मदैवेत्यादिप्रागन्यवाहितपद्यद्वयोक्ता यथायथं-भर्त्वमातापितर इति भावः। अञ्चरयं, तदपत्यम्। ताद्दिवधो दौहितः।

१७। अत्र मानमाह अयथाहेति। तथाचेति पाठान्तरम्। अत्र स्विया इति पित्रेति ब्राह्मणीति कन्येति चोपादानादुक्तार्थप्रतीतिः। तथाहि पित्रा दत्तं कथमपि श्विया धनं कन्या हरेदित्युक्ते स्वापे- क्षयेव श्वी स्वापेक्षयेव कन्येति स्वीकन्याशब्दयोर्मिथः सापेक्षश-ब्दत्वाभावात्सापत्रमाता सापत्रदुहितेति च गम्यते इति। अतः द्यत्यस्येति। ब्राह्मण्यपत्यस्येत्यर्थः। वाशब्दः व्यवस्थितविकल्पे। तेन तदभावे इति लभ्यते पूर्ववत्।

संग्रहेऽप्युक्तम्,

ब्राह्मणी तु भवेत्कन्या हरेत् रिक्थं तु मातृकम् । पितुः सापत्रमातुश्र भ्रातुश्रापि हरेद्धनम् ॥ इति ।

अतएव पितृपत्न्य इति सुमन्तुरपि । नच सापिण्ड्याशौ-चमात्रविषयः सः । संकोचे मानाभावात् । विनिगमनाविरहाच ।

अत्र न्यूनतां निराचष्टे अ ब्राह्मणीति । अ क्षत्रियाकन्या, सापि । तेन ब्राह्मणीसम्रचयः । एवं श्रुद्रास्त्रीधनं ब्राह्मणी क्ष-त्रिया वैश्या च कन्या गृह्णाति इत्यपि बोध्यम् ।

१८ । अत्रोत्तमजातीयाया एव सापत्नकन्यकाया धनग्रह-णाभिधानाद्गीनजातीयपत्नीदुहितृणामप्युत्तमजातीयसपत्नीपुत्रस-

द्भावे "धनग्रहणं नास्तीति गम्यते । तथा च स्वतः मजाश्चन्यत्वात् ब्राह्मेत्याद्यव्यवहितक्ष्ठोकद्वयेन भन्नोदेराधिकार-माप्ता तदपवादोऽनेन क्रियते इति तयोरयं न विषय इति भावः । अत्र कथश्चनेत्यनेन कथमपि प्रकारान्तरेण लब्धमपी-त्यर्थकेन पितृदत्तातिरिक्तसर्वसंग्रहः । तेन सर्वविषयत्वमस्य ।

एतेन पित्रा दत्तामिति विशेषणाद् विवाहसमयादन्यत्रापि पितृमातृद्तं कन्याया एव इत्येतद्रथकिमदिमिति मिश्राद्यक्त-मपास्तम् ।

१९। अ रिक्थभाजइति । ये ऋणप्रतिकत्तीरस्ते रिक्थभाज इत्यर्थेन पौत्रस्यापि तादशत्वे पुत्राभावे स पितामहीधनभागि-त्यर्थः। ननु ऋणानिवारकत्वमेव तस्यासिद्धमत आहं अपुत्रपौत्रे-रिति । मूलोक्तिरियम् पाक् । अपाकरणं दुरीकरणम् । तथाच बचनद्वयपर्यालोचनयोक्तार्थलाभः । अथ अतीतायामित्यादि-सार्द्धकोकस्य तृतीयपादरहितस्य विषयमाह अपौत्राणामपीति। पूर्वपूर्वोक्ता इत्यनेन क्रमः सुचितः।

२०। यत्तु प्राच्याः जनन्यां संस्थितायामिति मनोः, स्वीधनं स्यादपत्यानामिति बृहस्पतेः, समं सर्वे सोद्यी इति बङ्खिलिवताभ्याम्,

सामान्यं पुत्रकन्यानां मृतायां स्त्रीधनं स्त्रियाम्। अपजायां हरेद्धर्ता माता भ्राता पिताऽपिवा ॥

इति देवलाच आद्यत्रये द्वन्द्वाश्रवणेऽपि तत्तुल्यार्थसमुचय-वाचकानुगतचश्रवणात् तत्र सर्वत्र मथमं पुत्रोपादानात् मातृ-धने पुत्रस्याप्यधिकारादितरेतरयुक्तयोश्चीतृभगिन्योविभज्य ता-बद्धनग्रहणम् । अयमेव सर्ववचनतात्पर्यभूतोऽर्थः । देवलवाक्ये तु इन्द्रश्रवणात् तथा व्यक्तमेव ।

### ७५० सव्याख्यां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

२१। किश्च । कुमार्या एव सर्वमातृधनाधिकारित्वे यौतकधने मन्वादेविंशेषवचनं व्यर्थ स्यात् । तथाच पुत्रकुमार्योः तुल्यवद्धिकारः । तयोरन्यतराभावेऽन्यतरस्य तद्धनम् । द्वयोरिष तयोर-भावे ऊढायाः पुत्रवत्याः सम्भावितपुत्रवत्याश्च तुल्याधिकारः । स्वपुत्रद्वारेण पार्वणिषण्डदानसम्भवात् । अतएव प्रागुक्तदुहित्र-भावे दौहित्रस्येव धनाधिकारः, दौहित्रोऽपीति मनोः । न तु वन्ध्यातादृश्विधवादुहित्रोः। स्वसुतादिना पार्वणिषण्डदानाभावात्।

अत एव नारदः, (। व्यवः १३। ५०) पुत्राभावे च दुाहिता तुल्यसन्तानदर्शनात् । इति ।

पौत्रदौहित्रयोस्त समवाये पौत्रस्यैव सः। पुत्रेण परिणीतदुहितुर्वाधात् वाधकपुत्रेण वाध्यपुत्रवाधस्य न्याय्यत्वात् । उक्तानां
सर्वेषां दौहित्रपर्यन्तानामभावे वन्ध्यातादृशविधवयोरिष सः ।
द्वयोरिष तत्मजात्वात्। प्रजाया अभावे एव चान्येषामधिकारात्।
प्रागुक्तानि गौतमनारदकात्यायनयाज्ञवल्क्यवचासि तु उक्तदेवलादिविरोधात् यौतकद्रव्यमात्रविषयाणि ।

अत एव मनुः, (अ.९।१३१) मातुस्तु यौतकं यत्स्यात् कुमारीभागएव सः। इति।

यौतकं परिणयनलब्धम् । यु मिश्रणइति धातोर्युतपदम् । मिश्रता चैकशरीरता तयोर्विवाहाद्भवति । अस्थिभिरस्थीनि मांसै-। मीसानि त्वचा त्वचमिति श्रुतेः । अतो विवाहकाललब्धं यौ-तकम् । कल्पतहरुप्येवम् ।

अतएव वासिष्ठः, मातुः परिणाय्यं स्त्रियो भजेरिनिति। परिणाय्यं परिणयनधनम् इति । तन्न ।

२२। मुनीनाम् आश्चयानभिज्ञानात् ! तथाहि । चार्थसमुच्चयस्यः सहाधिकारं विनाऽप्याख्यातोपपात्तिः तत्र तावत्कृतैव । युक्ता च सैवेत्युक्तश्च । किञ्च । उपादानमात्रेण तस्य तत्राधिकारलाभे मथमोपादानस्य न तत्र हेतुत्वं प्रत्युत ततः तस्य तस्याः प्रथममेवा-थिकारापत्तिरिति न भवदिष्टसिद्धिः। किश्च तदपि न, गौतमा-दिवाक्ये तासामेवापादानात् मथममेव, मत्युत नारदादिाभिस्नि-भिः क्रमस्य स्पष्टतया सामान्येन प्रतिपादनात् इत्यत्र युक्तश्चैतदित्यादिनोक्तप्रकारेण प्रत्यासन्यतिशयस्य त-स्यामेव सत्त्वेन तस्यैव धनग्रहणाधिकाारितावच्छेद्कत्वस्य मन्वा-द्यक्तत्वेन च तथैवौचित्याच्च ।

२३। किश्र । सहाधिकारित्वे उभयसत्त्वे एवाधिकारो नान्य-तरसन्वं इति तत्रानधिकारापत्तेः । तथासति तयोरित्याद्याग्रिम-ग्रन्थासङ्गतेः । नहि दम्पत्योः सह विहितमाधानादिकमन्यत-राधिकारिकं कस्यापि संगतम् । लोकेऽपि सहाधिकारिकं कर्मान्यतरेण न क्रियते।

२४ । किञ्च। अनुदेत्यस्य कुतो लाभः। निह तेषु सर्वेषु तदु-पादानमस्ति । गौतमीयं तु अन्यविषयतया योजितं भवाद्भिरेव । अत एव च तद्विरोधोऽपि दुष्परिहरः । कन्याशब्दस्य चाक्षतयो-न्यां शक्तिः, कुमारीशब्दस्य च प्रथमवयोविशिष्टायां शक्तिः।अन्यै-कवाक्यतया तु दुहितृसामान्यपरत्वमेव। अन्यथा न्यूनतापत्तेः। वृहस्पतिवाक्यं गौतमीयसमानार्थम्।

२५। किञ्च।तत्र अप्रत्ता चेत् इत्युत्तरान्वयि न पूर्वान्वयि।अन्य-या समृहायाः कदापि तदभावे गौतमीयस्य चासङ्गतिः, समृत्य-न्तरविरोधापत्तिश्र भवति । लिखितवचनातिरिक्तं नापि तथा-बोधकं वचनमत्रास्ति।

२६ किञ्च। तत्र मनोर्गतेरुक्तत्वेन शङ्खालावितवाक्यस्यस्प-ष्टमेव तत्समानार्थत्वेन चादोषः। बृहस्पतिवाक्यंस्यापि तत्समाना-

# ७५२ सञ्याख्यायां मिताक्षरायांव्यवहाराध्याये २

र्थतया, विविभक्तितया स्यात्पद्घटित निर्देशेन भवदिभमतार्थस्यासरमयीदयाऽलाभेन चशब्दस्य एवार्थकत्वेन च आदौ दुहितैव तदंशिनी तदभावे ऽपत्यानां पुत्राणां स्त्रीधनं स्यात् सम्भावनालिङा
तत्सत्ता सम्भवेत् इत्यर्थस्यैवानया लाभाच अदोषः । देवलवाक्यन्तु मातृधनं पुत्रमात्रसत्त्वे तेनैव ग्राह्यं, कन्यामात्रस्य सत्त्वे
तयैव ग्राह्यम् इत्येवं समानत्वमात्रबोधकं न क्रमवोधकं नापि सहाधिकारबोधकमिति न दोषः ।

२७। किञ्च । नारदादित्रयानुरोधेन मन्वादिचतुष्टयस्य तथा तत्परत्वमेव युक्तं, नतु मातुस्त्वित्यवंमन्वनुरोधेन तत्परत्वम् । तदनुरोधे तु तेषां सामान्यानां विशेषपरत्वं कृत्वा तेषां तत्पः रत्वे युक्तो बहूनामनुरोध इतिन्यायविरुद्धत्वात् ।

किश्च । चतुर्णा वचनानां सहाधिकारिताबोधकत्वेन त-दन्यचतुर्णा मन्वेकवाक्यतया यौतकविषयकत्वस्योक्तत्वेन तयो-रन्यतरस्याभावे इत्याद्यर्थस्य भवदुक्तस्य निर्मूलत्वापितः । तेषामपि तत्त्वे त्वविरोधोऽस्मन्मते प्रवेशश्च ।

किश्च । तस्य न भवदुक्तोऽर्थः किं त्वन्य एवेत्यनुपदमेव स्फुटीभविष्यति ।

२८। किञ्च। स्वपुत्रेत्यादिहेतुरप्ययुक्तः। यश्चार्थहरः स पिण्ड-दायीत्यौत्सर्गिकनियमसत्त्वेऽपि यस्य पिण्डद्त्वं तस्यैव तद्धरत्व-मितिनियमे मानाभावस्य प्रागेव प्रपञ्चितत्वात् । अत एव—

पौत्रदौहित्रयोलोंके न विशेषोऽस्ति धर्मतः।

इति पूर्वार्थीक्ते-

तयोर्हि मातापितरौ संभूतौ तस्य देहतः।

इत्युत्तरार्धेन हेतुरुक्तो मनुना (अ.९।१३९) । दुहित्रभावे। दौहित्रस्येवत्यपि न युक्तम्। प्रत्यासस्यतिशयस्य तु दौहित्र्यामेवः सन्वाद्दोहित्रोऽपीति मनोः प्रकरणात्पुत्रिकापुत्रविपयत्वाच । व्याख्यातं च तर्थेव मेधातिथिपभृतिभिः।

२९ । उक्तहेतोरेव न तु वन्ध्येत्याद्यग्रिममि न युक्तम् ।
भवदुक्तनारदस्य पितृधनविषयत्वस्य स्पष्टत्वाच । अत एव च
पौत्रेत्यादि अधिकारादित्यन्तमि पत्युक्तम् । वासिष्ठे मातुः
परिणात्वं स्त्रियो विभनेरन्निति पाठस्य सन्त्रेन भवदुक्तपाठस्यैव
स्वपुष्पायमाणत्वेन तथाऽर्थस्यद्रोत्सारितत्वेन"अत एव वसिष्ठ"
इत्याद्यपि चिन्त्यम् । परिणाय्यमिति प्रयोगस्यासाधुत्वाच। अत
एव "आनाय्यो ऽनित्ये" "पाय्यसानाय्य" "प्रणाय्योऽसंमतौ"
इति निपातनं पाणिनीयं सङ्गच्छते । अतृ एव कल्पतर्वादिभिरिष तथा पाठं धृत्वा परिणात्वं परिच्छद् आद्र्शकङ्कणादिरिति व्याख्यातम् । अत एव स्त्रीपुरुषधर्मप्रकरणे—

शौंचे धर्मे अन्यत्वां च परिणाह्यस्य वीक्षणम्।

इति मन्वेकवाक्यताऽपि सिद्धा । तत्रापि कल्पतरुणा तथैव व्याख्यातम् । णिजन्तादचो यति तु अर्थासङ्गतिः । निष्टत्तपेषणा-दिति तु तस्य सत्त्वे ऽगतिकगतिः ।

३०। यद्पि प्रत्यासम्बद्धितृपद्नैवान्वयपद्स्यान्वयाद् दुहिन्त्रभावे दौहित्रीणामेव सा इति नारदार्थो न युक्तः । दुहितृपद्स्य जन्यविशेषवचनत्वेन जनकाकाङ्कित्वेन तस्या जात्यन्तरेणान्वय-पदोपनेयपुत्रेणान्वयस्यासमत्वेनासम्भवात् । न चाधिष्ठानळक्ष-णयाऽन्वयः । मात्रन्वयमात्रेणैव सर्वेषां मुख्यत्वसम्भवात् । मान्त्रपदान्वये च दुहितृपदमुख्यत्वस्य स्वीकारात् । न च तदन्वय इति तच्छब्दोपात्तदुहितुरन्वययोग्यता । तच्छब्द्स्यापि प्रकृतवा-चितया दुहितृत्वक्षेणैवोपपादकत्वात् ।

किश्व । मूलवाक्ये दुहितर इति प्रथमान्तं ताभ्य इति

# ७५४ सन्याख्यायां मिताक्षरायांन्यवहाराध्याये २

पश्चम्यन्तं च षष्ठ्यन्तान्वययोग्यान्वयपदेन नान्वेति, किं तु व्य-विहतमपि मातुरित्येव । तत्र तथा निश्चये नारदीयादाविप तथै-वाविरोधात् इति ।

३१। तदिष न। प्रागुक्तस्य नारदार्थस्याज्ञानात्। पातृपत्यासत्तेः प्रागुक्तत्वेन त्विदृष्टपत्यासत्तेरभावेन दोषस्याज्ञानविलिसतत्वात् । मूलसमानार्थत्वे तदन्यतरस्य तत्पदस्य चानर्थक्यापत्तेः। अत एव दृहितृपदेनास्माकं नान्वयपदान्वय एवेति
सर्वथा दृहितृपदस्य इत्याग्चक्तरेयुक्तत्वात्।तच्छब्दस्य प्रकृतपरापर्शकत्वेऽपि बुद्धिस्थत्वेनैव तद्बोधकतया दुहितृत्वरूपेण तदभावेनान्वययोग्यतायाः षष्टचन्ततया सन्तेनात्र जनकाङ्काया अभावेन प्रत्युत सम्बन्ध्याकाङ्काया एव सन्त्वेन लक्षणायाश्वाभावेन प्रागुक्तनचेत्यायुक्तेश्वासङ्गतत्वात् । तस्मादिज्ञानेक्वरोक्तमेव
युक्तमिति दिक् ।

३२। रिक्थं दिवं गतेषु सुतगामीति बौधायनीयं तु पितृद्र-व्यविषयकमिति ततो " न व्यवहितदौहित्राधिकार " इत्यपि तदुक्तं चिन्त्यमेव ।

पतेन ''विवाहलब्धं स्त्रीधनं दुहितुरेव न पुत्राणाम्। तत्रैव क्रमार्थं गौतमीयम्। तत्र पूर्वमन्द्रानां तदभावे सपुत्राणां तदभावे समूढानां दुहितृणामिति। सामान्यप्राप्ते ऽप्रत्तानामित्यादेस्तु क्र-मार्थत्वेनोपसंहारसमर्थत्वात्'' इति परास्तम्।

विशेषाभावात्।

३३। यदिष अप्रजःस्त्रीति मूलमिष विवाहलब्धिविषयमेव । ब्राह्मादिविवाहेषु यल्लब्धम् अध्यग्निधनं तत् अभावे आदौ दुहि-तृणां तत्रापि प्रथमं कन्यायास्तदभावे सपुत्रायास्तदभावे ऊढा-याः। सर्वदुहित्रभावे च पुत्रस्याधिकारः। अप्रजःस्त्रीधने च भर्त्तु- रिषकारः । बृहस्पतिनाऽप्यप्रजःपदेनापत्यान्तराभावे समूढाया अप्यधिकारः स्चित इति ।

३४। तदिष न । तस्य सर्वपरतयैवाचार्येण व्याख्यातत्वात् । किञ्च । भवदुक्तव्याख्यानेऽप्यिषना तदन्यस्य सर्वस्य सम्र-चयात्। न च अपिसमुचेयं प्रागन्यदुक्तिमिति वाच्यम्। शेषेष्विति-वत्तत्राप्युपलक्षणत्वेनैव तद्र्थलाभेन तत्र तस्यात्यन्तमनुपयोगात् ।

किं च साक्षात् दुहितृपरतया व्याख्याने मातुर्दुहितर इत्यनेन पौनरुत्वापत्तेः।

३५।यदिष "न च न यौतकमात्रधनाभिमामायिषदं किं तु ब्रा-सादिना विवाहिताया यद्यावद्धनं यौतकम यौतकं वा तद्दिभिमायक-मिति वाच्यम् । तथा सित वन्धुदत्तिमित्यव्यवहितमागुक्तसंपूर्ण-श्लोकस्य निर्विषयतापत्तेः" इति । तदिष न । बन्धुदत्तिमित्यर्द्धेन तथादिशब्दस्वारस्येन स्त्रीधनस्यैवोक्तान्यस्य मितपाद्यत्वेन तस्य पूर्वशेषत्वेनादोषात् । सम्पूर्णस्य तस्यैकवाक्यत्वे च तेन तस्य पूर्वशेषत्वेनोत्तरार्द्धेन सामान्येन तदिभागस्य मितपाद्य-तस्य पूर्वशेषत्वेनोत्तरार्द्धेन सामान्येन तदिभागस्य मितपाद्य-तस्य अमजःस्त्रीत्यस्य तद्यवस्थापकत्वे तत्पदानर्थक्यापत्तेः ।

३६। किं च मनुना ऽध्यग्नीत्यादिना पड्विधं स्त्रीधनग्रुकाः समजास्थले— [अ,९।१९५]

अन्वाधेयं च यहत्तं पत्या शितेन चैव यत्। पत्यौ जीवति दृत्तायाः प्रजायास्तद्धनं भवेत्॥

इत्यनेन "आद्यचेनोक्तपड्विधसंग्रहो द्वितीयचेन तद-न्यसर्वसंग्रहो ऽन्यथा न्यूनतापत्तेः" इत्यर्थकेन तथांका तच्छून्य-स्थले ब्राह्मेत्यादिश्लोकत्रयेण व्यवस्थया तथोक्तत्वेन तद्विरो-धापत्तेश्व । एतेन " यत्तु विवाहोत्तरं पितुर्मातुर्भर्तुश्च कुलात्तया इब्धं तद् भ्रातृणामेव । तदुक्तं मूले बन्धुदत्तमित्यादिना तद्वा-

### ७५६ सन्याख्यायां मिताक्षरायां न्यवहाराध्याये २

प्नुयुरित्यन्तेन । वन्धुद्त्तं मातापितृद्त्तम् । तत्पुत्राश्च भ्रातर एव वान्धवाः । तदाह—

रुद्धकात्यायनः, पितृभ्यां चैव यहत्तं दुहितुः स्थावरं धनम् । अप्रजायामतीतायां भ्रातृगामि तु सर्वदा ॥

इति। अप्रजस्त्वमात्रिनिमित्तत्वेन भ्रात्रिधिकारावगतेः। सर्वदा सर्वविवाहेषु। स्थावरपदादण्डापूपन्यायादेवान्यस्य धनस्य सिद्धिः। बन्धुदत्तपदेन कन्यादशायां यत् पितृभ्यां दत्तं तदुच्यते। विवा-दात्परतो लब्धस्यान्वाधेयपदोपात्तत्वात्। विवाहकालीने च भर्तुः पित्रोवी ऽधिकारात्" इत्यपि तदुक्तमपास्तम्।

बन्ध्वादिपदस्य तत्राशक्तेश्व । दृद्धकातीयगतिस्तु वक्ष्यते इति दिक् ।

३७। न चैवमिप मूलस्य व्याख्यानस्य च मनुविरोधः। मूले चतुर्णा विवाहानां ग्रहणम्।

ब्राह्मदैवार्षगान्धर्वप्राजापत्येषु यद्वसु । अप्रजायामतीतायां भर्तुरेव तदिष्यते ॥ (९। १९६) यत्त्वस्याः स्याद्धनं दत्तं विवाहेष्वासुरादिषु ।

अप्रजायामतीतायां मातापित्रोस्तिद्घ्यते ॥ (९। १९७)

इति मानवे आदौ पश्चानामग्रे त्रयाणामिति तयोर्विरोधः। व्याख्यात्रा पुनर्ज्ञाह्मादिषु चतुर्पु विवाहेषु भाषात्वं प्राप्ताया अतीताया इत्यादि व्याख्यातम्। मानवे तु ब्राह्मादीनाम् आस्मादीनां च शब्दानाम्—

१ अस्य प्राच्योक्तं युक्तमितिवाच्यामित्यत्रान्वयः । प्राच्योक्तं युक्तमिति न वाच्यमित्यर्थः ।

२ अस्य विवाहकाललक्षणयेत्यत्रान्वयः।

अष्टाविमान्समासेन स्त्रीविवाहानिवोधत । (अ. ३। २०) इत्युपक्रम्य—

ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथाऽऽसुरः । (३ । २१) इत्यादिमनोः,

अही विवाहा वर्णानां संस्कारार्थं प्रकीर्तिताः ।

ब्राह्मस्तु प्रथमस्तेषामित्यादिनारदात्, (व्यवः १२।३८)
अष्टौ विवाहा भवन्ति ब्राह्मो दैव इत्यादिविष्णोश्च तत्तस्वक्षणविवाहपरत्वेऽपि वर्त्तमानसम्बन्धेन विवाहकाललक्षणया
तेषां कालार्थतया निर्देशेन अस्याः स्यादत्तमित्यग्रिमस्य पूर्वत्राजुपद्गौचित्येन तत्र तत्र काले यद्धनं दत्तमिति संबन्धेन विवाह
हिकधनमात्रप्रतिर्तेन तदीययाबद्धनविष्यत्वमिति तयोविंरोधः।

अत एव यमः,

आसुरादिषु यद् द्रव्यं विवाहेषु प्रदीयते।

इत्यादि । विवाहिकयायां पूर्वापरीभूतायां यत् द्रव्यं मदीयते इत्यादिः तदर्थः । तथा च यौतकधनमात्रविषयत्वमेव तस्य । न चैवं विवाहात्पूर्वमनन्तरं वा लब्धस्य का गतिस्तेना- चुक्तत्वादतो ब्राह्मादिपदं स्त्रीपरिमिति वाच्यम् । तत्रान्यथा गतेर्वचनान्तरेः मितपादितत्वात् । तेपां स्त्रीपरत्वे च एकत्वेन षष्ट्या च निर्देष्टुमुचितत्वात् । यन्वस्याः स्यादितिवत् लक्षणा- यास्तुल्यत्वेऽपि अतिक्रान्तविवाहसंबन्धेनेदानीं सेति जधन्या- यास्तस्या अनौचित्यात् । ब्राह्मादिपदस्य ऊढस्नीवाचकत्वं तु मागुक्तमन्वादिविरुद्धपेवेति माच्योक्तं युक्तिमिति वाच्यम् ।

३८ । आपत्वाविशेषणैकवाक्यताया असम्भवेन वि-रोधाहान्धर्वाशे विकल्पस्वीकारेण तयोर्विरोधस्य प्रागुक्त-त्वात् । मानवे एव च गान्धर्वाशे विकल्पसंभवात् ।

## ७५८ सच्याख्यां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये र

एकवाक्यतायां दुराग्रहे तु अपिशब्दे तन्त्राङ्गीकारादावृत्त्या द्वितीयेन तेन शेषेष्वितिवदुपलक्षणत्वेन निर्वाहेण यथाश्रुतेन तेन वा तदनुरोधेन गान्धर्वस्य समुचयात् । ब्राह्मादिष्वित्यत्र ब्राह्मोति भिन्नं लुप्तिविभक्तिकं पदम् आदिष्विति भिन्नम्। आदिशब्दे चआकारप्रश्लेखः । स च आजशब्दैकदेशो विनापि पत्ययमिति न्यायादिति आः आजः ब्राह्मः आदिर्येषां दैवादिचतुणीं तदन्येषामित्यतद्वुणसंविज्ञानवहुत्रीहिणा तदन्येषां चतुणीं लाभाच तत्संभवेनादोषात् । एवं प्रकारद्वये व्याख्यानिवरोध्यस्यभावात् । परं तु द्वितीये पक्षे प्राजापत्येष्वित्यत्र व्याख्याने मूलोक्तस्य अपेः शेषः तथा पाठ एव वा। तेन गान्धर्वसमुचयः । अग्रे च शेषेष्वासुरराक्षसपैशाचोष्विति पाठः । गान्धर्वधितो ऽपपाठ इति बोध्यम् ।

३९ । नचैवमप्यन्यथा प्रागुक्तव्याख्यानविरोध एवेति वाच्यम् ।

मनुना- (अ. ९।१९०)

संस्थितस्यानपत्यस्य सगोत्रात्स्रुतमाहरेत्। तत्र यद्रिक्थजातं स्यात्तत्तिसम्प्रितपादयेत्॥

इति तन्मरणोत्तरमि वाग्दत्तादिविषये नियोगविधिना सगोत्रात् सुतस्य उत्पादितस्य धनाधिकारित्वमनेन विधीयते इत्येवं पितृधने उक्का— (९।१९१)

द्वौ तु यौ विवदेयातां द्वाभ्यां जातौ स्त्रिया धने। तयोर्यद्यस्य पित्र्यं स्यात्तत्स गृज्ञीत नेतरः॥ इत्यनेन—

''यद्येकरिविथनौ स्यातामित्यौरसक्षेत्रजयोरुक्तम्, इदं त्वौ र रसपौनर्भवाविषयम् । यदोत्पन्नौरसा मृतभर्तकत्वाद्वालापत्यतया

स्वामिधनं स्वीकृत्य पौनर्भवभर्तुः सकाशात्पुत्रान्तरं जनयेत्,तस्या-पि मृतत्वादिक्थहराभावाद्धनं गृहीतवती, पश्चात द्वाभ्यां जातयोः मीढयोस्तयोस्ताहशे स्त्रीधनविषये विवादे ऽपि स्वस्वपित्र्यमेव तेन माशं स्त्रीधनं नान्यदीयमन्यजेन" इत्यर्थकेनोत्का, स्त्रीधनं तर्हि केन ब्राह्मामितिशङ्कानिरासाय जनन्यां संस्थितायां त्वित्यनेन तद्धि-षये पागुक्तरीत्योक्षा, भागुक्तरीत्या पितृधनवच्छङ्कानिरासाय यास्तासां स्युर्दुहितर इत्यनेन प्रागुक्तरीत्यैवोक्का, स्त्रीधनं कीदश-मितिशङ्कानिरासाय अध्यप्नीत्यादिना षड्विधं स्त्रीधनमुक्तवा, षट्-त्वं न्युनसंख्याया व्यवच्छेदकं नाधिकसंख्याया इति ध्वनयन्, मजा स्यात्सन्ततौ जने इति कोशात्तस्य सन्ततिपरत्वेन जनन्या-मिति पागुक्तपद्ये पूर्व पुत्रस्तदभावे कन्या द्वयोः संभूय वा ग्र-इणामित्यसिद्धान्तसम्भावितपक्षद्वयनिरासाय कृतेन प्रजाया इति स्रीलिङ्गनिर्देशेन पूर्व कन्यादेस्ततः पुत्रादेशित स्चनद्वारा न्यू-मतानिरासाय जनन्यामित्येकवाक्यतायै च चद्वयदत्तयत्पद्द्वयस-हितेन एवशब्दस्याग्रेऽन्वयेन ''यत् अन्वाधेयं, प्रीतेन यत् पत्या दत्तं च, यचान्यत्, तत् मजाया एव सर्व स्त्रीधनं न भन्नीदेः" इत्यर्थकेन-

अन्वाधेयं च यद्दं पत्या प्रीतेन चैव यत्।
पत्यो जीवति वृत्तायाः प्रजायास्तद्धनं भवेत् ॥ (९।१९५)
इत्यनेनोक्त्वा, तच्छ्न्यस्थलेऽपि न्यूनतानिरासाय सर्वतद्धनगतिं विवाहभेदेन प्रतिपादयता यन्त्वस्याः स्याद्धनं दत्तिमत्यस्य तथोपात्तस्य यथासम्भवमुभयत्रान्वयेन तोश्चार्थकत्वेन
कचित्तथेव पाठेन विवाहेष्वित्युत्वा ब्राह्मादीनां विवाहमात्रवाचकत्वेन काललक्षणाया अप्यभावेन स्रतिसप्तम्या "तेषु आद्येषु
सत्यु अस्या इति शेषपष्ट्या अस्य दत्तं च धनं स्यात् विवाहात्

प्रागुत्तरं तत्र वा चेनान्यसर्वसमुचयस्तत्सर्व तस्यां ताद्द्यामतीतायां भर्तरेवेष्यते, आसुरादिषु तेषु सत्सु पूर्ववत् तद्धनं मातापित्रोरिष्यते न तु भर्तुः तत्रादौ मातुस्तदभावे पितुरुचारणक्रमात् यौगपद्ये हि पित्रोरित्येव त्रूयात्" इत्यर्थकेन ब्राह्मदैवेत्यादिक्छोकद्वयेनोक्त्वा, तत्रैवोभयापवादत्वेनोक्तरीत्या स्त्रियास्तु यद्ववद्वित्तमित्यनेन सर्वधनविषये उक्तत्वेनान्यथा मनुना ऽन्यस्यानुक्तत्वेनाध्यग्नीत्यादिवैयथ्यापत्त्या स्वोक्तमध्ये एव सर्वथा मनुन्यूनतायाः दुष्परिहरत्वेन तद्रित्येव व्याख्यात्राऽपि ब्राह्मादीनां
विवाहमात्रवाचकत्वं न तु कापि लक्षणा सतिसप्तमी च भार्यात्वं प्राप्ताया इति तु फलकथनमिति आद्येषु सत्सु तस्यास्तादक्यास्तत्सर्व धनं भर्तुर्द्वितीयेषु सत्सु आदौ तद्वत् तद्धनं सर्व
पितृगामि आदौ मातृगामि तदभावे पितृगामि मन्वनुरोधादेवेत्युक्तमिति तच्छङ्काया एवाभावात्।

अत एव कुल्लूकभट्टेन सर्वधनपरतयैव ब्राह्मेत्यादिद्वयादि पूर्व च व्याख्यातम् । एतेन मनुविरोधादमजःस्त्रीत्यस्य प्रागु-क्ततदन्यतराभिप्रायकत्वं न युक्तमित्यपि मिश्राद्यक्तमपास्तम् । द्वितीये ब्राह्मेत्यादेर्वयर्थ्यापत्तेश्चेति दिक् ।

४०। अत्र केचित्। मनुना मातापित्रोरित्यनेनैकदेशानुमति-द्वारा शुल्कधनविषयोऽपि गौतमबौधायनोक्तः सूचित इति न न्यूनता नापि विरोधः। तथा च—

बौधायनः,

रिक्थं मृतायाः कन्याया गृह्णीयुः सोदराः स्वयम् । तदभावे भवेन्मातुस्तदभावे भवेत्पितुः ॥ इति । समिति पाठान्तरम् । इतोऽपि मातापित्रोरित्यादौ तथैव क्रमो विवक्षितः । गौतमस्तु प्रागुक्त एव । पितृभ्यां चैव यहत्तं दुहितुः स्थावरं धनम् । अमजायामतीतायां भ्रातृगामि तु सर्वदा ॥

इति दृद्धकात्यायनोक्तं तु निर्मूलम् । समूलत्वेऽपि यथासम्भवं प्रागुक्तश्चलकविषयम् । अत एव सर्वदेत्युक्तम् । तच सर्वविवाहेष्वित्यर्थकम् । अतो व्याख्यात्रोक्तश्चलकविषयता नेति न तद्विरोधोऽपि । मनुना तस्यैवानुक्तत्वात् ।

बन्धुदत्तं तु वन्धूनामभावे भर्तृगामि तत्।

इति कातीयमपि शुल्कविषयमेव । वन्धूनामित्यस्य भ्रा-नृणामित्यर्थात् । प्रागुक्तदेवलवाक्ये तु पूर्वीर्धवदुत्तरार्धमपि सर्वसाधारणमेवेत्याहुः ।

४१। एतेन "अतो विवाहकालल्ब्धस्तीधनविषयं ब्राह्मादिवचनम्। आसुरादिविवाहल्ब्धस्तीधनं तु जीवत्यपि भर्तरि मातुरादो
तदभावे पितुः। मानवेऽप्येवम्। अन्यथा पित्रोरित्येव ब्रूयात्। कन्याधने च मातुरभावे पितुरिधकारश्रवणादत्रापि तथैवौचित्यात्। तथा च रिक्थमिति बौधायनोक्तं कन्याधनविषयकम्। नः
च कन्याधने इवात्रापि पूर्वे श्रातुरिधकारापात्तिः। तद्ददत्र वचनाभावात्। पित्रोरेव तच्छतेः। तदेवमादिकममजःस्तिधनमादौ
श्रातरो गृह्णीयुः। न त्वासुरादिविवाहेषु यत्कन्याभ्यः ग्रुल्कदानं
तदिभिषायम्, आसुरमात्रगोचरत्वाचच्छुल्कस्य। आसुरो द्रविणादानादित्युक्तेः। अतो राक्षसादौ ग्रुल्काभावाचत्साहचर्येणासुरादिष्वेव यद्धनं तन्मात्रस्य श्रातृगामित्वाभिधानं हेयमेव। तथा
तस्य स्त्रीधनत्वाभावाच । पित्रादिगृहीतधनस्यैव ग्रुल्कत्वात्।

तथा च मनुः, (अ. ३।५१)

न कन्यायाः पिता विद्वान्युद्धीयाच्छुल्कमण्वपि । युद्धन् हि शुल्कं लोभेन स्यान्नरोऽपत्यविक्रयी ॥ इति ।

## ७६२ सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

पितेत्युपलक्षणम् । तेन भ्रात्रादिरपि तत् युद्धन् थुल्कग्राही।
तेन पित्रादियहीतमेव परं शुल्कं भवतीत्युक्तं भवति । अतो यदुक्तम् "आसुरादिष्वेव शुल्करूपस्रीधनसंभवात् तदेकवाक्यतापन्नयोर्वन्धुदत्तान्वाधेययोरपि आसुरादिविवाहगोचरयोरेव भ्रातुरधिकार" इति, तित्ररस्तम् । किं तूक्तशुल्करूपस्रीधनस्य सर्वविवाहेष्वेव
संभवात् सर्वत्रैव भ्रातुरधिकारो वाक्याद् विशेषानवगमात् ।

प्रागुक्तगौतमीयमिषकातीयतुल्यार्थम्।अयं हि तस्यार्थः-आदौ सोदयीणां, तदभावे मातुः ।पूर्वे वैके इति परमतम् । अत आदौ सोदराणां तदभावे मातुस्तदभावे पितुस्तेषामभावे भर्जुरिति । त-था च कातीयं, बन्धुदत्तं त्विति । बन्धूनामभावे इत्यनेन भ्रातुरभा-वे इत्यपि सचितम् ।भ्रातुरभावे पित्रोर्धनाधिकारस्य दण्डापूप-न्यायात्सिद्धिः" इत्यपि तदुक्तमपास्तम् ।

४२। तस्य सर्वविषयत्वात् । बौधायनाष्ट्रक्तस्य शुल्कवि-पयत्वात् । अत एव न चेत्यादेरयुक्तत्वात् । त्वद्रीत्या देवलवा-वयस्य सन्वात् । अत एव तदेवामित्याद्यपसंहारस्यायुक्तत्वात् यथासंभवमुक्तवचनानां शुल्कविषयत्वेन न त्वासुरादी-त्यादेरयुक्तत्वात् । त्वयाऽप्यये कि त्वित्यादिना तथैवो-क्तत्वेन अस्य " बौधायनोक्तं कन्याधनविषयकम्" इत्यस्य च तेन विरुद्धत्वात् । तस्य स्त्रीधनत्वस्य पागुक्तत्वात् । पित्रादिगृहीतस्यैव तन्त्वस्य मन्वादितोऽलाभात् । तस्य तिन्नषेध-कथनद्वारा ब्राह्मादिविवाहमाशस्त्यपरत्वात्। तवाप्युपलक्षणत्वेन भात्रादीत्यनेन मातुरि ग्रहणसंभवेन मिथो विरोधात् । अत एवोपसंहारस्यायुक्तत्वात् । अत एवास्माकं तन्मतस्यैवाभावेन तिन्नरासस्यादोपावहत्वेन अत इत्यादेरसंवद्धत्वात् । गौतमीयका-तीययोभिन्नार्थत्वस्य प्रागुक्तत्वेन तुल्यार्थत्वाभावात् । जभयत्र मध्येऽध्याहारेण व्याख्यानस्य निर्वीजत्वात् । अन्यथाऽनुपपत्त्या हि सः । न तु सा तत्रास्ति । प्रागुक्तरीत्या निर्वाहात् । अत एव कल्पतरुणाऽपि गौतमीयं तथैव व्याख्यातम् । ऊर्ध्वपदसभिव्या-हारे, तथैव ऋषिशैलीसत्त्वात् । बन्धूनामभावे इत्यस्यैव तथार्थ-कत्वेन स्वितिमित्यस्यासंबद्धत्वात् । अत एवाग्रिमोक्तेरपि क्लि-ष्टत्वाचेति दिक् ।

४३। मातुस्तु योतकमिति पुत्रिकामकरणस्थमानयमपि सर्वेकवाक्यतानुरोधेन सर्वधनविषयकम्। अत एव मातुर्यद्धनं स्यात्तत्
तस्यां मृतायां कुमारीभाग एवेति सामान्यत एव तद् व्याख्यातम्।
मेधातिथिनाऽपि यौतकं पृथग् भूतमित्येवं व्याख्यातं, यु मिअणामिश्रणयोरितिधात्वनुसारात्। युक्तं चैतत्।

विभागभावना झेया गृहक्षेत्रेश्व यौतकैः।

इत्यग्रिममूलवाक्ये तथैव सर्वसंमतत्वात् । त्वद्रीत्याऽपि तोश्रार्थकत्वेन सम्बायकतया सर्वधनग्रहणसंभवात् । एवं स-ति अन्वाधेयं चेति अध्यग्न्यध्येत्यग्रिमम् ऊढाविषयं क्रमेण दौहित्र्याद्यर्थं पुत्राद्यर्थं चेति न वैयर्थ्यं तस्य । अत एवानुरोधे-नापि समझसवचनानामाकुलीकरणमसंगतमेव तेपामिति दिक्।

४४ । वस्तुतस्तु कातीयद्वयस्योद्धामात्राविषयत्वेन प्रागुक्ता-न्यार्थासम्भवेऽपि वौधायनीयम् अनुद्धा या वाग्दत्ता जीवन्ती अवा-ग्दत्ता वा तद्विषयकम् । कन्याशब्दस्याक्षतयोनिमात्रवाचकस्य सा-पारणतया तत्रापि पद्वत्तेः । तदीयधनमाविषयं पितामझदिदत्तमेव । इस्यते चेदं ब्याख्यात्राऽनुपदमेव । न तु शुल्कपरं तत् । अत एव रिक्थपदोक्तिस्तत्र । तस्य दायवाचकत्ववत्सामान्यधनवाचकत्व-स्यापि कोशतः सत्त्वेन तत्रापि पद्यत्तिसम्भवात्। अत एव माता-पित्रोरिति मनुना तस्यैकवाक्यता न । तस्या विवाहविशेषविषय- त्वाद् यावत्स्रीधनाविषयत्वाच । गौतमस्यापि ऋषिसिद्धार्थस्यो-क्तत्वेन तदेकवाक्यताऽपि तयोर्न । तस्य शुल्कमात्रविषयत्वस्य स्पष्टत्वाच ।

४५। यद्यपि पाणिनीयं तद्स्मिन्द्रद्धायेति स्त्रे "आयादि-साहचर्यात्संज्ञाद्यदेरग्रहणम्, उपदेति टाबन्तम्, उत्तमणेन मूळा-तिरिक्तं ग्राह्यं द्यद्धः, ग्रामादिषु स्वामिग्राह्यो भाग आयः, विक्रेत्रा मूल्याद्धिकं ग्राह्यं लाभः, रक्षानिमित्तभृतिरूपो राजभागः शुल्कः, उत्कोच उपदा उपहार इत्यन्ये, शुल्कग्रहणं मपश्चार्थं तस्याप्या-यविशेषत्वात्, तथा च शौल्कशालिक इति ठगायस्थानभ्य इति ठग् भवति" इत्यभियुक्तैर्व्याख्यातम् । तथापि अत्रत्यपरिभाषा भिन्नति तात्पर्यम्। तथा च व्याख्यात्रक्तशुल्कधनं न प्रजामात्रस्य भत्रदिश्च, किं तु सोद्यीणां, तदभावे मातुस्तद्भावे पितुस्तद्भावे तत्प्रत्यासन्नानामिति । एवं तदुक्तबन्धुद्त्तमिप न प्रजामात्रस्य मात्रादेश्च, किं तु बन्धूनां भ्रातृणां, तदभावे भन्नोदेः।

बन्धुदत्तं तु बन्धूनामभावे भर्तृगामि तत् । इति कातीयादिति बोध्यम् ।

४६। एवं दृद्धकातीयस्य समूलत्वेच तद्दिष जङ्गमस्थावरान्यसौदायिकधनिविशेषे । अप्रजःस्त्रीधनिमत्यादि सर्वविवाहेष्वादावपवादकं, तद्दभावे तथैव। तत्र चेन भ्रातृपितृव्यादि। एवेन
भर्तृकुलव्यवच्छेदः। धनं धनं च। अप्रजायामित्याषम् । अत एवान्यगृहीतो ऽप्रजायामतीतायां बान्धवा इति मूलपाठो व्याख्यात्रा त्यक्तः। मानवद्वयेऽपि तथैव बोध्यमिति तदाश्यः। तुश्रार्थे
तेन तदभावे तथेत्यस्य समुच्चयः। सर्वदा सर्वविवाहेषु। प्रजासच्चे तु तस्या एवोक्तरीत्येति बोध्यम्।

अपुत्रायां मृतायां तु पुत्रिकायां कथश्चन ।

धनं तत् पुत्रिकाभर्ता हरेतैवाविचारयन्॥

इति मनुस्तु (अ.९।१३५) भर्तः अपूर्वधनसम्बन्धबोधकः । स च पुत्रिकामकरणस्थः। संवित्कृता पुत्रिका। तदान्वितेन कथं च-नेत्यनेन तथा न कृता किं त्वाभिमता तस्या अपि ग्रहणम् । अत एव भ्रातृमतीमिति विशेषणं तत्र सफलमित्युक्तं माक् ।

अत एव "अपुत्रायां कथं चन पुत्रिकायां मृतायां प्रकर-णात्पैतृकरिक्थरूपतदीयधनं पितृसत्त्वेऽपि तद्धर्तेवाविचारयन् मृह्णीयात् पुत्रिकायाः पुत्रसमत्वेनानपत्यस्य पत्नीरहितस्य मृत-स्य पुत्रस्येव ब्राह्मादिष्वपि पित्रादेर्धनग्रहणप्रसङ्गे तिन्नवारणार्थ-मिदं वचनम्" इति तद्धाख्यातारः।

मेतायां पुत्रिकायां न भक्ता द्रव्यमहत्यपुत्रायां कुमार्या मात्रा स्वस्ना वा तद् ग्राह्यभिति पैठीनसिस्तु निर्मूलः । सम्लत्वे वा आर्थत्वाविशेपाद्विकल्पोऽस्तु। परं तु तत्रापि मनोः प्रामाण्याति-श्वयात्तदेवानुष्ठेयं न तादित्यननुष्ठानलक्षणमप्रामाण्यमेव तस्येति दिगिति वोध्यम् ।

४७। एतेन अस्यां यो जायते पुत्र इति पुत्रिकाविषयं मानवम्,
इयं मे पुत्र इति पुत्रिकाविषयं पैठीनसमिति । एवं भिगनीशुस्कामिति गौतमीये "ऊर्ध्व मातुः सोदर्याणामभावे मातुरिति व्यास्वाय तदुभयाभावे वितुरित्युक्तवा तत्र वौधायनीयं मानत्वेन
संलिख्य रिक्थं शुल्कमिति व्याख्याय पित्राद्यभावे तु भर्तृगास्वेवत्युक्ते वन्धुद तं त्विति कातीयं मानत्वेन संलिख्य बन्धवः
पित्रादय" इति उक्तम्। तथा स्त्रीधनविषये इत्थं व्यवस्था-तत्राध्यपिनक्वतं तास्विष कुमार्य एव लभन्ते नोढाः, मातुह्त्विति मनोः।
तत्र यौतकं प्राच्योक्तमेव उक्तविसष्टात् । पारिणाय्यमित्यस्य स
एवार्थः। स्त्रियः कुमार्यः। कुमारीवदप्रतिष्ठिताऽपि। स्त्रीधनिमिति

### ७६६ सव्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

गौतमात् । स्त्रीधनं पैतृकं कुमारी अभावे छढापि कन्यैव स्निभते न पुत्रः । गुणलोपे तु ग्रुख्यस्येति न्यायाद्, दुहितृपदसामध्यी-च्च । एवमप्रतिष्ठिताया अभावे प्रतिष्ठिताऽपीति । अन्वाधेयं तु स्त्रीपुंनपुंसकसाधारणप्रजायाः ।

अन्वाधेयं तु यहत्तं पत्या प्रीतेन वा पुनः । (अ.९।१९५) इति मनोरिति ।

यत्तु पत्युः रिक्थत्वेन मात्रा लब्धं तत् पुत्रैर्दृहित्भिश्च समं विभाज्यम्। जनन्यामिति मनोः, भगिन्यः कुमार्यः समामिति शङ्ख-लिखिताभ्यां, समानमिति देवलाच । ऊढास्तु तुर्याश्चमात्रं लभ-न्ते, न समम् । स्त्रीधनमिति बृहस्पतेः । अन्द्रानां पितृधने इवोढानां मातृधने तथैवेत्युक्तं माक् ।

यतु—

अप्रतायास्तु दुहितुः स्त्रीधनं परिकीर्त्तितम्।
पुत्रस्तु नैव लभते प्रतायां तु समांशभाक्॥

इति, तत् अपत्तासद्भावेऽपि प्रत्तायाश्रतुर्थांशस्मरणात्तदः भावे समांशस्य न्यायप्राप्तत्विमत्येवंपरम् ।

भिगन्यो बान्धवैः सार्धे विभनेरन्समं ततः । स्त्रीधनस्येति धर्मोऽयं विभागस्तु समः स्मृतः॥ इति कातीयात् ।

एतेन ''भ्रातृभगिन्योः सम्भूयांशहरत्वं नास्ति इतरेतरयो-गस्य द्वन्द्वैकशेषाभावादमतीतेः'' इति परास्तम्। चार्थे द्वन्द्व इत्यनेन तस्य चार्थत्वात्। देवलीये द्वन्द्वश्रवणाच । यौतकभिन्ने सर्वत्र दुहि-तृदौहित्रीसमवाये तस्या अपि किश्चिद्देयम्। यास्तासामिति मनोः। मृतमानृकाणां तु तासां''पिनृतो भागकल्पना'' इति न्यायात् पुत्रदु-हित्रादिभिः समवाये समांशभाक्त्वमेव। दुहित्रभावे तु पुत्र एवेति। डभयत्र तद्भावे तत्प्रत्यासन्नानां ग्रहणंतु अनन्तरः सिषण्डाद्य इत्यादिमन्वाद्यनुरोधेन पत्न्यादौ पूर्वं क्छप्तेन न्यायेनोक्तम् । अन-न्तर इत्यस्य सामान्यस्य उक्तौरसाद्यनन्तरमुक्त्या तन्मात्रपरत्वे तस्य सामान्यस्य वैयथ्यापत्त्याऽनुक्तपत्न्यादिदायपरत्वामिवैतत्प-रत्वमपि । तत्रानन्तर्यमपि पागुक्ततादृशपत्यासत्त्यतिशयकृतमे-वेति तत्क्रमेणेव तद्धिकार इति न कोऽप्यग्रे दोष इति विज्ञा-नेश्वराशयः ।

४८ । विशेषवचनानि तु प्रकृतविषयेऽग्रे नोपलभ्यन्ते । पत्न्या-दिविषये विद्यमानान्यपि वचनानि तदनुरोधेनैव योजितानि । तस्यैव ग्रुख्यवीजत्वात् । एवं च—

मातृष्वसा मातुलानी पितृष्यस्त्री पितृष्वसा ।
श्वश्रः पूर्वजपत्नी च मातृतुल्याः प्रकीर्तिताः ॥
यदाऽऽसामौरसौ न स्यात्सुतो दौहित्र एव वा ।
तत्सुतो बान्धवस्तासां स्वस्त्रीयाद्याः समाप्नुयुः ॥
इति बृहस्पतिरप्यधिकारिमात्रबोधको न क्रमवोधक इति
तद्नुरोधनैव योज्यः प्रागुक्तरीत्या ।

तथा हि। औरसपदेन कन्यापुत्रयोग्रहणम्। तयोः सर्वापवादकत्वात् । स्रुत इत्यनेन सेपत्नीकन्यापुत्रयोग्रहणम् । इदं च
दायग्रहणांशे । स्वस्त्रीयो भगिनीसुतः । आद्यपदेन स्वभर्तृभागिनेयदेवरपुत्रस्वभ्रातृपुत्रजामातृदेवराणां ग्रहणम् । यथा
संख्यमन्वयः । दौहित्र इत्यनेन दौहित्रीदौहित्रयोग्रहणम् ।
औरसयोः सपत्नीपुत्रयोश्राभावे अनयोरिधकारात् । तत्सुत
इत्यनेनौरससुतोभयज्ञन्यपौत्रग्रहणं, न तु दौहित्रसुतस्य । पिपद्यानांशे अनिधकारात् । सर्वासामिति मनोः । औरसाविशे-

१ सपत्न्याः कन्यापुत्रयोरित्यर्थः।

## ७६८ सन्याख्यायां मिताक्षरायां न्यवहाराघ्याये २

षणत्वं तु न । वैयथ्यीत् । अन्यथा सपत्नीषुत्रसद्भावेऽि स्वस्नीयाद्यधिकारापत्तेः । वान्धवश्चव्देन भ्रातुर्भेतुर्मातुः पितुरि त्यादेग्रीहणम् । तदभावे स्वस्नीयादयस्तत्क्रमेणैवत्यर्थः । एवं—

मातुलो भागिनेयस्य स्वस्त्रीयो मातुलस्य च। श्वश्चरस्य गुरोश्चेव सख्युमीतामहस्य च॥ एतेषां चैव भायीभ्यः स्वसुमीतुः पितुस्तथा। श्राद्धदानं तु कर्तव्यमिति वेदविदां स्थितिः॥

इति वृद्धशातातपीये पिण्डदानांशेऽपि बोध्यम्। पिण्डद त्वं न रिक्थहारित्वव्याप्यमपि तु विपरीतम् । तद्प्यौत्सर्गिकमि त्यादि हि प्रागेव प्रपश्चितमिति न विस्मर्तव्यम् ।

४९। एतेन "पुत्राभावे दौहित्रस्तद्भावे दौहित्रपुत्रस्तस्याप्यभाव स्वस्त्रीयाद्या अविशेषेण सर्वधनभाजः। मातृष्वसेति बृहस्पतेः। आद्याब्देन यस्य मातुलानी स इत्यादि। पूर्वजोऽग्रजः। यद्यप्यत्र पुत्रा भावे दौहित्रः श्रूयते तथापि पुत्रदुहित् सद्भावेऽपि दौहित्रीणां कि ख्रिद्धनस्वन्धश्रवणात्तद्भावे सर्वधनसंबन्धस्याप्रतिबन्धान्माता महावयवाधिक्येन च दौहित्रापेक्षया प्रत्यासन्नत्वाच दौहित्र्यभाव दौहित्रो धनभाक् । अत्राप्ययं विशेषः। यत् पितृकुलादागतं तत्स्व स्त्रीयाद्याः, यत् भर्तकुलादागतं तद्देवराद्याः, जामाता द्रभयमप्य विशेषात्" इति भ्रान्ताद्यक्तम्, एतद्वचनबलानम् कृत्यागेनान्यथं क्षेशेन यद्धिकारप्रतिपादनं प्राच्यानाम् तथा हि "तदेतेषां पुत्रा दीनां भ्रात्रादिभर्तपर्यन्तानां चाभावे सत्स्वपि व्वश्रुरभ्रातृक्ष्व श्रुरादिषु सपिण्डेषु भगिनी पुत्रादीनां धनाधिकारिता अनन्यग तर्वचनात् स्त्रीणां मातृतुल्यताप्रतिपादनेनामीषां पुत्रत्वज्ञापनेन पिण्डदत्वसूचनस्य दायप्रकरणे धनाधिकारज्ञापनैकप्रयोज्यत्वात् तत्र स्वस्त्रीयाद्या इति वचनात्पूर्वपूर्वाभावे सर्वशेषे देवरस्यैवा तत्र स्वस्त्रीयाद्या इति वचनात्पूर्वपूर्वाभावे सर्वशेषे देवरस्यैवा

धिकारापत्तेर्महाजनविरोध इति वस्तुवलमालम्ब्योच्यते । तत्र त्रयाणामिति अनन्तर इति पूर्वदायभागप्रकरणस्थमनोः, पिण्ड-दों इशेति मुलेन च पिण्डदानेनाधिक। रदर्शनात्पुत्रस्यापि साति-शयपिण्डदाने नरकत्राणकारणतया मुख्यत्वेनाधिकारावगतेर्मा-तुल इत्यादिद्यद्भातातपवचनेनामीषां पिण्डदानमतिपादनादयं पिण्डदानविशेषादिधिकारक्रमः । आदौ देवरः तद्धर्दयपूर्वपुरुष-त्रयापिण्डदातृत्वात्सपिण्डत्वाच तद्धनाधिकारी । तद्भावे भ्रातृ-क्वश्चरदेवराणां सुतः तद्धर्तदेयपूर्वपुरुषद्वयपिण्डदातृत्वात्सपिण्ड-त्वाच पितृव्यस्त्रीधनेऽधिकारी।तदभावे त्वसपिण्डांऽपि भगिनी-पुत्रः तत्पुत्रदेयपित्रादित्रयपिण्डदानात् मातृष्वस्रधने ऽधिकारी । तदभावे स्वभर्तृभागिनेयः, पुत्राद्धर्त्तुर्दुर्वछवन्वात्तत्स्थानपातिनोऽपि तथैव वलावलस्यापि न्याय्यत्वात् । तद्धर्तृदेयपूर्वपुरुषत्रयपिड-दानात्तत्विण्डदानाच मातुलानीधनेऽधिकारी। तदभावे भ्रानृसु-तः तिरपतृपितामहयोस्तस्याश्च पिण्डदानात्पितृष्वस्रधनेऽधिकारी। तस्याप्यभावे क्वशुरयोः पिण्डदानाज्जामाता क्वश्रूधनेऽधिकारी-त्ययं क्रमो ग्राह्यः। स्वन्नीयाद्या इति न क्रमार्थे किं त्वधिकारि-तामात्रपरम्। पण्णां पुनरेतेषामभावे व्वश्वरादेः सिपण्डने तु कृतो धनाधिकारो बोद्धव्यः। न च सपिण्डाभावे सतीदं वचनमिति वाच्यम् । अस्यामधिकारशृङ्खलायां देवरदेवरसुतयोभ्रीतृ इवशु-रस्य तस्यचाधिकारज्ञापनात् । आसन्नतरक्वशुरभ्रातृक्वशुरादेः परित्यागात्,, इति । तचापास्तम् । अज्ञानप्रक्रपितत्वात्, दोष-गणस्योक्तत्वाद्, अन्यस्मृतितो मनोः प्रामाण्यातिशयेन प्राव-स्यस्यान्यत्र प्रतिपादितत्वाचेति मात्सर्यमुत्सार्य विचारणी-यमिति दिक् ॥ १४५॥

मि॰ अवः स्त्रीधनप्रसङ्गन वाग्द्त्ताविषये किञ्चिदाह्।

## ७७० सच्याख्यायां मिताक्षरायांच्यवहाराध्याये २

या॰ दत्त्वा कन्यां हरन्दण्ड्यो ठयथं दद्याच सोदयम्।

मि॰ कन्यां याचा द्त्तवाऽपहरन् द्रव्यानुबन्धाय-नुसारेण राज्ञा दण्डनीयः। एतचापहरणकारणाभा-वे। सति तु कारणे—

द्त्तामपि हरेत्कन्यां श्रेयांश्रेवर आवजेत्।

इत्यपहाराभ्यनुज्ञानाञ दण्ड्यः। यच वाग्दानिनि मित्तं वरेण स्वसंयन्धिनां कन्याखंद्यान्धिनां वोपचा-रार्थे धनं व्ययीकृतं तत्सर्वे सोद्यं सकृद्धिकं कन्या-दाता वराय द्यात्।

मि॰ अव. अथ कथश्चिद्धाग्दत्ता संस्कारात्प्राक् ब्रियेत तदा किं कर्तव्यमित्यत आह ।

या॰ मृतायां दत्तम।दद्यात्परिशोध्योभयव्ययम् ॥१४६।

मि॰ यदि वाग्दला मृता तदा यत्पूर्धमङ्गुलीयका-दि शुल्कं वा वरेण दल्तं तद् वर आददीत । परिशो-ध्योभयव्ययम् । उभयोः आत्मनः कन्यादातुश्च यो व्ययस्तं परिशोध्य विगमय्यावशिष्टमाददीत । यत्तु कन्याये मातामहादिभिदेत्तं शिरोभूषणादिकं वा कमागतं तत् सहोदरा भ्रातरो यह्नीयुः । रिक्थं मृता-याः कन्याया यह्नीयुः सोदरास्तद्भावे मातुस्तद्भावे पितुरिति बौधायनस्मरणात् ॥ १४६ ॥

या. १। प्रकृतासंबद्धत्वादाह अपसङ्गेनेति। अभिन्द्रेशकोक्तम् । मुख्यदाने ऽपहारस्यैवासंभवादाह अवाचेति। अद्भवन्थो दापोत्पादः। दोष इति यावत्। दोषो-त्पादे उनुवन्थः स्यादित्यमरात्। द्वंद्यसमासः। आदिना जाति-

# ८दा.जीवन्त्याःस्त्रियाधनग्रहणेकचिद्गर्तुरभ्यनुज्ञा।७७१

गुणयोग्रहणम् । अत्रैव विशेषमाहाविरोधाय \*एतचेति । दण्डनं चेत्यर्थः । चार्थमाह \* यचेति । \* वरेणेति । तित्पत्रादिना वेत्यपि वोध्यम् । एवमग्रेऽपि। स्वं वरः । उपचारो व्यवहारः । व्ययमित्यस्य कर्मशत्ययान्तस्यार्थमाह \*व्ययीकृतमिति । अत्रैव।

उ. २ । अथेति प्रक्ते । तमेवाह \*कथिश्विदिति । \*संस्कारात्, पाणिग्रहणादितः । स्वं च शुल्कं वोढाऽईतीति गौतमोक्तराह \* वर इति । किं कृत्वेति शङ्कायामाह \* परीति ।
\* उभयोरिति । कन्यादातृप्रतिग्रहीतृतित्पत्रादिभिर्विवाहोद्यतैर्वर्गद्वयस्थैर्विवाहिनिमित्तं वाग्दानिमित्तं वा यद्धनं व्ययीकृतं
तत् तस्मात्कन्याधनात् गृहीत्वा ऽवाशिष्टं तस्मै दद्यादित्यर्थः ।
\* विगमय्य, परिहृत्य । विगणय्येत्यपपाठः । अविरोधाय विश्रेपमाह \* यत्विति । आदिना पितृव्यादिग्रहणम् । \* दत्तं,
वाग्दानसमये ततः पूर्वं वा प्रीत्या तस्या एव स्वत्वं कृत्वा समपितम् । शिर इत्युभयान्विय । पक्षान्तरमाह \*वा क्रमागतिमिति ।
क्रमायातं वेत्यर्थः । \*तद्भावे इति । सोद्राभावे तन्मातुर्भविति
तद्भावे पितुर्भवितित्यर्थः ॥ १४६ ॥

मि॰ अवः सृतप्रजस्त्रीधनं भर्तृगामीत्युक्तम् । इदा-नीं जीवन्त्याः सप्रजाया अपि स्त्रिया धनग्रहणे क-चिद्गतुर्भ्यनुज्ञामाह ।

या॰ दुर्भिक्षे धर्मकार्ये च व्याधौ सम्प्रातरोधके । गृहीतं स्त्रीधनं भर्ता न स्त्रियै दातुमहीते ॥१४७॥

मि॰ दुर्भिक्षे कुरुम्बभरणार्थ, धर्मकार्ये अबर्यक-र्तव्यं, व्याधी, सम्मतिरोधके च बन्दिग्रहणनिग्रहादी द्रव्यान्तररहितः स्त्रीधनं गृह्णन् भर्ता न पुनदीतुमहीति। प्रकारान्तरेणापहरन्दचात् । भर्तृव्यातिरेकेण जीव-न्त्याः स्त्रिया धनं केनापि दायादेन न ग्रहीतव्यम् ।

( मनु. अ. ८ इलो. २९ )

जीवन्तीनां तु तासां ये तद्धरेयुः स्वबान्धवाः। ताञ्छिष्याचौरदण्डेन धार्मिकः पृथिवीपतिः॥ इति दण्डविधानात्। तथा, (मनु. अ. ९ इलो. २००) पत्यौ जीवति यः स्रीभिरलङ्कारो धृतो भवेत्।

न तं भजेरन्दायादा भजमानाः पतन्ति ते॥ इति दोषश्रवणाच्च॥ १४७॥

वा. १। प्रकृतसङ्गिति। इदानीमिति। प्रसक्तानुप्रसक्तीति शेपः। अपिना तदन्यसमुच्यः। क्षक्रित्, न तु सर्वत्र। मौलश्रो व्युक्तमं इत्याह क्षसंप्रतिरोधके चेति। अन्त्यार्थमाह क्षवन्दीति। तत्पुरुषगर्भद्वंद्वगर्भी बहुत्रीहिः। निग्रहस्ताडनम्। सर्वशेषमाह क्षद्रव्यान्तरेति। क्षपुनः, पश्चात्। द्रव्यलाभोत्तरम्। क्ष्यद्वति। अवश्यदेयमिति नियमो नास्तीत्यर्थः। अन्यथा न देयमित्येव ब्रूयात्। निमित्तविश्रेषोल्लेखफलमाह क्षप्रकारान्तरेति। भर्तेत्युक्तः फलमाह क्षप्रिव्यति भावः। क्षणीवन्त्या इति। मृतायास्तूक्त एव पन्कार इति भावः। क्षत्रवित्रकेणेति। तस्यैवोक्तनिमित्तेऽप्यभ्यनुज्ञा नान्येषामिति भावः। क्षत्रवित्रकेणेति। क्षत्रवान्यवा, दायादाः। क्षित्यात्, शिक्षयेत्। नारदोक्तिरियम्। मानवमप्याह क्षत्रवित्यर्थः। क्षद्वान्यदाः, पुत्रादयः। तस्मिन्मृतेऽपीति भावः। क्षपतिनत्, पतिता भवन्ति। विष्णुर्प्येवम्।

२। एतेन ''विभागकाले पुत्रादयस्तं जीवति पत्यौ न भजे-रन् किंतु यस्याः सोऽलंकारस्तत्पतिभागत्वेनैव देयो यथा सैव तं परिदध्यास्त तु जीवति पत्यौ यो धृतः स मृतेऽप्यविभाष्य इति । अदृष्टार्थतापत्तेः । एतेन ''सर्वथा ऽसावविभाज्य'' इत्यपि निरस्तम् । जीवतीति विशेषणान्मृते तस्मिन्नन्येनापि ग्रहणे न दोष ''इति भ्रान्तोक्तमपास्तम् ॥ १४७ ॥

मि. अव. आधिवेदिनिकं स्त्रीधनमुक्तं, तदाह ।

वा॰ अधिविन्नस्त्रिये दद्यादाधिवदिनिकं समम् ।

नदत्तं स्त्रीधनं यस्यैदत्ते त्वर्द्धे प्रकल्पयेत्॥१४८॥

मि यस्या उपरि विवाहः साऽधिविन्ना । सा चासौ स्त्री चेत्यधिविन्नस्त्री तस्यै अधिविन्नस्त्रियै आ-धिवेदिनकम् अधिवेदनानीमित्तं धनं समंयावदि धिवेद-नार्थं व्ययीकृतं तावद्द्यात् । यस्यै इवद्युरेण भन्नी वा स्त्रीधनं न दत्तम् । दत्ते पुनः स्त्रीधने आधिवेदिनक-द्रव्यस्यार्द्धं द्यात् । अधेदाव्दश्चात्र समविभागवच-नो न भवति । अतश्च यावता तत्पूर्वदत्तमाधिवेदिन-कसनं भवति तावद्देयमित्यर्थः ॥ १४८॥

बा. १। प्रकृतसंगतिमाह \* आधिवेदिनिकिमिति । \* तत्, सिविधिप्रकारं तत्स्वरूपम् । अधीत्यादि चतुर्ध्यन्तमेकं पदम् । विन्निमित्यत्र भावे कः । अधि उपिर विन्नं वेदनिमिति सुप्सुपेति समासः । तदिति यस्या इति अर्शआद्यच् । तत्फालितमाह \* यस्याइति । \*उपिर, योग्यतया सन्ते । \*विवाहः, ऐच्छिकः । अधिवेदनप्राप्तधनम् आधिवेदिनिकम् । तस्य निमित्तमिति ठगा- रिय इत्याह \* अधीति । बहुत्रीहिः । तादृशविवाहान्तरमेव पृवेस्या धर्मपत्न्या धनदाने निमित्तमिति भावः। तिक्वयदित्या- सहायामाह \*सममिति । तस्य सापेक्षत्वेन प्रकृतत्वादाह \*या-

वादिति । \* व्ययीकृतम्, अलंकरणादिरूपेण । अत्र विशेषवी धक्रमुत्तरार्द्धमित्याह \* यस्या इति । त्वर्थमाह \* पुनिरिति साकाङ्कत्वेन प्रकृतत्वादेवाह \*आधीति। प्रकल्पयेदित्यस्यार्थमा ह \* दद्यादिति । एतेन प्रकीर्तितमित्यपपाठः स्वितः । नन्वेवं नियतसमत्वासिद्धिः, कदाचिन्न्यूनाधिकभावस्यापि संभवात्। अत आह \* अर्धेति । किं त्वंशमात्रपर इति भावः । मौलमर्द्वपदं तु न नपुंसकालिङ्गम्। येन समप्रविभागवाचकं भवेत्, अर्धे समें ऽशके इत्यमरात् । अपि तु पुंलिङ्गम् । अत एवांशमात्रवाचकं तत् । समत्वस्यैव हि अभिमतत्विमिति केचित् ।

२। वस्तुतस्तु अर्ध एकार इत्यादिमहाभाष्यप्रयोगात् अमरे वा पुंसीतिपूर्वान्वयात्, अर्धः अर्धं च समेंऽशके इत्यर्थादित्युक्तलिङ्ग-स्यापि समांशवाचित्वेन न तत्साधकम् । अपितु तत्समत्वस्यैव विवक्षितत्वेन तदनुरोधेनात्र तस्यांशमात्रवाचित्वं ग्रामार्ध इत्या-दाविव न तु तद्वाचित्वमिति वोध्यम् । तदाह क्ष अतश्च याव-तेति । एतावताऽपि स्त्रीधनस्य पित्रादिधनविभागकाले ऽविभा-ज्यत्वमेवेति न तद्वोधकवचनविरोध इति बोध्यम् ॥ १४८ ॥

मि. अवः एवं विभागसुक्तवा इदानीं तत्सन्देहे निर्णयहेत्नाह ।

या. विभागनिह्नवे ज्ञातिबन्धुसाक्ष्यभिलेखितैः।

विभागभावना ज्ञेया गृहसंतेश्य यौतकैः ॥१४९॥

मि विभागस्य निह्नवे अपलापे ज्ञातिभिः पितृ-बन्धुभिः, बन्धुभिः मातुलादिभिः, साक्षिभिः, पूर्वी-क्तलक्षणैः, लेख्येन च विभागपत्रेण विभागभावना विभागनिणयो ज्ञातच्यः। तथा यौतकैः पृथक्कृतैर्गृह- -क्षेत्रेश्च । पृथक्कृष्यादिकार्यप्रवर्तनं पृथक्पञ्चमहायज्ञा-।दिधमीनुष्ठानं च—

नारदेन विभागिलिङ्गमुक्तम्, (व्यव १३।३६।३७)
विभागधमसन्देहे दायादानां विनिर्णयः।
ज्ञातिभिर्भागलेख्येन एथक्कार्यप्रवर्तनात्॥
आतृणानविभक्तानामको धर्मः प्रवर्तते।
विभाग साति धर्मोऽपि भवेत्तेषां एथक् एथक्॥ इति।
तथाऽपराण्यपि विभागलिङ्गानि तेनैवोक्तानि, (३९)
साक्षित्वं प्रातिभाव्यं च दानं ग्रहणमेव च।
विभक्ता भ्रातरः कुर्युनीविभक्ताः कथश्चन॥ इति।
इति दायाविभागप्रकरणम्॥ १४९॥

वा. १। महाप्रकरणशेषतया तेन सङ्गतिमाह अपवामिति । विभागसन्देहे सतीत्यर्थः । अअपलापे, विभागानन्तरं कालान्तरे
विभागो न जात इत्येवंरूपे अन्यतरेण कृते सति । मूले प्रायो
बहुवचनान्तेन द्वन्द्व इत्याह अज्ञातिभिरित्यादि । तेषां बहूनामेकसाधकत्वात्। अपितृवन्धुभिरिति । इदम्रपलक्षणमन्यद्वयस्यापि ।

२ वस्तुतस्तु ज्ञातिभिरित्यस्योदासीनैः सजातीयैरित्यर्थः । बन्धुभिरित्यस्य वन्धुत्रयेश्वीत्रादिभिश्चेत्यर्थ उचित इति बोध्य-म् । अभिलेखितेत्यस्यार्थमाह \* लेख्येन चेति । अत्र बहुत्वा-नुपयोगोऽनिष्टावहं च तत्सत्त्वं प्रत्युत इति भावः । सर्वसमक्षं लिखापितिमिति तदर्थः। क्षत्या, तद्वत्। यु मिश्रणामिश्रणयोरित्य-नुज्ञासनानुरोधन तदर्थमाह \*पृथगिति । क्षयहेति । बहुवचना-नतद्वन्द्वः। चः समुच्चये। न्यूनतानिरासायाह \*पृथगिति । पृथक्कु-तग्रहक्षेत्रादिसन्त्वेऽपीति भावः । \* विभागधर्मेति । दायादानां विभागरूपधर्मसन्देहे सतीत्यर्थः । अग्रे क्षेय इति शेषः । \* भा- गलेख्येन, विभागपत्रेण । भोगलेख्येनेति पाठे समाहारद्वन्द्वः क्षत्रार्येति । कृष्यादिरूपेत्यर्थः । द्वितीयमाह अञ्चातृणामिति क्षत्रया, तद्वत् । क्षतेनैव, नारदेनैव । अमातीति । प्रतिभूत्विमत्य थः । अनाविभक्ता इति । अन्यथा करणे दण्डाद्याम्नानात्त तसमर्थानामेव तदुचितं नान्येषामितीदमपि क्रियमाणं तिल्लक्ष मिति भावः । अक्षं चनेति ।

३। अत एव विभक्तकृत्यमि तेनैवोक्तम्,(व्यव १३।४२।४३
यद्येकजाता वहवः पृथग्धर्माः पृथक् क्रियाः ।
पृथक्कमगुणोपेता न ते कार्येषु सङ्गताः ॥
स्वभागानि दद्यस्ते विक्रीणीयुरथापिवा ।
कुर्युर्यथेष्टं तत्स्विमाशास्ते स्वधनस्य वे ॥ इति ।
विभक्ता द्यविभक्ता वेति बृहस्पतराशयस्त् एव ।
उक्तरीत्याऽर्थनिणये पुनार्वभागमाह—
मनुः,

विभागे यत्र सन्देहो दायादानां परस्परम् । पुनार्वभागः कर्त्तव्यः पृथक्स्थानस्थितरैपि ॥ इति ।

सकुदंशो निपततीति मानवं त्क्तरीत्या शक्यनिर्णयाभि गामीति केचित् ।वस्तुतस्त्वाद्यं विभागे न्यूनाधिकभावांशे मिथः सन्देहाभिप्रायं, द्वितीयं निर्णयाभिप्रायं, मौलं यथास्थितं जातस्य तस्यैवान्यतर्कृतापलापाभिप्रायम् । अत एव तत्र—

बृहस्पतिः, स्वच्छाकृतविभागो यः पुनरेव विसंवदेत् । स राज्ञांऽशे स्वके स्थाप्यः शासनीयोऽनुबन्धकृत् ॥ इतीति बोध्यम् ॥ १४९ ॥ इति दायविभागः । अथ सीमाविवादप्रकरणम् ॥ ९ ॥

मि. अव. अधुना सीमाविवादिनिर्णय उच्यते ॥

या. सीम्नो विवादे क्षेत्रस्य सामन्ताः स्थाविरादयः ।

गोपाः सीमाकृषाणा ये सर्वे च वनगोचराः॥ १ ५०॥

नयेयुरेते सीमानं स्थलाङ्गारतुषद्वमैः ।

सेतुवल्मीकनिम्नास्थिचैत्याद्यैरुपलक्षिताम्॥ १ ५ १॥

मि ग्रामहयसम्बन्धिनः क्षेत्रस्य सीम्नो विवादे तथैकग्रामान्तर्धर्तिक्षेत्रमर्यादाविवादे च सामन्ताद-यः स्थलाङ्गारादिभिः पूर्वकृतैः सीमालक्षणैक्पलक्षितां चिह्नितां सीमां नयेयुः निश्चिनुयुः। सीमा क्षेत्रादि-मयोदा, सा च चतुर्विधा। जनपदसीमा ग्रामसीमा क्षेत्रसीमा गृहसीमा चेति। सा च यथासम्भवं पश्चलक्षणा।

तदुक्तं नारदेन,
ध्वाजिनी मित्स्यनी चैव नैधानी भयवर्जिता।
राजक्रासननीता च सीमा पश्चविधा स्मृता॥ इति।
ध्वाजिनी वृक्षादिलक्षिता । वृक्षादीनां प्रकाशत्वेन ध्वजतुल्यत्वात् । मित्स्यनी सिललवती। मत्स्यशब्दस्य स्वाधारजललक्षणत्वात् । नैधानी निखाततुषाङ्गारादिमती। तेषां निखातत्वेन निधानतुस्यत्वात्। भयवर्जिता अर्थिप्रत्यर्थिपरस्परसम्प्रतिपस्तिनिर्मिता। राजशासननीता ज्ञातृचिह्नाभावे राजेच्ल्या निर्मिता। एवम्भूतायां षोढा विवादः सम्भवित।

## ७९८ सन्याख्यायां मिताक्षरायां न्यवहाराघ्याये २

यथाह कात्यायनः,

आधिक्यं न्यूनता चांद्रो अस्तिनास्तित्वमेव च । अभोगभुक्तिः सीमा च षड् भूयादस्य हेतवः॥ इति ।

तथाहि। ममात्र पञ्चानवर्तनाया भूमेरधिका भूरस्तीति केनचिदुक्ते, पञ्चानवर्तनीय नाधिकेत्याधिकये
विवादः। पञ्चानवर्तना मदीया भूमिरित्युक्ते, न,
ततो न्यूनैवेति न्यूनतायाम्। पञ्चानवर्तनो ममांशा
इत्युक्ते अंश एव नास्तीत्यस्तिनास्तित्वविवादः। मदीया भूः प्रागाविद्यमानभोगैव भुज्यते इत्युक्ते, न,
सन्तता चिरन्तन्येव मे भुक्तिरित्यभोगभुक्तौ विवादः। इयं मर्यादेयं वेति सीमाविवाद इति षद्प्रकार
एव विवादः सम्भवति। षद्प्रकारेऽपि भूविवादे
श्रत्यथाभ्यां सीमाया अपि निणीयमानत्वात् सीमानिणयप्रकरणे तस्यान्तर्भावः। समन्ताद्भवाः सामन्ताः,
चतस्रषु दिक्षवनन्तरग्रामादयः। ते च प्रतिसीमं व्यवस्थिताः।

ग्रामो ग्रामस्य सामन्तः क्षेत्रं क्षेत्रस्य कीर्तितम् ।
गृहं गृहस्य निर्दिष्टं समन्तात्परिरभ्य हि ॥
हित कात्यायनवचनात्। ग्रामादिशब्देन तत्स्थाः
पुरुषा लक्ष्यन्ते । ग्रामः पलायित इति यथा । सामन्त्रम्णं च तत्संसक्तायुपलक्षणार्थम् ।

उक्तश्च कात्यायनेन,

संसक्तकास्तु सामन्तास्तत्संसक्तास्तथोत्तराः। संसक्तसक्तसंसक्ताः पद्माकाराः प्रकीर्तिताः॥इति। स्थावरा घृद्धाः। आदिग्रहणेन मौलोद्धृतयोर्गः इणम् । वृद्धादिलक्षणं च— तेनैवोक्तम्,

निष्पाद्यमानं यैर्दष्टं तत्कार्यं तद्गुणान्वितैः।

शृद्धा वा यदि वाऽवृद्धास्ते तु वृद्धाः प्रकीर्तिताः॥

ये तत्र पूर्वं सामन्ताः पश्चादेशान्तरं गताः।

तन्मूलत्वातु ते मौला ऋषिभिः परिकीर्तिताः॥

उपश्रवणसम्भोगकार्याख्यानोपचिह्निताः।

उद्धरन्ति पुनर्यस्मादुद्धृतास्ते ततः स्मृताः॥ इति।

गोपाः गोचारकाः। सीमाकृषाणाः सीमासंनि
हितक्षेत्रकषकाः। सर्वे च वनगोचराः। वनचारिणो

व्याधाद्यः।

ते च मनुनोक्ताः, (अ. ८ इलो. २६०)

व्याधान् शाकुनिकान् गोपान् कैवर्तान् मृल्खानकान्। व्यालग्राहानुव्छष्ट्रत्तीनन्यांश्च बनगोचरान् ॥ इति ।

स्थलम् उन्नतो भूप्रदेशः । अङ्गारोऽग्नेरुच्छिष्टम् । तुषा धान्यत्वचः । दुमा न्यग्रोधादयः । सेतुर्जलप्रवा-हबन्धः । चैत्यं पाषाणादिबन्धः । आदिशब्देन वेणु-वालुकादीनां ग्रहणम् ।

एतानि च प्रकाशाप्रकाशभेदन दिप्रकाराणि।
तथा च मनुः, (अ. ८ इलो. २४६।२४७।२४८)
सीमावृक्षांस्तु कुर्वीत न्यग्रोधाइवत्थिकशुकान्।
शाल्मलीशालतालांश्च क्षीरिणश्चेव पादपान्॥
गुल्मान्वेण्ंश्च विविधान् शमीवल्लीस्थलानि च।
शरान्कुप्यकगुल्मांश्च यथा सीमा न नश्यति॥
तडागान्युद्पानानि वाप्यः प्रस्रवणानि च।

# ७८० सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

सीमासन्धिषु कार्याणि देवतायतनानि च॥
इति प्रकाशास्पाणि।
[अ. ८ इलो २४९।२५०।२५१।२५२]
उपच्छन्नानि चान्यानि सीमालिङ्गानि कारयेत्।
सीमाज्ञाने नृणां वीक्ष्य नित्यं लोके विपर्ययम्॥
अञ्चनोऽस्थीनि गोवालांस्तुषान् भस्मकपालिकाः।

करीषमिष्टकाङ्गारदार्करावालुकास्तथा ॥ यानि चैवंप्रकाराणि कालाद् भूमिन भक्षयेत् । तानि संधिषु सीमायायप्रकाद्यानि कारयेत् ॥ एतैर्लिङ्गैर्नथेत्सिमां राजा विवद्मानयोः।

इति प्रच्छन्नालिङ्गानि ।

एतैः प्रकाशाप्रकाशरूपैर्लिङ्गेः सामन्तादिप्रदार्शि-तैः सीमां प्राति विवद्मानयोः सीमानिर्णयं कुर्या-द्राजा॥ १५०॥ १५१॥

या १। दायान्तर्गतस्थावरान्तर्गतगृहक्षेत्रप्रसङ्गेनाह अअधुनेति।
सन्कक्रमस्तु नेवाभिमतोऽस्येति भावः। एवमग्रेऽपि बोध्यम्। अविवादे
सतीति श्रेषः सीमशब्दो नान्तः डावन्तश्च। स्त्रीलिङ्गो द्वौ। ग्रामद्वयसंविधिक्षेत्रसीस्त्र इति पाठः। संवान्धित्वं क्षेत्रविशेषणम् । व्यस्तपाठे
ऽग्रेपि व्यस्त एव पाठः। युक्तं चैतत्। मूळे तथैव पाठात्। विनिगयकाभावादाह अतथैकति। तद्वदित्यर्थः। एतेषामर्थान् वक्तुमादौ सर्वविधसीमानिणीयकत्वमेतेषामिति सिद्धान्तायाकाङ्कितं विशेषं मूलानुक्तमाह असीमा क्षेत्रादीति। असा चेति। विषयभेदादिति भावः।
जनपदो ग्रामसमूहो देशः। असा च, चतुर्विधाऽपि। अयथासंभविमिति।
संभवमनतिक्रम्येत्यर्थः । न नियमेन वक्ष्यमाणपञ्चलक्षणैरुपेतैव
सर्वा सीमा, अपितु कचिद्देकेन कचित् द्वाभ्यां कचिद्रहाभिरिति।

यत्र यथा प्राप्तिस्तत्र तथेवेति भावः । क द्यक्षादिलक्षिता, द्यक्षादिकृता । गौण्या योगार्थमप्याह क द्यक्षादीनामिति ।
अत इनिठनाविति इनिः सर्वत्र । अत्र शुद्धतया तमप्याह
क्षमत्स्येति । तद्विना तद्स्थितेः । स्वाधारेत्यनेन तन्मूलसंवन्धो
दिश्तिः । निधीयते इति निधानं तदेव नैधानं स्वार्थे ऽण् । तद्र्यमाह क्षनिखातेति । अत्रापि गौणी द्यत्तिरित्याह क्षतेषामिति । तुपाङ्गारादीनामित्यर्थः । क्षानिखातत्वेन, स्वनित्वाऽन्तर्गुप्तत्या
स्थापितत्वेन । उक्तहेतोरेवाह क्षनिधानेति । भयवर्गितेत्यस्यार्थमाहक्षअर्थीति।वादिप्रतिवादिनोः सत्यसंघत्वेन मिथोऽत्यन्तं विश्वस्तत्वेन इयं मदीया भूः इयं मदीयेति स्वस्वचित्तानुसंधानपुरःसरं मिथः संमत्या वाङ्मात्रादिनिर्मितेत्यर्थः । अत्रार्थित्वं प्रत्यथित्वं च प्रातिवेश्यत्वेन तद्योग्यत्वाशयेन न मत्सरप्रस्तत्वेनेति
क्रेयम् । क्ष झातृचिक्केति । ज्ञातारश्च चिक्कानि च तेपामभावे
इत्यर्थः । ज्ञातारः साक्षिसामन्ताद्यः । चिक्कानि द्यक्षादीनि ।

२। व्यासेन तु अन्यथा भेदानुत्का विद्यताः। तद्यथा, निम्नोन्नता च ध्वजिनी नैथानी राजकारिता। स्थिरा पश्चिवधा सीमा मित्स्यनी तु चला स्मृता॥ ग्रामयोरुभयोर्यत्र गर्तः सीमाप्रवर्तकः। निम्नोपलक्षिता सा तु शास्त्रविद्धिरुदाहृता॥ शरकुञ्जकवल्मीकान्यत्र देवगृहाणि च। अश्मक्टाश्च दश्यन्ते ज्ञेया सा तु समुन्नता। ग्रामयोरुभयोः सीन्नि दृक्षा यत्र समुन्नताः। समुच्छिता ध्वजाकारा ध्वजिनी सा प्रकीर्तिता॥ इष्टकाङ्गारसिकताः शर्करास्थिकपालिकाः। निहिता यत्र दश्यन्ते नेथानी सा प्रकीर्तिता॥

तुषाङ्गारकपालैस्तु कुम्भैरायतनैस्तथा । सीमा प्रतिचिता कार्या नैधानी सा निगद्यते ॥ साक्ष्यभावे द्वयोयत्र प्रभुणा परिकीर्तिता । सामन्तानुमता सीमा सा ज्ञेया राजकारिता ॥ स्वच्छन्दगा बहुजला झषकूर्मसमन्विता। नित्यप्रवाहिणी यत्र सा सीमा मितस्यनी मता ॥ इति । ३। 🐡 एविमति। उक्तप्रकारेण यथासंभवं पश्चलक्षणलक्षिता-यां भूम्यामित्यर्थः। न्यूनताचांशे इति पाठः । उक्तभूविवादे षट्-पकारत्वं कातीयव्याख्यानेन प्रदर्शयन्त्रत्रादौ प्रथमप्रकारमाह \* ममात्रेति । प्रदेशे इत्यर्थः । निवर्त्तनं भूपरिमाणमादावुक्तम् । द्वितीयमाइ \* पश्चिनवर्तनेति । नेत्यग्रे किं त्विति शेषः । एव-मग्रेऽपि । विवाद इत्यस्यानुषद्गः । अंश इत्युत्तरान्वयीति तृती-यं तुर्य चाह अपश्चनिवर्तन इति । अत्र तथोक्ते अंशोऽस्ति पश्च-निवर्तन इत्येतन्नास्तीति तृतीयपक्षं व्यारव्यातृबुद्धिपरीक्षार्थं स्फुटमनुत्काऽग्रिमं पक्षमेव व्यक्तीकरोति \* अंश एव नास्तीति। अत एव संभूयोपसंहरति \* अस्तिनास्तित्वेति । पश्चममाह मदीयेति। संततेत्यस्यैव व्याख्या अचिरन्तन्येवेति। तथा चा-भोगभुक्तिरित्यस्य प्रागविद्यमानभोगकस्य क्षेत्रादेश्विक्तिरित्यर्थः। षष्ट्रमाह अ इयं मर्यादेयं वेतीति ।

४। यद्वा पश्चनिवर्त्तनो ममांश इत्यत्रैक एव प्रकारः। मदीयाः भूरिति तुर्यः। सीमाशब्देनोभयम्। तत्र पश्चम इयं मर्यादेयं वेति। इयं सीमेयं वेति षष्ठः। अनेनैवाशयेन तथा सीमाविवाद इत्युक्तं मानवे। मर्यादायाः सीम्नश्च भेदं दर्शियष्यति मर्यादायाः प्रभेदे त्वित्यत्र। तथा चात्रं भेदे पूर्वत्रैवयं तत्र भेदे सीमा-

१ कात्यायनवाक्यस्थामिति शेषः।

मर्यादयोरेकत्वेन व्यवहार इति बोध्यम् ।

५। यद्वा आधिक्यं न्यूनत्वम् अस्तित्वं नास्तित्वम् अभोगश्चित्तः सीमा चेत्यमी षद् हेतवः । कचिद्यस्ताः कचिन्मिलिता इति । एवमुक्ताश्चयगर्भितमुपसंहरति \* इति षद्मकार एवेति ।

नन्वेवं प्रकरणासंगतिरत आह \* षिडिति । \* श्रुत्यर्थी-भ्यामिति । यत्र साक्षात्सीमाविवादस्तत्र श्रुत्या, अन्यत्रार्थेनेति विवेकः । अपिना भूसमुचयः । \* तस्य, षिड्वधभूवादस्य ।

६। अथ मौलं सामन्ता इत्यादि व्याच छे \* समन्तादित्यादिना । सामन्तशब्दः पृषोदरादिः । ननु तत्रापि अन्यपार्श्ववतिनोऽन्यसीमानिर्णायकत्वं कथमत आह \* तेचेति । आदिसंप्राक्षं मकटयन् अत्र मानमाह \* प्रामस्येति । प्रामजातो प्रामजनस्य सामन्त इत्यर्थः । एवं क्षेत्रादावपि । सामन्त इत्यस्याग्रे
जभयत्रानुषद्गः । तत्र हेतुमाह \* समन्तादिति । \* हि, यतः ।
समंतात्परिरभ्य संबध्य व्यवस्थिता इत्यर्थः । यथाश्रुतेऽनुपपचेराह \* ग्रामादीति । आदिना क्षेत्रादिपरिग्रहः । \* तत्स्था
इति । ते च तत्स्वामिनोऽन्ये वा । न्यूनतां निराच छे \* सामनतिति । तस्यापीत्यर्थः । अत्रादिसंग्रहीतान् दर्शयन्नुक्तार्थे संमतिमाह \* उक्तं चेति । निकटवर्तिनः संसक्तकाः सामन्ता इति ।
\* तथा, तद्दत् । तत्संसक्तास्तदनन्तरिथता उत्तरा इति, संसकसक्तसंसक्ताः तदनन्तरिथ्यताः पद्माकारा इति च प्रकीर्तिता
इत्यर्थः । सामन्तादयस्त्रयोऽषि संज्ञाद्वयभाज इति यावत् । अत
एव न सर्वनामसंज्ञाः ।

७। \* अदि । स्थिवरादय इत्यादीत्यर्थः । दृद्धत्वं पारि-भाषिकिमत्याह \* दृद्धादीति । \* तेनैव, कात्यायनेनैव । \* तत्का-यीमिति । सीमानिर्णयादिरूपं कार्यं सीमानिर्णयादिविषयकानि- पुणमतित्वरूपगुणयुक्तै निष्पाद्यमानं ये हे छं ते इत्याद्यर्थः । यदि वाऽतृद्धा इत्यत्राकारमञ्जेषः । अतत्र, विषये । अतन्मूल-त्वात्, सामन्तत्वस्य पूर्वस्थितत्वात् । अप्रेयं स्थिति । अत्रेयं स्थिति । सिति सभ्येभ्यः अवणग्रपश्रवणम् । उपश्रवणं च संभोगकार्यं च तयोराख्यानं तेनोपलक्षिता इत्यर्थः । सीन्नि कर्षणासंभवादाह असीमासंनिहितेति ।

३६ व्याधानिति ।

इमानप्यनुयुङ्जीत पुरुषान्वनगोचरान् ।

इत्यस्य पूर्वशेषः । व्याधा छब्धकाः । शाकुनिकाः पक्षि-वधजीविनः । कैवर्तास्तटादिखननदृत्तयः । मूलखानकाः दृक्षा-दिमूलोत्पाटनजीविनः । व्यालग्राहाः सप्रग्राहिण आहिताण्ड-काः । उज्छदृत्तयः ।

उज्छः कणश आदानं कणिशाद्यर्जनं शिल्रम्।इति यादवः। अन्ये च वनचारिणः फल्रपुष्पाद्यर्थमरण्यचारिणः।

८। अर्थ स्थलाङ्गारादि व्याचिष्ट \* स्थलमित्यादि । निम्नभूषदेशस्य निम्नपदेन वक्ष्यमाणत्वादाह \* उन्नत इति । \* अग्नेरुचिछ्छं, केलिसा इति माहाराष्ट्रभाषया प्रसिद्धम् । द्धमाणाम्रक्तत्वादाह \* पाषाणादीति । चत्वर इत्यर्थः । चैत्यमायतनं तु

च्ये इत्यमरः । विशेषमाह \* एतानि चेति । उक्तलक्षणानीत्यर्थः । \* सीमाद्यक्षानिति । तत्प्रकाशकद्यक्षानेतान् तथा कुर्वति
यथा सीमेत्यर्थः । अत्रोभयत्र द्वन्द्वोत्तरपदको द्वन्द्वः ।

पिच्छिला पूरणी मोचा स्थिरायुः शाल्मलिर्द्वयोः । अनोकहः कुटः शालः इत्यमरः । भागवते पश्चमे तु भेदा उक्ताः,

१ कायला इति मध्यदेशभाषया प्रसिद्धम्।

वनस्पत्योषधिलतात्वक्सारा षीरुधो हुमाः । इति ।
पुष्पं विना फलतीति वनस्पतिर्वटौदुम्बरादिः । फलपाकान्ता ओषधयो गोधूमादिधान्यानि । आश्रयेणारोहिति सा
लता । ताम्बूलादिवल्ली तु त्रतिः । लतेति तु सामान्यम् । त्वक्सारो वंशादिः । विनाऽऽश्रयेणारोहन्तीति वीरुधो लताविशेषाः ।
समयेन फलन्तीति हुमा आम्रादय इति तदर्थः । गुल्मा अपकाण्डस्तम्वाः । अप्रकाण्डे स्तम्बगुल्मावित्यमरः । तृणजङ्घा वा ।
स्थलं कृत्रिमोन्नतभूभागः । कुब्जकगुल्मांश्रेतिपाठे गुल्मांशे पौनरुत्वामिति न स पाठः । किन्तु कुप्यकगुल्मांश्रेति । तत्र कुप्यसम्बन्धिनो गुल्मः कुप्यकगुल्माः । कुप्यमेव कुप्यकं स्वार्थे
कन् । सुवर्णरजतिभन्नं ताम्रादि कुप्यम् ।

हैमरूप्ये कृताकृते । ताभ्यां यदन्यत्तत्कुप्यमित्यमरात् । कुप्यकस्य मलापकर्षणवर्णोत्कर्पमिथःसंक्लेपादिषूपयोगि-त्वात्तत्सम्बन्धित्वम् । अत एवाधिकोपयोगित्वेन गुल्नेत्यस्य पृथक् ग्रहणमिति भेदः । एवं तु सोऽपि पाठः कथिश्चत्सुयो-जः । तत्रैव पाठे प्रचुरोपयोगत्वेनाद्रपर्थं पृथक् निर्दिष्टा इति तद्व्याख्यातारः ।

तथिति व्याख्यातम् । यद्वा तथा कृते सित सीमा
न नश्यतीत्यर्थः । तहागशब्दो ऽर्थक्वीदिः । उद्पानानि
कृषाः । कूप उद्पानं तु पुंसि वेत्यमरः । वाष्यः पापाणादिवद्धा दीर्घिकाः । वापी तु दीर्घिकेत्यमरः । प्रस्नवणानि निर्झराद्यः । \* उपच्छन्नानि, गुप्तसद्दशानि । सीमाया
हाने । \* नित्यं, सर्वदा । \* विपर्ययं, वैपरीत्यम् ।
शिक्ष्येति पूर्वान्विय । अन्यस्य पुनः करणे हेतुरनेन सुचितः ।
तान्येवाइ \* अञ्चम इत्यादि । आनन्त्यादिरमन्नन्यान्यपि सु-

## ७८६ सन्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराघ्याये २

चयन्तुपसंहरति \* यानीति । उक्तसदृशान्यन्यानीत्यर्थः । सीमायां बोधनीयायां सन्धिषु तत्सान्धिषु नयेत् निश्चयेन प्रति-पादयेत् एतेरिति ।

१। मनुमात्रार्थमाह \* एतेरिति । उभयोपसंहारोऽयिमत्याह \* प्रकाशाप्रकाशित । सीमामित्यस्योभयत्रान्वय इत्याह \* सीमां प्रतीति । द्वितीयस्य फलितमाह \* सीमानिर्णयमिति । पूर्वभु- स्था तु सततम्रदकस्यागमनेन चेत्यस्य शेषो बोध्यः । अवि- चिछन्नया भ्रुत्त्या न तु त्रिपुरुषादिकया । तस्या ''आधिः सीमा" इति पर्युदस्तत्वात् । ग्रामद्वयसन्धिस्थनद्यादिप्रवाहेण चेति तद- र्थः ॥ १५० ॥ १५१ ॥

मि॰ अवः यदा पुनश्चिह्नानि न सान्ति, विद्यमानानि वा लिङ्गालिङ्गतया संदिग्धानि, तदा निर्णयोपायमाह । या॰ सामन्ता वा समग्रामाश्चत्वाराऽष्टौ दशापि वा । रक्तस्रग्वसनाः सीमां नयेयुः क्षितिधारिणः ॥ १५२॥

मि॰ सामन्ताः पूर्वोक्तलक्षणाः, समग्रामाश्चत्वा-रोऽष्टो दश वेत्येवं समसंख्याः प्रत्यासन्नग्रामीणाः, रक्तस्राग्वणो रक्ताम्बरधरा मूर्धारोपितक्षितिखण्डाः सीमानं नयेयुः प्रदर्शयेयुः। सामन्ता वेति विकल्पा-भिधानं स्मृत्यन्तरोक्तसाक्ष्यभिप्रायम्।

यथाह मनुः, (अ. ८ इलो. २५३)

साक्षिप्रतयय एव स्यात्सीमावादावीनिर्णयः।इति। तत्र च साक्षिणां निर्णेतृत्वं सुख्यं, तद्भावे सान् सन्तानाम्।

तदुक्तम्, (मनुः अ. ८ इलो. २५८)

साक्ष्यभावे तु चत्वारो ग्रामाः सीमान्तवासिनः। सीमाविनिर्णयं कुर्युः प्रयता राजसन्निधौ ॥ इति । तदभावे तत्संसक्तादीनां निर्णेतृत्वम्। यथाह कात्यायनः, स्वार्थासिद्धौ प्रदुष्टेषु सामन्तेष्वर्थगौरवात्। तत्संसक्तेस्तु कर्तव्य उद्धारो नात्र संशयः॥ संसक्तसक्तदोषे तु तत्संसक्ताः प्रकीर्तिताः। कर्तव्या न प्रदुष्टास्तु राज्ञा धर्म विजानता॥ इति । सामन्ताचभावे मौलादयो प्राह्याः। तेषामभावे सामन्ता मौलवृद्धोद्धृताद्यः। स्थावरे षद्पकारेऽपि कार्या नात्र विचारणा॥ इति कात्यायनेन क्रमविधानात्। एते च सामन्ताद्यः संख्यागुणातिरेकेण भवन्ति। सामन्ताः साधनं पूर्वं निर्दोषाः स्युर्गुणान्विताः। दिगुणास्तृत्तरा ज्ञेयास्ततोऽन्ये त्रिगुणा मताः॥ इति स्मरणात् । ते च साक्षिणः सामन्ताद्यश्च स्वैः स्वैः शपथैः शापिताः सन्तः सीमां नघेयुः। (अ०८ इलो० २५६) शिरोभिस्ते गृहीत्वोवीं स्रग्विणो रक्तवाससः। सुकृतैः ज्ञापिताः स्वैः स्वैर्नयेयुस्ते समञ्जसम् ॥ इति मनुस्मरणात् । नघेयुरिति बहुवचनं द्वघो-र्निरासार्थे नैकस्य। (च्यव. ११।१०) एकश्चंदुन्नयेत्सीमां सोपवासः समुन्नयेत्। रक्तमाल्याम्बरधरो भूमिमादाय मूर्द्धनि॥ इति नारदेनैकस्याभ्यनुज्ञानात्।

## ७८८ सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

योऽयम् (ना. व्यव. ११।९)
नैकः समुन्नयेत्सीमां नरः प्रत्ययवानि ।
गुक्तवादस्य कार्यस्य क्रियेषा बहुषु स्थिता ॥
इत्येकस्य निषेधः, स उभयानुमत्धर्मविद्यातिरिक्तिविषय इत्यविरोधः।

स्थलादि चिह्नाभावेऽपि साक्षिसामन्तादीनां सी-माज्ञाने उपायविशेषां—

नारदेनोक्तः, (व्यवः ११।६) निम्नगापहृतोत्सृष्टनष्टचिह्नासु भूमिषु।

तत्प्रदेशानुमानाच प्रमाणाङ्गोगद्शेनात्॥ इति ।

निम्नगया नद्या अपहतनापहरणेनोत्सृष्टानि स्व-स्थानात्प्रच्युतानि नष्टानि वा लिङ्गानि यासु मर्यादा-सुमिषु । तज्ञ तत्प्रदेशानुमानादुत्सृष्टनष्टचिह्नानां प्रा-चीनदंशानुमानात्, प्रामादारभ्य सहस्रदण्डपिरिमितं क्षेत्रमस्य ग्रामस्य पश्चिमे मागे इत्येवंविधात्प्रमाणाद्वा, प्रत्यधिसमक्षमविप्रतिपन्नाया अस्मार्तकालोपलचित-सुक्तेवा निश्चिनुयुः।

बृहम्पतिना चात्र विशेषो दर्शितः, आगमं च प्रमाणं च भोगकालं च नाम च। भूभागलक्षणं चैव ये विदुस्तेऽत्र साचिणः॥इति। एते च साचिसामन्तादयः शपथैः आविताः

सन्तः कुलादिसमक्षं राज्ञा प्रष्टव्याः।

यथाह मनुः, [ अ. ८ इलो. २५४ ]

ग्रामेयककुलानां तु समक्षं सीम्नि साक्षिणः। प्रष्टव्याः सीमलिङ्गानि तयोश्चेव विवादिनोः॥ इति।

ते च पृष्टाः साक्ष्यादयः ऐकमत्येन समस्ताः सीम्नि निर्णयं ब्रुयुः। तैर्निर्णीतां सीमानं तत्प्रदर्शितसकल-लिङ्गयुक्तां साक्ष्यादिनामान्वितां चाविसमरणार्थे पत्रे समारोपयेत्।

उक्तञ्च मनुना, (अ. ८ इलो. २६१)

ते पृष्टास्तु यथा ब्रुयुः समस्ताः सीम्नि निर्णयम्। निषध्नीयात्तथा सीमां सर्वास्तांश्चेव नामतः॥ इति।

एतेषां च साक्षिसामन्तप्रभृतीनां सीमाचङ्कमण-दिनादारभ्य यावात्त्रपक्षं राजदैविकं व्यसनं चेन्नोत्प-यते तदा तत्प्रदर्शनात्सीमानिर्णयः । अयं च राजदै-विकव्यसनावधिः-

कात्यायनेनोक्तः,

सीमाचङ्क्रमणे को हो पाद्स्पर्ही तथैव च। त्रिपचपक्षसप्ताहं दैवराजिक्तमिष्यते॥ इति॥१५२॥ बा. १। अवाग्रिमसङ्गतिमाह \* यदापुनिरिति । यदा त्वित्य-थै: । सर्वथा ऽसत्ताया विरुद्धत्वादाह \* विद्यमानानीति।सन्देहे वीजं कोाटेद्वयमाह \* लिङ्गालिङ्गेति । समग्रामा इति सामन्तिव-बोषणं न पृथगित्याह \* मत्यासत्रेति । सक्ता इत्यर्थः चत्वार इत्यादि दिक्पदर्शनं न परिगणनम् अपिः। तेन तादृशबहूपादानात्तादृशा एव समुचीयन्ते वाशब्दो विकल्पे इत्याह \* इत्येवमिति । उक्तप्रकारेण । \* समसं-ष्याः, न तु विषमसंख्या नाप्येते एवेत्यर्थः । यविशेषणमित्याह \* रक्तस्रगिति । नीलरूपवादितिवत्पयोगद्व-यम्। मूलं तु सम्यगेव । क्षितिधारिण इत्यस्यार्थमाह \* मूर्दे-

ति । क्षितिश्रव्दो विशेषपरः । धारणमपि स्थलविशेषे एव ब-

क्ष्यमाणयनोरिति भावः । सीमामित्यस्य व्याख्या \* सीमान-मिति । एवं सिति वाशब्दासङ्गतिं निराचष्टे \* सामन्ता वेतीति । \* साक्षित्रत्यय इति ।

यदि संशय एव स्याछिङ्गानामि दर्शने । (मनु.८।२५३) इति अस्य पूर्वशेषः । एवोऽप्यर्थे । तत्र क्रममाह \* तत्रेति । तयोर्मध्ये इत्यर्थः । \* तदुक्तमिति । मनुनैवेति शेषः । \* च-त्वार इति । एतदादिसमसंख्योपछक्षणम् । प्रयता इत्यनेनाव्य-वस्थितानां दुष्टानां तत्त्वं निरस्तम् । अत एव प्रदुष्टेषु न प्रदुष्टा इति कातीये उक्तम् । \* स्वार्थेति । तद्विषये ऽर्थगारैवात्तछोभान् द्रोषयुक्तेषु सामन्तेषु सत्तस्वत्यर्थः । तात्पर्यार्थमुपसंहरति \* कर्त्तव्या इति । \* सामन्ताद्यभावे इति । आदिना तत्सं-सक्तादिग्रहणम् । अनेन— (अ. ८ । २५९)

सामन्तानामभावे तु मौलानां सीमसाक्षिणाम्।

इति मानवे सामन्तशब्दास्त्रितयपर इति स्चितम् । अ-त एवाविरोधः । एवमग्रिमकातीयेऽपि । \* तेषां, साक्षिणाम् । \* सामन्ताः, संसक्तादयस्त्रयः । \* मौलेति । पूर्वपूर्वाभावे प-रः परः । एवं च मूलं न क्रमपरमिति भावः ।

२। विशेषान्तरमाह \* एतेचेति। संसक्तादयस्त्रय इत्यर्थः। संख्या च गुणाश्च ताभ्यामाधिक्येन भवन्तीत्यर्थः। अत्र मानं कातीयमेवाह \* सामन्ता इति। पूर्व साधनं सामन्ता निर्दीपाः स्युः। उत्तरास्तु गुणान्विता द्विगुणाश्च । तृतीया अपि गुणान्विता।स्त्रिगुणाश्चेत्यर्थः। द्वैगुण्यादि च प्रागुक्तचतुष्ट्वादितो बोध्यम्।

३। विशेपान्तरमाह \* ते चेति । स्मृत्यन्तरोक्ताश्चेत्यर्थः ।
\* स्वैः स्वैरिति। यज्जातीयो यस्तदीयसुकृतैरित्यर्थः। \* उर्वी, त-

त्त्वण्डम्। \* तां, सीमाम्। समञ्जसमिति क्रियाविशेषणम्। नयेयुरिति बहुवचनादेकस्य द्वयोश्य तिन्निर्णेतृत्वं न स्यादत आह

\* नयेयुरितीति। अत एव मूलादौ चत्वार इत्यादौ चोक्तम्।
एवं च तत्रापि तदेकवाक्यतया समा एव ग्राह्या न विषमा इत्यर्थः। \* भूमिं, तत्त्वण्डम्।

४। अन्यवहितैतत्माग्वार्तिनारदिवरोधमेव तस्य परिहरति \* यो ऽयमिति । प्रत्ययो विश्वासः । \* अस्य, सीमानिर्णयरूप-स्य । \* उभयेति । अधिप्रत्यर्थीत्यर्थः ।

अत एव बृहस्पतिरिप, ज्ञातृचिद्विविनाशे तु एकोऽप्युभयसम्मतः । रक्तमाल्याम्बर्धरो मृद्मादाय सूर्द्धनि ॥ सत्यव्रतः सोपवासः सीमां सन्दर्शयेत्ररः । इति ।

५। विशेषान्तरमाह \* स्थलादीति । \* साक्षिसामन्ता-दीनां, तेषामेत्र न तु अन्येषाम् । नारदीयं व्याचिख्यासुरादौ सान्दिग्धतया समासपूर्वकं पदार्थमाह \* निम्नगयेति । भावे क्त इत्याह \* अपहरणेनेति । निम्नगयेत्यस्योत्सृष्टादौ कर्तृत्वे-नान्त्रयः । अत एव नलोकेति निषेधात्तत्र पष्टी न कृता । अ-पहरणस्य तत्र करणत्वेनान्त्रयः । उत्सृष्टानीति पाठः । अत एव तथार्थमाह \* स्वेति । कल्पतरौ तु उत्सृष्टेति पाठो धृतः । अर्थः स एव। यौगपद्यासम्भवादाह । \* नष्टानि वेति । फलि-तार्थोऽयम् । समासस्तु द्वन्द्वगर्भो वोध्यः । भूमिपदं प्रकरणाद्वि-शेषपरमित्याह \*मर्यादेति। अत्र वाक्ये उपायत्रयम् उक्तम् । त-त्राद्यस्वरूपं विविच्याह \*तत्रेति । तेषां त्रयाणां मध्ये इत्यर्थः । तत्यदेनोत्सृष्टादिचिद्वपरामर्शस्तदाह \* उत्सृष्टेति । प्रार्थमाह \* प्राचीनेति । द्वितीयस्वरूपमाह \* ग्रामादिति । दण्डः परिमा-

## ७९२ सव्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

णाविशेषः प्रागुक्तः । प्रदेशानुमानाचेति चो वार्थे उभयत्रान्व यीत्याह \* प्रमाणाद्वेति । तृतीयस्वरूपमाह \* प्रत्यर्थीति । ए-तत्समक्षं कदाऽपि विप्रतिपत्तिमप्राप्ताया इत्यर्थः । सम्प्रस्येयुः सीमानमित्यनुदृत्तिमभिष्रेत्याह \* निश्चिनुयुरिति । मनुरप्येतद्विष-यकः प्रागुक्त एव,पूर्वभुक्त्या त्विति । बृहस्पतिना चेति चस्त्वर्थे । एवमग्रेपि । \* अत्र, परमप्रकृतसाक्षित्तामन्तादिविषये सीमा-निर्णये वा । आगमादिस्वरूपं प्रागुक्तम् । तेऽत्रेति पाठः ! सा-क्षिपदं सामन्तादीनामप्युपलक्षणम् ।

६। विशेषान्तरमाह \* एतेचेति । \* ग्रामेयकेति । ग्रामेयका ग्राम्यजनाः । कुलानि प्राश्रेणीकुलानीत्युक्तानि । एतेषां समः क्षिमित्यर्थः । यद्वा ग्रामेयका ग्राम्यजनास्तेषां कुलानि समूहाः तेषामित्यर्थः । \* सीम्नि, विषये । एवमग्रेऽपि । ये सा-क्षिणस्ते तानि प्रष्ट्रच्या एव । द्विकर्मकोऽयम् । गौणे कर्मणि तच्यः । विवादिनोस्त्योश्च, समक्षामित्यस्यानुषङ्गः । सीमसा-क्षिण इति पाठान्तम् । \* निवधीयात्, पत्रे लेखयेत्। तान्स-वीन्, साक्ष्यादीन् । चेन सकललिङ्गसमुच्चयः ।

७। मूलं सङ्गत्याऽवतारियतुं विशेषान्तरमाह \* एतेषां चेति । राजेति । \* राजिकं दैविकं च दुःखिमत्यर्थः । अत्र मान्माह \* अयं चेति । चस्त्वर्थे । कोशः प्रागुक्तः । त्रिपक्षेति वहुत्रीहि । यथासंख्यमन्वयः । आर्षत्वासाधुत्वयस्य । पूर्विनिपातानियमो धर्मादित्वात् ॥ १५२ ॥

मि. अव. यदा त्वमीषामुक्तसाक्ष्यवचसां त्रिपक्षाभ्य-न्तरे रोगादि दृश्यते, अथवा प्रतिवादिनिर्दिष्टाभ्याधि-धिकसंख्यागुणसाक्ष्यन्तरविरुद्धवचनता, तदा ते मृ-षाभाषितया दण्डनीयाः। तदाह। या. अनृतं तु पृथक् दण्ड्या राज्ञा मध्यमसाहसम् ।

मि अनृते मिध्यावदने निमित्तभूते साति सर्वे सामन्ताः प्रत्येकं पध्यमसाहसेन चस्वारिश्वद्विकेन पणपश्चरातेन दण्डनीयाः । सामन्तविषयता चास्य साक्षिमौलादीनां स्मृत्यन्तरे दण्डान्तरविधानाव्वग-म्यते।

तथाच मनुः, (अ. ८ इलो. २५७)
यथोक्तेन नयन्तस्ते पूयन्ते सत्यसाक्षिणः।
विपरीतं नयन्तस्तु दाप्याःस्युर्द्धिशतं दमम्॥इति।
नारदोऽपि—(व्यवः ११७)
अथ चेदनृतं बूयुः सामन्ताः सीमनिर्णये।

सर्वे पृथक् पृथक् द्ण्ड्या राज्ञा मध्यमसाहसम्॥ इति सामन्तानां मध्यमसाहसं दण्डमभिधाय— रोषाश्चेद्दतं व्युनियुक्ता मूमिकर्मणि। प्रस्थेकं तु जघन्यास्ते विनेयाः पूर्वसाहसम्॥ इति तत्संसक्तादिषु प्रथमं साहसमुक्तवान्। मौरुादीनामपि तमेय—

दण्डमाह, ना. न्यच. ११।८)

मौल्षृद्धाद्यस्त्वन्ये दण्डगस्या पृथक् पृथक् । विनेयाः प्रथमेनैव स। इसेनाकृते स्थिताः ॥ इति । आदिशब्देन गोपशाकुनिकव्याधवनगोचराणां प्रहणम् । यद्यपि शाकुनिकादीनां पापरतत्वालिङ्गप्र-दर्शनएबोपयोगो न साक्षात्सीमानिर्णये तथापि लिङ्गदर्शने एव सृषाभाषित्वसम्भवादण्डविधानमु-।पपद्यतएव ।

# ७९४ सन्याख्यायां मिताक्षरायां न्यवहाराच्याये २

अन्ते तु पृथक् दण्ड्या इत्येतइण्डाविधानमज्ञा-नविषयम्।

बहूनां तु गृहीतानां न सर्वे निर्णयं यदि । कुर्युभेयाद्वा लोभाद्वा दण्ड्यास्तृत्तमसाहसम् ॥ इति ज्ञानविषये साक्ष्यादीनां कात्यायनेन द-ण्डान्तरविधानात् ।

तथा साचिवचनभेदेऽप्ययमेव दण्डस्तेनैवोक्तः, कीर्तितेयदि भेदःस्यादण्ड्यास्तूत्तमसाहसम्।इति। एवमज्ञानादिनाऽनृतवदने साक्ष्यादीन् दण्डयि-स्वा पुनः सीमाविचारः प्रवर्तियतव्यः।

अज्ञानोक्तौ दण्डियत्वा पुनः सीमां विचारयेत्। इत्युक्तवा—

ह्यकत्वा दुष्टांस्तु सामन्तानन्यान्मौलादिभिः सह। संमिद्य कारयेत्सीमामेवं धर्मविदो विदुः॥ इति निर्णयप्रकारस्तेनैवोक्तः।

मि. अव. यदा पुनः सामन्तप्रभृतयो ज्ञातारश्चिहा-नि च न सान्ति तदा कथं निर्णय इत्यत आह । या॰ अभावे ज्ञातृचिह्नानां राजा सीम्नः प्रवर्तिता॥१५३॥

मि॰ ज्ञानृणां सामन्तादीनां लिङ्गादीनां च ष्टक्षा-दीनामभावे राजैव सीमनः प्रवर्तिता प्रवर्तियता। अन्तर्भावितोऽत्र ण्यर्थः। ग्रामद्ययमध्यवर्तिनीं विवा-दास्पदीभृतां भुवं समं प्रविभज्य अस्येयं भूरस्येयामि-त्युभयोः समर्प्य तन्मध्ये सीमालिङ्गानि कुर्यात्। य-दा तस्यां भूमावन्यतरस्योपकारातिद्यायो दृश्यते तदा तस्यैव ग्रामस्य सकला भूः समर्पणीया। यथाह मनुः, (अ.८ इलो. २६५ ( सीमायामविषद्यायां स्वयं राजैव धर्मवित्। प्रादिशेद् भूमिमेकेषामुपकारादिति स्थितिः॥ इति ॥ १५३॥

बा. १। एवं सति सङ्गत्या मूलपवतारयति \* यदात्विति । **#अमीषां, साक्ष्यादीनाम्। साक्ष्यं च वचां**सि च तान्युक्तानि यैक् रित्यर्थः । त्रिपभञ्चदः पात्रादिः। अभ्याधिकौ संख्यागुणौ यत्र तानि, साक्ष्यन्तरेति पाठः। अविरुद्धवचनतेति। वादिनिर्दिष्टसा-क्ष्यादीनाममीषामिति भावः। क्रते, वादिनिर्दिष्टसाक्ष्यादयः। रा-हूपरागे इतिवत्सप्तमीत्याह \* निमित्तेति । \* सर्वे, पार्वस्थाः । पृथगर्थमाह \* पत्येकमिति । पश्चशतशब्दे बहुवीहिः । तत्परि-च्छिन्नपणेनेत्यर्थः। एवमग्रेऽपि । नतु अनृते त्विति सामान्योक्त-स्य सामन्तमात्राविषयतैव कथम् अत आह श्रसामन्तेति । तन्मा-त्रेत्यर्थः । \* यथोक्तेन, यथाशास्त्रोक्तप्रकारेण । सर्वार्थमुक्तस्य नारदोऽपीत्यस्य ल्यबन्तस्पर्शपूर्वकमुक्तवावित्यत्रान्वयः । सर्वे इत्यस्य मध्यमणिन्यायेनोभयत्रान्वयः । मध्यमेति कर्म। **\*दण्ड्या, प्राह्माः।प्रहणार्थो ऽत्र दण्डिर्न तु निग्रहार्थः। व्यापार-**रद्वयार्थत्वेन द्विकर्मकताऽस्य।एवं मूलेऽपि । अग्रेऽपि च। श्रेषाः, सामन्ताभिन्नाः साक्ष्यादयः भूसीमानिर्णये पेरिताः। \* जघ-न्याः, दुष्टाः । \* विनेयाः, दण्ड्याः । \* तमेव, प्रथमसाह-साख्यमेव । #दण्डगत्या, दण्डवास्त्रोक्तरीत्या दण्डवानेन । नार-द एवायम् । नारदोक्तादिसंग्राह्यमाह अआदिशब्देनेति । \* सा-भादिति । अधार्मिकत्वात् । तथा च तत्र दण्डस्य नोपयोग-इति कथं तेषामादिना ग्रहणमिति भावः।

२। विशेषान्तरमाह \* अनृते त्विति । \* इत्येति ।

इत्यारभ्य यत् मूलमनुनारदादि पदिशतिमित्यर्थः। अत्र हेतुमा-ह \* बहूनां त्विति । निर्णेतृत्वेन समाश्रितानां बहूनां साक्ष्या-दीनां मध्ये यदि सर्वेऽपि साक्ष्यादयः प्रत्येकम्रक्तहेतुतो निर्णयं न कुर्युरित्याद्यर्थः । अत्र भयाद्वा लोभादेति हेतुस्बाऽस्य ज्ञान-विषयत्वं स्पष्टमेव । तदाह \* ज्ञानेति ।

• ३। विशेषान्तरमाह # तथेति । किं चेत्यर्थः । तद्वदित्यर्थो वा । अ अयमेव, उत्तमसाहसाख्य एव । अ तेनैव, कात्याय-नेनैव । एवमग्रेऽपि ।

४। विशेषान्तरमाह \* एवमिति । उक्तमकारेणेत्यर्थः । आ-दिना ज्ञानग्रहः । अत्र मानमाह \* अज्ञानोक्ताविति ।

इत्यस्यादिः । यत इत्यादिः । \* स्रांमिश्च्य, सांमिश्चीकृत्य ।

उ. ५। मुलमवतारयित अयदेति। ज्ञातृचिद्वानामिति द्वंद्व इत्याह-अज्ञातृणामिति। चिद्वानामित्यस्यार्थो अलिज्ञानां चेति। उक्तहेतोरे-याह अराजैवेति। यथाश्चते बाधादाह अप्रवर्त्तायितेति। तदुपपाद्यति अञ्चतिति । व्यापारद्वयार्थत्वं तस्येति भावः । तत्प्रकारमाह अप्रामेति। समं स्यादिति न्यायेनाह असमिनिते। तत्र विशेषमाह अयदेति । विवादास्पदीभृतायां भ्रव्यन्यतरस्य ग्रामस्याधिकोप-कारसंभवे यावत्युपयुक्ता तावती सर्वाऽपि तस्य देयेत्यर्थः । असीमायामिति । लिङ्गाद्यभावेन परिच्छेत्तुमशक्यायां सीमायां धर्मज्ञान्यासंभवाद्राजैव स्वयं पक्षपात्रहितः सन् येषाम्रुपकाराति-श्यस्तेपामेव ततः प्रदिशेन्निर्दिशेदित्यर्थः ॥ १५३ ॥

मि॰ अवः असत्यामप्यतद्वद्भावाशङ्कायामस्याः स्मृ-तेन्यायमूलतां दर्शायितुमतिदेशमाहः । या॰ आरामायतनग्रामनिपाने। द्यानवेशमसु ॥

# एष एव विधिर्ज्ञेयो वर्षाम्बुप्रवहादिषु ॥ १५४ ॥

मि॰ आरामः पुष्पफलोपचयहेतुर्भूभागः। आय-तनं निवेशनं पलालक्त्टाद्यर्थं विभक्तो भूप्रदेशः। ग्रामः प्रासिद्धः। ग्रामग्रहणं च नगराद्युपलक्षणार्थम्। निपानं पानिषस्थानं वापिकूपप्रभृतिकम्। उद्यानं क्रीडावन-म्। वेश्म गृहम्।

एतेष्वारामादिष्वयमेव सामन्तसाक्ष्यादिलक्ष-णो विधिर्ज्ञातव्यः । तथा प्रवर्षणोद्भूतजलप्र-बाहेषु । अनयोगृहयोमेष्येन जलौघः प्रवहति अन-र्पोवेत्येवंप्रकारे विवादे । अदिग्रहणात्प्रासादेष्क्रिप प्राचीन एव विधिवेदितव्यः।

तथाच कात्यायनः, क्षेत्रक्पतडागानां केदारारामयोरि । गृहपासादावसथनृपदेवग्रहेषु च॥ इति ॥ १५४॥

बा० १। उत्तरसंगितमाह असत्यामिति । तत् ताहक् स्वरूपपस्यास्तीतितद्व्। तद्वतो भावस्तद्वद्वावस्ततो नञ्समासस्तस्य या
ऽऽशक्का तस्यामसत्यामपीत्यर्थः। अअस्याः, वक्ष्यमाणायाः । अयं
भावः। आतिदेशो द्वाधिकमाकाङ्कते इति जैमिनीयन्यायेन यत्राधिका
शक्का तत्र पूर्वोक्ताविषयसाष्टश्यामतीतेस्तद्वद्वावाभावेनातद्वद्वावाशक्वायां पूर्वोक्तवदेतद्पीत्यतिदेशो वाच्यः । यथा ऽऽहिताग्नेः पिप्टिपित्यक्नं विधाय एवमनाहिताग्नेरिति तस्यातिदेशः । प्रकृते तु
सीम्नो विवादइत्यादिना यो न्याय उक्तः क्षेत्रादिसीमायां तस्य
आरामादेस्तस्यामत्यन्ततुल्यत्वेन संभवेन तेष्वतिदेशानपेक्षत्वेनारामेति वक्ष्यमाणवचनं निष्फलं यद्यपि तथापि न्यायप्रभवा-

७९८ सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

ण्यपि वचांसि सन्तीति शिष्यबोधार्थमुक्तन्यायसिद्धार्थमपि वि-षयान्तरेषु वचनेनातिदिशतीति ।

२। तदर्थभूतिनवेशनमेव विश्वदयित अपलालेति। क्रृटं समूहः आदिना तृणान्तरकाष्ठादिपरिग्रहः। न्यूनतां निराचष्टे अग्रामेति चो च्युक्रमे, तदुपलक्षणार्थमिष । यद्यपि—

, आहात्रस्तु निपानं स्थादुपक्रपजलाशये ।

इत्यमरेणोक्तं तथाप्युपलक्षणत्वेनाह \* पानीयेति । प्रभृः तिना तस्यापि ग्रहणम् ।

३। एवं पदार्थानुका वाक्यार्थमाह क एते विवित । अग्रिमं स्वतन्त्रामित्याह क तथेति । मवहशब्दो भयादित्वात्साधुः । के दारो वनमित्वयाम् । गृहं सामान्यम्।यद्यपि मासादो देवभूभुजाः मित्यमरस्तथाप्यत्र तयोः पृथगुक्तेः मासादो महागृहम्। मसादोः ऽपि. । उभयत्राधिकरणे घत्र् । आङधिकआद्ये । आवसथम् अग्रिमत् गृहम् ॥ १५४॥

मि॰ अव. सीमानिर्णयमुक्तवा तत्प्रसङ्गेन मर्यादाः प्रभेदनादादौ दण्डमाह ।

या॰ मर्यादायाः प्रभेदे च सीमाऽतिक्रमणे तथा। क्षेत्रस्य हरणे दण्डा अधमोत्तममध्यमाः ॥१५५

मि॰ अनेकक्षेत्रव्यवच्छेदिका साधारणा भूर्मर्याः दा तस्याः प्रकर्षण भेदने, सीमातिक्रमणे सीमानमितिः लङ्घ्यकर्षणे, चेत्रस्य च भयादिप्रदर्शनेन हरणे, यथाक्रः मेण अधमोत्तमध्यमसाहसा दण्डा वेदित्रव्याः । क्षेः त्रग्रहणं चात्र गृहारामाचुपलचणार्थम् । यदा पुनः स्वीयभान्त्या क्षेत्रादिकमपहरति तदा बिदातोः -दमो वेदितव्यः।

M

यथाइ मनुः, [अ. ८ इतो. २६४]

गृहं तडागमारामं चत्रं वा भीषया हरन्।

श्वतानि पञ्च दण्ड्यः स्यादज्ञानाद्विश्वतो दमः ॥इति। अपहिषमाणक्षेत्रादिभूयस्त्वपर्यालोचनया कदाः

चिदुत्तमोऽपि दण्डः प्रयोक्तन्यः।

अत एवाह,

वधः सर्वस्वहरणं पुरान्निर्वासनाङ्कने ।

तदङ्गच्छेद इत्युक्तो दण्ड उक्तमसाहसे॥इति॥१५५॥
वाः १। तथाशब्दः समुचये।सीमातिक्रमणं तामुङ्जङ्घ गमनं
न विविक्षितं दण्डाविशेषोक्तोरित्याह कष्णे इति । तथार्थमाह क्रेंचेति । वक्ष्यमाणमनोराह क्षभयादीति । यथासंख्यमन्वय इत्याह
अयथेति। अत्राप्यार्पत्वात्साधुत्वम्। एवमन्यत्रापि वोध्यम्। न्यून-

तानिरासायाह अक्षेत्रेति। वचनात्तस्यापि ग्रहणम्। सामान्योक्तेविश्वेषपरतया ग्रोजनफलमाह \* यदापुनरिति। \* भीषयेति।

भीषां भयमन्यस्मादुत्पाच तया इरिन्नत्यर्थः । इद्युपलक्षणं

डोभस्यापि । अत एव भयादीत्यादावुक्तम् ।

२ । विशेषान्तरमाह \* अपिह्यमाणेति । तस्यां दशायामेव । तत्सत्त्वादाह \*कदाचिदिति । अपिना तस्यापि सम्रुचयः । \*आह, । मनुः । \* उत्तमसाहसे, विषये । \* इतीति। वधादिरूपो दण्ड उक्तः । इत्यर्थः । तथा च साहसं तदेवोत्तमं यत्रैतदन्यतम इति भावः । । अन्यत्माम् व्याख्यातम् ॥ १५५ ॥

मि॰ अव. यः पुनः परचेत्रे सेतुक्त्पादिकं प्रार्थनया-ऽर्भदानेन वा लब्धानुक्को निर्मातुमिच्छति तं निषेधतः क्षेत्रस्वामिन एव दण्ड इत्याइ।

# ८०० सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराष्याये २

या॰ न निषेध्योऽहपबाधस्तु सेतुः कल्याणकारकः । परभूमिं हरन्कूपः स्वल्पक्षेत्रो बहूदकः ॥ १५६।

मि॰ परकीयां स्निमपहरन् नाशयत्रिप सेतुर्जल प्रवाइबन्धः चेत्रस्वामिना न प्रतिषेध्यः, स चेदीष त्पीडाकरो बहुपकारकश्च भवति । कूपश्च अल्पक्षेत्र व्यापित्वेन अल्पबाधो बहुदकत्वेन बहुपकारकोऽतो नैव निवारणीयः । कूपग्रहणं च वापीपुष्करिण्याग्रुप लक्षणार्थम् । यदा पुनरसौ समक्षेत्रवर्तितया बहुबा धो नग्रादिसमीपक्षेत्रवर्तितया वा अल्पोपकारकस्तदः। ऽऽसौ निषेध्य इत्यर्थीदुक्तं भवति ।

सेतोश्च द्वैविध्यमुक्तं नारदेन, (व्यव. ११६१८) सेतुश्च द्विविधो ज्ञेयः खेयो बन्ध्यस्तथैव च । तोयप्रवर्तनात्खेयो बन्ध्यः स्याक्तन्निवर्तनात् ॥ इति ।

यदा त्वन्यनिर्मितं सेतुं भेदनादिना नष्टं स्वयं संस्करोति तदा पूर्वस्वामिनं तद्वंद्रयं नृपं वा पृष्टेव संस्कुर्यात् ।

यथाह नारदः, (व्यव. ११।२०।२१)
पूर्वप्रवत्तमुत्सन्नमपृष्टा स्वाामिनं तु यः।
सेतुं प्रवर्तयेत्काश्चिन्न स तत्फलभाग्भवेत्॥
मृते तु स्वामिनि पुनस्तबंइये वाऽपि मानवे।
राजानमामन्व्य ततः कुर्यात्सेतुप्रवर्तनम्॥इति॥१५६॥
बा. १।परभूमिमिति पूर्वान्वयीत्याह \*परकीयामिति।जलप्रवाहेति पाठः।नेदं सार्वत्रिकमित्याह \*स इति।त्वर्थमाह \*चेदिति।

| (१) न्यायरक्षमाला-भाषाधसारिधिमध वि॰ सं॰ (मीमांसा                                                                                                                 | ?          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (८) ब्रह्मसूत्रभाष्यम्-बाद्रायणप्रणीत-<br>वेदान्तसूत्रस्य यतीन्द्र श्रीमाद्विज्ञान-<br>भिश्चकृत व्याख्यानम् । सम्पूर्णम् ।                                       | ) ξ        |
| (५) स्याद्वादमअरी-माल्लवेणानिर्मिता सम्पूर्ण। (जैनदर्शनम्                                                                                                        | ) 2        |
| (१॰) सिद्धित्रयम्-विशिष्टाद्वेत-ब्रह्मनिरूपण-<br>परम्-श्रीभाष्यकृतां परमगुरुभिः श्री ६<br>श्रीयामुनमुनिभिर्विरचितम् । सम्पूर्णम्                                 |            |
| (११) न्यायमक्ररन्दः । श्रीमदानन्दबोधभद्दाः ।<br>रकाचार्यसंगृहीतः। आचार्यचित्सुखः ।<br>मुनिविरचितव्याख्योपेतः                                                     | ) <b>¥</b> |
| (११)विभक्त्यर्थनिर्णयःन्यायानुसारिप्रथमादि-)<br>सप्तविभक्तिविस्तृतविचारद्भपः म० म०<br>श्रीगिरिधरोपाध्यायराचितः । सम्पूर्णः                                       | 4          |
| (१३)विधिरसायनम् । श्रीअप्पयदीक्षितकृतम् । सं । ( मीमांसा )                                                                                                       | 2          |
| (१४) म्यायसुधा (तन्त्रवार्तिकटीका) भट्ट- । सोमेश्वरिवरिचेता।                                                                                                     | १६ '       |
| (१५) शिवस्तोत्रावली । उत्पलदेवविराचिता । ) (वेदान्तः )<br>श्रीक्षेमराजविरचितवृत्तिसमेता ।                                                                        | ) र        |
| (१६)मीमांसावालप्रकाराः ( जैमिनीयद्वादशा-<br>ऽध्यायार्थसंग्रहः ) श्रीभद्धनारायणात्मज-<br>भट्टराङ्कराविराचितः ।                                                    | ) २        |
| (१०) प्रकरणपञ्चिका ( प्रभाकरमतानुसारि-मीमांसाद्दीनम् ) महामा                                                                                                     | हो-        |
| पाच्यायश्रीशालिकनाथमिश्रविरचितं, श्रीशङ्करभट्टकतो मीमांस                                                                                                         |            |
| सारसंत्रहश्च सम्पूर्णः (मीमांसा)                                                                                                                                 |            |
| (१८) अद्वैतसिद्धिसिद्धान्तसारः । पण्डितप्रवरश्रीसदानन्दन्यासप्रणी                                                                                                | त-         |
| स्तत्कृतव्यास्यासमछङ्कृतश्च। (वेदान्त)                                                                                                                           | 3          |
| (१९)कात्यायनश्रौतस्त्रम् । महामहोपाध्यायश्रीकर्का-<br>चार्यविरचितभाष्यसहितम् ।                                                                                   | <b>!</b> ३ |
| (२०) ब्रह्मसूत्रभाष्यम् । श्रीभास्कराचार्यविरचितम् ( वेदान्तः )                                                                                                  | •          |
| (११) श्रीहर्षप्रणीतं खण्डनखण्डखाद्यम् । आनन्दपूर्ण- )<br>विराचितया खण्डनफक्किकाविभजनाख्यया घ्या- ) ( वेदान्तः ) ।<br>स्यया ( विद्यासागरी ) ति प्रसिद्धया समतम् । | <b>१३</b>  |
| २२) आख्यातचन्द्रिका श्रीभट्टमल्लविराचिता ।                                                                                                                       | 3          |
| (२३)श्रीलक्ष्मीसहस्रम्-बालवोधिनीव्याख्यया-<br>ऽवतरणिकया च सहितम्।                                                                                                | <          |

|             | 0 20 1 (5)                                                                                       |  |  |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 58          | ब्रह्मभूत्रकृतिः मरोचिका श्रीवजनाथभट्टकृता (वेदान्त )                                            |  |  |  |  |
| 74          | क्रोडपत्रसंग्रहः । अत्र श्रीकालीशङ्करसिद्धान्तवागीशविरचितानि अनुमानजागदीश्याः प्रत्य-            |  |  |  |  |
|             | चानुमानगादाधर्याः प्रत्यचानुमानमाथुर्या न्युत्पत्तिवादस्य शक्तिवादस्य शक्त-                      |  |  |  |  |
|             | शक्तिप्रकाशिकायाः कुसुमाञ्चलेश्व क्रोडपत्राणि : ( न्यायः )                                       |  |  |  |  |
| 38          | ब्रह्मसूत्रम्, द्वेताद्वेतदर्शनम् । श्रीमुन्दरभद्दरचित्सिद्धान्तसेतुकाऽभिधटीकासाहतश्रीदेवाचार्य- |  |  |  |  |
|             | प्रणीतसिद्धान्तजाह्नवीयुतम् २                                                                    |  |  |  |  |
| 20          | षड्दर्शनसमुचयः । बैद्धिनैयायिककापिलजैनवैशेषिकजैमिनीयदर्शन संचेपः । मासिभद्रकृत-                  |  |  |  |  |
|             | टीकया सहितः । हरिभद्रम् रिकृतः ।                                                                 |  |  |  |  |
| २८          | गुद्धाद्वेतमार्तण्डः प्रकाशन्याख्यासहितः । प्रमेयरत्नार्णवश्च                                    |  |  |  |  |
| 38          | अनुमानचिन्तामणिव्याख्यायाः शिरोमणिकृतदीधित्याजागदीशी टीका । १३                                   |  |  |  |  |
| <b>३</b> o  | वीरमित्रोदयः । महामहीपाध्यायश्रीमित्रामिश्रविरचितः परिभाषा सस्कारप्रकाशात्मकः। १०                |  |  |  |  |
| ₹ ₹         | वीरिमत्रोदयः । महामहोपाध्यायश्रीमित्रमिश्रविरिचतः आद्विकप्रकाशः ५                                |  |  |  |  |
| ३१          | स्मृतिसारोद्धारः विद्रद्वरविश्वम्भरित्रपाठिसंकालेतः ।                                            |  |  |  |  |
| ३३          | वेदान्तरत्नमञ्जूषा । श्रीभगवन्पुरुषोत्तमाचार्यकृता ।                                             |  |  |  |  |
| έR          | प्रस्थानरत्नाकरः । गोस्वामिश्रीपुरुषोत्तमज्ञी महाराजविरचितः २                                    |  |  |  |  |
| ३५          | वेदान्तपारिजातसौरभं नाम ब्रह्ममीमांसाभाष्यं श्रीनिम्बार्काचार्यावराचितम् ।                       |  |  |  |  |
| ३६          | योगद्रीनम् । परमहंसपरिवाजकाचार्य-नारायणतीर्थविराचित-योगसिद्धान्तचन्द्रिका-समा-                   |  |  |  |  |
|             | ख्यया संवितितम् ।                                                                                |  |  |  |  |
| <b>3 0</b>  | वेदान्तदर्शनम् । परमहंसपित्राजकाचार्यश्रीरामानन्दसरस्वती स्वामिकृत ब्रह्माऽमृतवर्षिणी            |  |  |  |  |
|             | समाख्य व्याख्यासंवितितम् ।                                                                       |  |  |  |  |
| રે ૮        | विश्वप्रकाशः । कोशः । विद्वद्वरः श्रीमहेश्वरसुरिविरचितः ।                                        |  |  |  |  |
| રૂ <b>९</b> | श्रीसुवोधिनी । श्रीवलभाचार्यविनिर्मिता । श्रीमद्गागवतव्याख्या गोस्वामीश्रीविठ्ठलनाथदीचि -        |  |  |  |  |
|             | तविराचित टिप्पणीसिंहता।                                                                          |  |  |  |  |
| 80          | वीरमित्रोदयः। महामहोपाध्यायश्रीमित्रमिश्रविरचितः पुजाप्रकाशः।                                    |  |  |  |  |
| 86          | वेदान्तःसिद्धान्तसंग्रहः । अतिसिद्धान्तापरनामकः । श्रीब्रह्मचारिवनमालिमिश्रविरचितः । द्वैता-     |  |  |  |  |
|             | द्वितदर्शनानुगतः।                                                                                |  |  |  |  |
| 23          | स्वानुभवादर्शः । श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्य नारायणाश्रमश्चिष्यमाधवाश्रमविरिचत                    |  |  |  |  |
|             | स्वकृतटीकाविभूषितश्र ।                                                                           |  |  |  |  |
| 23          | याज्ञवल्करमृतिः । बालम्भद्टीसमाख्य वाख्यासमलङ्कृतृतमिताक्षरासिहता । व्यवहाराध्याय ।              |  |  |  |  |
|             | पत्त्रादिप्रेषणस्थानम् हिर्दास गुप्तः, चौस्नम्बा, बनारस, सिटी,                                   |  |  |  |  |



THE



# CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES;

A

COLLECTION OF RARE & EXTRAORDINARY SANSKRIT WORKS.

NO. 181.

# व्यवहार- बालंभट्टी

इति प्रासिद्धया लक्ष्मीनामिकया पायगुण्डे इत्युपनामकेन बालंभट्टेन स्वपत्न्याः लक्ष्मीदेव्याः स्मारकत्वेन तन्नाम्ना रचितया बृहत्या टीकया सहिता मिताक्षरा

श्रीयुतगोविन्ददासमहाशयप्रदर्शितरीत्या पर्वतीयनित्यानन्दपन्तेन परिष्कृत्य संशोधिता।

VYAVAHÂRA-BÂLAMBHATTI
THE EXTENSIVE COMMENTARY ON THE MITÂKSHABÂ
WITH THE ORIGINAL

BX

Bålambhatta Páyagunde Edited by

Pandit Nityanand Pant Parvatiya Under the supervision of Shri Govinda Das.

FASCICULUS IX.

PUBLISHED AND SOLD BY THE SECRETARY,

CHOWKHAMBA SANSKRIT BOOK-DEPOT.
BENARES.

AGENTS:- OTTO HARRASSOWITZI LEIPZIG: PANDITA JYESHTHARAMA MUKUNDAJI BOMBAY: PROBSTHAIN & CO., BOOKSELLERS, LONDON Printed by Jai Krishna Dasa Gupta,

AT THE VIDYA VILASA PRESS BENARES.

Price Rupee one.





#### ॥ श्रीः॥

CONTRACTOR WINDS

-\*-

आनन्दवनविद्योतिसुमनोभिः सुसंस्कृता ॥ सुवर्णाऽङ्कितभन्याभशतपत्रपरिष्कृता ॥ १ ॥ चौखम्बा-संस्कृतग्रन्थमाला मञ्जुलदर्शना ॥ रसिकालिकुलं कुर्यादमन्दाऽऽमोदमोहितम् ॥ २ ॥ स्तवकः— १८१

|          | स्तवकः— १८१                                                                   |            |             |       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------|
| V<br>7 4 |                                                                               | Per st     | For all     | 1000  |
| १        | अस्यां चौखम्बा-संस्कृतग्रन्थमालायां                                           | प्रतिमा    | सं पृष्ट    | शत    |
|          | सुन्दरैः सीसकाक्षरैहत्तमेषु पत्रेषु एकःस्तब                                   | को मुद्रयि | त्वा प्रका  | श्यते |
|          | एकस्मिन् स्तबके एक एव ग्रन्थो मुद्यते।                                        |            |             |       |
| ર        |                                                                               |            |             | । धर  |
|          | शास्त्रसाहित्यपुराणादिग्रन्था एवात्र सुपरि                                    |            | _           |       |
| 3        |                                                                               |            | _           | _     |
|          | च शास्त्रदृष्टयो विद्वांस एतत्परिशोधना                                        |            |             |       |
| ક        | भारतवर्षीयैः, ब्रह्मदेशीयैः, सिंहलद्वीपव                                      |            |             |       |
|          |                                                                               | म्–मुद्राः |             |       |
|          | अन्येदेंयं प्रतिस्तवकम् "                                                     | "          | ۲ ,,        |       |
| Ę        | प्रापणव्ययः पृथग् नास्ति ।                                                    |            |             |       |
| 9        | साम्प्रतं मुद्यमाणा प्रन्थाः-                                                 |            | द्रेताः स्ट |       |
|          | संस्काररत्नमाला । गोपीनाथभद्वकृताः                                            |            | संस्कार     |       |
|          | शब्दकौस्तुभः । भट्टोजिदीक्षितकृतः                                             | _          | गकरणम्      | () {  |
| (₹)      | क्लोकवार्तिकम् । भट्टकुमारिलविरचितम् ।<br>पाथसारिथमिश्रकृत-न्यायरत्नाकराख्यया | Į          |             | 9     |
|          | 414/11/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/                                      | 1          |             | 1     |

(४) भाष्योपबृहितं तत्त्वत्रयम् । विशिष्ठाद्वैतद्र्शनप्र-करणम् । श्रीमल्लोकाचार्य्यप्रणीतम् । श्रीनारायण तीर्थ विरचित भाद्वभाषा प्रकाशसहितम् । सं०

ब्याख्यया सहितम्। सम्पूर्णम्।

(५) करणप्रकाद्यः । श्रीब्रह्मदेवविरचितः सम्पूर्णः (ज्योतिषः) , भाद्वचिन्तामणिः । महामहोपाध्याय- (

(६) श्रीगागाभट्ट विराचितः। तर्कपादः (मीमांसा)

वाह \*क्षेति । चः पाग्वत् । द्वितीये विशेषणस्चितं विशेषमाह \* यदापुनरिति । \* असौ, कूपादिः । \* तोयेति । यत्राधो ज लप्तवाहः स खेयः । तत्रोपर्येव खानित्वा काष्टाद्यारोपणात् । यत्र सर्वात्मना जलिनरोध एव स बन्धनीयत्वाद् वन्ध्य इत्यर्थः । अत एव—

तेनैवोक्तम्, (ना. व्यवः ११।१९) नान्तरेणोदकं सस्यं नाशश्चात्युदके भवेत्। य एवानुदके दोषः स एवात्युदके भवेत्॥

इति । \* पूर्वेति । पूर्वस्थितमित्यर्थः । स्वामिनीत्यग्रेऽध्या-हारापकपिभ्यां तद्वंश्यमामन्त्रयेत्यादेः सम्बन्धः । तद्वंश्ये मान-वेऽपि \* पुनः तु मृते राजानामित्याद्यन्वयः । अन्यथा द्वितीयपा-दानर्थेश्यं स्पष्टमेव ॥ १५६ ॥

मि॰ अव. क्षेत्रस्वामिनं प्रत्युपदिष्टम्।इदानीं सेतोः प्रवर्तियतारं प्रत्याह ।

या॰ स्वामिने योऽनिवंदैव क्षेत्रे सेतुं प्रवर्त्तयेत् । उत्पन्ने स्वामिनो भोगस्तदभाव महीपतेः ॥ १५७॥

नि॰ क्षेत्रस्वामिनमनभ्युपगमय्य तद्भावे राजानं वा यः परक्षेत्रे सेतुं प्रवर्तयति असो फलभाग् न भवति अपि-तु तदुत्पन्न फलं क्षेत्रस्वामिनो भोगस्तद्भावे राज्ञः। तस्मात्प्रार्थनया अर्थदानेन वा क्षेत्रस्वामिनं, तद्भावे राजानं वाऽनुज्ञाप्येव परक्षेत्रे सेतुः प्रवर्तनीय इति तात्पर्यम् ॥ १५७॥

या. १। सङ्गतिमाह \* भेत्रेति। अनिवेद्येत्यस्य लाक्षणिकमाभि-मतमर्थमाह \*अनभ्युपगमय्येति। यथाश्चते तु विरोधः स्वष्ट एव। न्यूनतां नारदतः प्राप्तां निराचष्टे \* तदभावे इति । आर्षत्वा त्कर्माण चतुर्थो । अर्थादाह \* परक्षेत्रेति । लिङर्थो ऽविविक्षत् इत्याह \* प्रवर्त्तयतीति । फलितार्थमाह \*तस्मादिति ॥ १५० ।

मि॰ अव. क्षेत्रस्वामिना सेतुर्न प्रतिषेध्य इत्युक्तम् इदानीं तस्यैव प्रसक्तानुप्रसक्त्या कचिद्रिध्यन्तरमाह । या॰ फालाहतमिष क्षेत्रं न कुर्याद्यो न कारयेत ।

स प्रदाप्यः कृष्टफलं क्षेत्रमन्येन कारयेत् ॥ १५८॥

मि॰ यः पुनः क्षेत्रस्वामिपाइवें अहमिदं क्षेत्रं कृषामीति अङ्गीकृत्य पश्चादुतसूजति न चान्येन कर्षयित तच्च क्षेत्रं यद्यपि फालाहतम् ईषद्धलेन विदारितं न सम्यग्वीजवापाई तथापि तस्याकृष्टस्य फलं यावत्त त्रोत्पत्त्यई सामन्तादिकल्पितं तावदसौ कर्षको दा पनीयः। तच्च क्षेत्रं पूर्वकर्षकादााच्छिद्यान्येन कारयेत् इति सीमाविवादप्रकरणम् ॥ १५८॥

बा १। व्यवहितसङ्गतिमाह \* क्षेत्रस्वामिनेति । \* तस्यैव क्षेत्रस्वामिन एव । \* प्रसक्तेति । प्रस्तुतसीमानिर्णयप्रसक्तम् र्यादाप्रभेदनादिदण्डानुप्रसक्तिः तित्रिषेधकक्षेत्रस्वामिदण्डे तयेत्य र्थः । स्वामिसम्बन्धि क्षेत्रं, तत्सम्बन्धात्क्षेत्रगतिवचार इति भा वः । \* कचित्, न तु सर्वत्र । \* विध्यन्तरम्, अन्यविधिम्

२ । अङ्गीकारं विना तदसम्भवादाह \* क्षेत्रस्वामिपारं इति । योग्यतया आदौ द्वितीयपादार्थमाह \* पश्चादिति । अ द्यपादार्थमाह \* तच क्षेत्रमिति । अपिस्चितमाह \* यद्यपीति आङः फालादेश्वार्थानाह \* ईषदिति । तत्फालितमाह \* नेति स प्रदाप्यः कृष्टफलिति पाठेनाह \* तस्येति । ईपत्कर्षणात्क ष्टार्थमाइ \* अकृष्टस्येति । स इत्यस्यार्थमाइ \* असाविति । प्रदाप्यइत्यस्यार्थमाइ \* दापनीय इति । कृष्टशदमिति पाठेऽपि सद्शब्देन फलमेव ।

प्तेन "तं पदाप्याकृष्टशद्मिति, तमकृष्टशदं पदाप्येत्य-न्वयः। अकृष्टशद्मिति व्याचष्टे तस्याकृष्टस्य फलमिति" इति-प्राचोक्तमपास्तम्। असंबद्धत्वात् व्याख्यानविरोधाच ॥ १५८॥ इति सीमाविवादः॥

# ८०४ सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

अथ स्वामिपालविवादप्रकरणम् ॥ १०॥

मि॰ अवः व्यवहारपदानां परस्परहेतुहेतुमद्भावाभावात तेषामाचमृणादानमित्यादिपाठकमो न
विवक्षित इति व्युत्क्रमेण स्वामिपालविवादोऽभिधीयते।

ाण्यान्या तु महिषी सस्यघातस्य कारिणी । दण्डनीया तदर्ह तु गौस्तदर्हमजाविकम्॥१५९

मि॰ परसस्यविनाशकारिणी महिषी अष्टौ माषा-न्द्ण्डनीया। गौस्तद्रं चतुरो माषान्। अजा मेषा-अ माषद्रयं दण्डनीयाः। शहिष्यादीनां धनसंबन्धा-भावास्तरस्वामी पुरुषो लक्ष्यते।

भाषश्चात्र ताश्चिकपणिक्षातितमो भागः।
भाषो विदातिमो भागः पणस्य परिकार्तितः।
इति नारद्रमरणात्। एतचाज्ञानविषयस्। ज्ञानपूर्वे तु—

पणस्य पादी हो गां तद् हिगुणं महिषीं तथा।
तथाऽजा बिकत्सानां पादो दण्डः प्रकीर्तिनः॥
इति स्मृत्यन्तरोक्तं द्रष्टव्यम्।
यत्पुनर्नारदेनोक्तम्, [व्यव. ११। ३१]
माषं गां दापये इण्डं हो माषी महिषीं तथा।
तथाऽजा विकवत्सानां दण्डः स्यादर्द्धमाषकः॥
इति, तत् पुनः प्ररोहयोग्यम् लावशेषभक्षणविप्यम्॥ १५९॥

वा. १। व्यवहिताव्यवहितसङ्गत्यभावेऽपि महाप्रकरणसङ्ग-

तिमाह \* व्यवहारपदानामिति। \*क्रमः, मन्कः। अर्थादाह \*परेति। इदं सर्वविशेषणं यथासम्भवम्। \* तद्धिमिति। समांशवाचित्वेऽपि पाक्षिकपष्टीतत्पुरुषः। अजाविकमिति समाहारद्वन्द्वः
पाक्षिक इत्याह \* अजा इति। असङ्गर्ति परिहरति \* माहिष्यादीनामिति।

र। अग्रिमोपयोगिनं विशेषमाह \* मापश्चेति । एवमग्रे स-वित्र वोध्यम् । \* ताम्रिकोति । ताम्रिकः कार्षिकः पण इति मू-ल्याध्याये कात्यायनेन द्विरुक्तेः । मूळेऽपि जक्तत्वाच । इदं स-वि मूल्याध्यायविवरणे मत्कृते स्पष्टं तत एव वोध्यम् । विश्वातिम-इत्यापम् । कातीयमाह \* पणस्येति । गां प्रति द्वौ पादौ पण-स्याद्धभागो दण्डः । महिपीं प्रति तद्द्विगुणं सम्पूर्णः पणो द-ण्डः । अजादीनां तु पणस्य चतुर्थो भागो दण्ड इत्यर्थः । अत्र दण्डाधिक्यादेव ज्ञानविषयतेति गम्यते । अन्यथा विरोधापत्तेः ।

३। अन्यविरोधं परिहरति \* यत्पुनरिति।तथाशव्दः उभ-यत्र सम्रुचये सादृश्ये वा। \* तत्पुनरिति।दण्डस्य न्यूनत्वात्॥१५९॥

मि॰ अवः अपराधातिद्यायेन कचिद्दण्डद्वेगुण्यमाह । या॰ भक्षयित्वोपविष्टानां यथोक्ताद् द्विगुणो दमः ।

मि॰ यदि पश्चवः परक्षेत्रे सस्यं भक्षयित्वा तन्नै-वानिवारिताः शेरते तदा यथोक्ताइण्डाद् द्विगुणो दण्डो वेदितव्यः। सवत्सानां पुनर्भक्षयित्वोपविष्टा-नां यथोक्ताचतुर्गुणो दण्डो वेदितव्यः।

वसतां द्विगुणः प्रोक्तः सवत्सानां चतुर्गुणः। इति वचनात्।

मि॰ अव' क्षेत्रान्तरे पइवन्तरे चातिदेशमाह।

# ८०६ सन्याख्यां मिताक्षरायां न्यवहाराध्याये २

या॰ सममेषां विवीतेऽपि खरोष्ट्रं महिषीसमम् ॥१६०॥

मि॰ विवीतः प्रचुरतृणकाष्ठां रक्ष्यमाणः परिगृ-हीतो भूपदेशः। तदुपघातेऽपीतरक्षेत्रदण्डेन समं द-ण्डमेषां महिष्यादीनां विद्यात्। खराश्च उष्ट्राश्च ख-रोष्ट्रं तत् महिषीसमम्। महिषी यत्र यादृशेन दण्डेन दण्ड्यते तत्र तादृशेनैव दण्डेन खरोष्ट्रमपि प्रत्येकं द-ण्डनीयम्। सस्योपरोधकत्वेन खरोष्ट्रयोः प्रत्येकं म-हिषीतुल्यत्वादण्डस्य चापराधानुसारित्वात्खरोष्ट्रमि-ति समाहारो न विवक्षितः॥ १६०॥

वा. १ । उक्तहेतारेवाह \* अपराधिति । उक्ते सर्वत्र । स्वयमित्यादिः । \* कचित्, नारदाद्यक्तभिन्नविषये । \* यथो-क्तादिति । अज्ञाने माषानष्टाविति मूलोक्तात् । \* द्विगुणो दण्डः, ज्ञानपूर्वके परसस्येति कातीयात् द्विगुणो दण्डः, अ-ज्ञानपूर्वके तादृशे नारदोक्तात् द्विगुण इति विवेको बोध्यः।का-तीयमेवाह \* वसतामिति । सवत्सानामिति भावः ।

२। उ. \* आहेति । यथाक्रमं पादाभ्यामिति भावः । विवीत इति व्याप्त्यर्थस्य वीधातो रूपम् । विशेषेण वीतं व्यापनं तृ-णादेर्यस्मित्निति व्युत्पत्तेः । तदाह \* मचुरेति । अत एव \* र-क्ष्यमाण इति । अत एव \* परिग्रहीत इति । तस्य स्वरूपतो नि-मित्तत्वादाह \* तदुपघातइति । \* इतरेति । सस्येत्यर्थः । तृ-क्षादीनां फलं सस्यमित्यमरः । योग्यतयाऽऽह \* विद्यादिति । महिपीस। म्यं वैविक्षिकमाह \* महिषीति । यत्र क्षेत्रे पादशो य-त्परिमाणो दण्डस्तस्या विहितस्तत्र ताहशेनैव तस्समेनैव दण्डेन खर उष्ट्रश्च तथैव स्वापराधे दण्ड्यो न तु विशिष्ठग्रभयमपीत्वर्थः।

ननु समाहारद्वन्द्वात्तथैवोचितम् अतोऽत्र हेतुमाह \*सस्योपेति। त-योस्तन्नाशकत्वे प्रत्येकं तयोस्तत्तुल्यत्वादित्यर्थः। आहाराद्यंशे-ऽत्यन्तभेदाभावादिति भावः। ननु वचनात् तथैव कृतो न अत आह \*दण्डस्य चेति। नन्वेवं कथं समाहारोऽत आह \* ख-रोष्ट्रमिंति। अत एव पूर्वं स्वयामितरेत्रयोगः कृतः॥ १६०॥

मि॰ अव. परसस्याविनाशे गोस्वामिनो दण्ड उक्तः। इदानीं क्षेत्रस्वामिने फलमप्यसौ दापनीय इत्याह। या॰ यावत्सस्यं विनश्येतु तावत्स्यात्क्षेतिणः फलम्। गोपस्ताड्यस्तुगोमी तुपूर्वोक्तं दण्डमहिति॥ १६१॥

मि॰ सस्यग्रहणं क्षेत्रोपचयोपलक्षणार्थम् । यस्मिन् क्षेत्रे यावत्पलालधान्यादिकं गवादिभिर्विनादितं तावत्क्षेत्रफलम् एतावति क्षेत्रे एतावद्भवतीति सामन्तैः परिकल्पितं तत्क्षेत्रस्वामिने गोमी दापनीयः। गोपस्तु ताडनीय एव न फलं दापनीयः।

गोपस्य च ताडनं पूर्वोक्तधनदण्डसहितमेव पाल-दोषेण सस्यनाशे द्रष्टव्यम् ।

या नष्टा पालदोषेण गौस्तु सस्यानि नादायेत्। न तत्रगोमिनां दण्डः पालस्तं दण्डमईति॥इति वचनात्।

गोमी पुनः स्वापराधिन सस्यनाद्यो पूर्वोक्तं दण्ड-मेवाईति न ताडनम् । फलदानं पुनः सर्वत्र गोस्वा-मिन एव । तत्फलपुष्टमहिष्यादिक्षीरोपभोगद्वारंण तत्क्षेत्रफलभागित्वात् ।

गवादिभाक्षितावाशिष्टं पलालादिकं गोस्वामिनैव

या॰ सममेषां विवीतेऽपि खरोष्ट्रं महिषीसमम् ॥१६०॥

मि॰ विवीतः प्रचुरतृणकाष्ठां रक्ष्यमाणः परिगृ-हीतो भूप्रदेशः। तदुपघातेऽपीतरक्षेत्रदण्डेन समं द-ण्डमेषां महिष्यादीनां विद्यात्। खराश्च उष्ट्राश्च ख-रोष्ट्रं तत् महिषीसमम्। महिषी यत्र यादृशेन दण्डेन दण्ड्यते तत्र तादृशेनैव दण्डेन खरोष्ट्रमपि प्रत्येकं द-ण्डनीयम्। सस्योपरोधकत्वेन खरोष्ट्रयोः प्रत्येकं म-हिषीतुल्यत्वाद्दण्डस्य चापराधानुसारित्वारखरोष्ट्रमि-ति समाहारो न विवक्षितः॥ १६०॥

वा. १ । उक्तहेतारेवाह \* अपराधिति । उक्ते सर्वत्र । स्वयमित्यादिः । \* क्वित्, नारदाद्यक्तभिन्नविषये । \* यथो-कादिति । अज्ञाने माषानष्टाविति मूलोक्तात् । \* द्विगुणो दण्डः, ज्ञानपूर्वके परसस्येति कातीयात् द्विगुणो दण्डः, अ-ज्ञानपूर्वके ताहशे नारदोक्तात् द्विगुण इति विवेको बोध्यः।का-तीयमेवाह \* वसतामिति । सवत्सानामिति भावः ।

२। उ. \* आहेति । यथाक्रमं पादाभ्यामिति भावः । विवीत इति व्याप्त्यर्थस्य वीधातो रूपम् । विशेषेण वीतं व्यापनं तृ-णादेर्यस्मिन्निति व्युत्पत्तेः । तदाह \* प्रचुरेति । अत एव \* र-क्ष्यमाण इति । अत एव \* परिग्रहीत इति । तस्य स्वरूपतो नि-मित्तत्वादाह \* तदुपघातइति । \* इतरेति । सस्येत्यर्थः । व्र-क्षादीनां फलं सस्यमित्यमरः । योग्यतयाऽऽह \* विद्यादिति । महिपीस। म्यं वैविक्षिकमाह \* महिषीति । यत्र क्षेत्रे पादशो य-त्परिमाणो दण्डस्तस्या विहितस्तत्र तादशेनैव तत्समेनैव दण्डेन खर उष्ट्रश्च तथैव स्वापराधे दण्ड्यो न तु विशिष्ठम्रभयमपीत्पर्थः।

ननु समाहारद्वन्द्वात्तथैवोचितम् अतोऽत्र हेतुमाह \*सस्योपेति। त-योस्तन्नाश्चकत्वे प्रत्येकं तयोस्तत्तुल्यत्वादित्यर्थः । आहाराद्यंशे-ऽत्यन्तभेदाभावादिति भावः। ननु वचनात् तथैव क्रुतो न अत आह \*दण्डस्य चेति । नन्वेवं कथं समाहारोऽत आह \* ख-रोष्ट्रमिंति । अत एव पूर्वं स्वयामितरेतरयोगः कृतः ॥ १६०॥

मि॰ अव. परसस्यविनाशे गोस्वामिनो दण्ड उक्तः। इदानीं क्षेत्रस्वामिने फलमप्यसौ दापनीय इत्याह । या॰ यावत्सस्यं विनश्येतु तावत्स्यात्क्षेतिणः फलम् । गोपस्ताड्यस्तुगोमी तुपूर्वोक्तं दण्डमहीति॥१६१॥

मि॰ सस्यग्रहणं क्षेत्रोपचयोपलक्षणार्थम् । यस्मि-न् क्षेत्रे यावत्पलालधान्यादिकं गवादिभिर्विनादितं तावत्क्षेत्रफलम् एतावति क्षेत्रे एतावद्भवतीति साम-न्तैः परिकल्पितं तत्क्षेत्रस्वामिने गोमी दापनीयः। गोपस्तु ताडनीय एव न फलं दापनीयः।

गोपस्य च ताडनं पूर्वोक्तधनदण्डसहितमेव पाल-दोषेण सस्यनादो द्रष्टव्यम्।

या नष्टा पालदोषेण गौस्तु सस्यानि नाशयेत्। न तत्रगोमिनां दण्डः पालस्तं दण्डमईति॥इति वचनात्।

मोमी पुनः स्वापराधिन सस्यनाद्यो पूर्वोक्तं दण्ड-मेवाईति न ताडनम् । फलदानं पुनः सर्वत्र गोस्वा-मिन एव । तत्फलपुष्टमहिष्यादिक्षीरोपभोगद्वारेण तत्क्षेत्रफलभागित्वात् ।

गवादिभाक्षितावाशिष्टं पलालादिकं गोस्वामिनैव

## ८०८ सध्याख्यायां मिताक्षरायांच्यवहाराध्याये २

ग्रहीतव्यम् । मध्यस्थकल्पितमूल्यदानेन क्रीतप्राय-त्वात् ।

अत एव नारदः, [ व्यव. ११ । इलो. ३८ । ३९ ] गोभिस्तु भक्षितं सस्यं यो नरः प्रतियाचते । सामन्तानुमतं देयं धान्यं यत्तत्र वापितम् ॥ पलालं गोभिनो देयं धान्यं वै कर्षकस्य तु।इति॥१६१।

वा. १। \* गोस्वामिनः, गवादिस्वामिनः। कचित् स्वामिन इत्येव पाठः । \*दण्डः, राजग्राह्यः । न्यूनतानिरासायाह \* सस्यग्रहण-मिति। अत एव विवीतस्यापि ग्रहणम् । तदेवाह \* यस्मिन्निति। व्यवस्थार्थमाह \* एतावतीति । फालितार्थमाह \* तत्क्षेत्रेति । \* न फलिमिति । एतद्देलक्षण्यवोधक एव तुः। नन्वेषं धनदण्डो-ऽपि तस्य वचनाच स्यात् , अतोऽपवादं कचिदाह \* गोपस्य चेति। अत एव न फलिमित्येव प्रागुक्तम्। काचित्कत्वमेवाह \* पालेति । गोपालेत्यर्थः । स्वदोषेणेति यावत् । पालनं पालः तदोषेणोति वाऽर्थः । अत्र मानं कातीयमाह \* येति। \* नष्टा, अदर्शनं गता स्वामिनः ।

२। तुर्यपादं व्याचष्टे \* गोमी पुनिति । गोमी गोमानित्यमरः । ज्योत्स्नातिमस्रोति सुत्रेण निपातितोऽयम् । अत्रापि
तुशब्दस्चितमाह \* दण्डमेवाईति न ताडनिमिति । फलांशे तु
तुल्यतैवेत्याह \* फलेति ।

३। विशेषमाह \* गवादीति \* मध्यस्थेति। सामन्तादीत्यर्थः। तस्य पृथक् तदभावादाइ \* क्रीतप्रायेति \* गोभिरिति।गोभिस्त-दादिभिभीक्षेतं सस्यं यः क्षेत्रस्वामी प्रतियाचते पराष्ट्रत्य याचते तस्ये, सामन्तादिपरिकाल्पितं यत् तत्र क्षेत्रे वापितं तावद्धान्यं तदुत्पाद्यं तदादि तन्मूल्यं वा देयं, भक्षिताविश्वष्टं पलालं तदा- दि तृणबुसादिकं शेषे पष्ठी गोस्त्रामिने देयम् । यो नर इति सामान्योक्तं विशेषाकाङ्कायामर्थमकरणसिद्धमपि विशेषं स्पष्टी-कुर्वन्नन्यप्राह्यत्वभ्रमाभावाय विशदयति \* धान्यमिति । यद्वा स्वलस्थलेऽप्येवमित्याह \* धान्यमिति । वैशब्दः निश्चये। तस्मा-त्क्षेत्रस्वामिना सर्वथा तन्नाइर्तव्यमिति तात्पर्यार्थः ॥ १६१ ॥

मि॰ अवः क्षेत्रविशेषे अपवादमाह । या॰ पिंथिग्रामितवीतान्ते क्षेत्रे दोषो न विद्यते । अकामतः कामचारे चौरवद्दण्डमहिति ॥१६२॥

मि॰ मार्गसमीपवर्तिनि क्षेत्रे ग्रामविवीतसमीप-वर्तिनि च क्षेत्रे अकामतो गोभिभीक्षेते गोपगोमि-नोर्क्षयोरप्यदोषः। दोषाभावप्रतिपादनं दण्डाभावाः पै विनष्टसस्यमूल्यदान्प्रतिषेधार्थे च। कामचारे का-मतश्चारणे चौरवत् चौरस्य यादृशो दण्डस्तादृशं दण्डमईति। एतचानावृतक्षेत्रविषयम्।

(मनुः अ. ८ इलो. २३८)
यत्रापरिषृतं घान्यं विहिंस्युः पश्चवो यदि ।
न तत्र प्रणयेदण्डं नृपतिः पशुरक्षिणाम् ॥
इति दण्डाभावस्यानावृतक्षेत्रविषयत्देन मनुनोक्तत्वात् । आष्टृते पुनर्माणीदिक्षेत्रेऽपि दोषोऽस्त्येव । वृतिकरणं च—

तेनैवोक्तम्, [मनु. अ. ८ इलो. २३९] ष्ट्रति च तम्र क्वर्वीत यामुष्ट्रो नावलोकयेत्। छिद्रं निवारयेत्सर्वे इवस्करमुखानुगम्॥इति॥१६२॥ बा. १। क्ष्यप्रवादमिति। उभयोरपिप्रागुक्तसर्वाप्रवादमित्यर्थः। अन्तराब्दः समीपवाची त्रयाणां द्वन्द्वोत्तरं षष्ठीसमासः।अथवा षष्ठीतत्पुरुषोत्तरपद्कद्वन्द्वगर्भः सः।सर्वव्याख्यात्रभिमतोऽत्र द्वितीय एव
तदाह \* मार्गेति।पथि मार्गेत्यपपाठः। आद्ये ग्रामविवीतेत्यत्र ग्रामसमीपवर्तिनि विवीतसमीपवर्तिनि च क्षेत्रे चेत्यर्थः । द्वितीय ग्रामसम्बन्धि यद्विवीतं तत्समीपेत्याद्यर्थः। ग्रामाद्वाहियों गवादिस्थित्यर्थो भूपदेशः स विवीतपदेन छक्ष्यते, तत्समीपवर्तिनीत्याद्यर्थो वा । अकामत इति पूर्वान्वयीत्याह \* अकामेति । \* गोभिः, तदादिभिः । ननु प्रत्यक्षदोषस्य पापस्य च सत्त्वात्कथमदोषत्वम् अत आह \* दोषाभावेति ।

२। शिष्टं व्याच्छे \* कामेति । \* अनावृतेति । आवरण-रहितेत्यर्थः । वृञ् वरणे इत्यस्य रूपम्। एवम्प्रे सर्वत्र । \* तत्र, परीहारस्थाने । \* मार्गादिक्षेत्रे, आदिना ग्रामादि । नन्वावरणमेव नोक्तमत आह \* रतीति । \*तेनैव, मनुनैव । \*रतिम्, आरट-तिम्, कण्टकादिमयीम् । \* तत्र, क्षेत्रसमन्ततः । तादृशीमुत्रता-मिति शेषः । कीदशीमित्याह \* यामिति । आभिलक्ष्य परपार्श्वे इति शेषः । \* उष्ट्रोऽपि उन्नतोऽपि धान्यादि न पश्येदित्यर्थः। छिद्रं वा वारयेदित्यत्र वाशब्दः चार्थे । कचित् चवारयेदित्येव पाटः । निवारयेदिति पाठान्तरम् । यथाश्चर्तो वा वाशब्दः । मुखमनु तत्समीपे गच्छति येन तादशमित्यर्थः। मुखोन्मितमिति पाठान्तरम् । अयम्भावः । तत्र क्षेत्रे समन्ततः उष्ट्रकर्त्वभान्यादिकर्मकावलोकनायोग्यां प्राकारसद्दशीम् अत्यु-न्नताम् आष्टतिं कुर्यात् । तत्र यानि छिद्राणि स्वादिमुखपवे-शयोग्यानि तान्यपि निवध्यात्। तस्य यथाश्चरतत्वे क्वादिम्रखम-वेशयोग्यसर्विच्छद्ररहितं यथा तथाऽत्युस्रतां तां कुर्यादिति तत्करणे प्रकारान्तरकथनमिति ॥ १६२ ॥

मि॰ अव. पशुविद्योषेऽपि दण्डाभावमाह।

या॰ महोक्षोत्सृष्टपशवः सृतिकागन्तुकादयः । पालो येषां च ते मोच्या दैवराजपरिप्लुताः ॥१६३ ॥

मि॰ महांश्चासावुक्षा च महोक्षो वृषः सेक्ता। उत्मृष्टपञ्चवः वृषोत्सर्गादिविधानेन देवतोहेशेन वा
त्मृष्टपञ्चवः वृषोत्सर्गादिविधानेन देवतोहेशेन वा
त्मृष्टक्ताः। सूतिका प्रसूता अनिर्देशाहा। आगन्तुकः
स्वयूथात्परिश्रष्टो देशान्तरादागतः। एते मोच्याः।
परसस्यभक्षणेऽपि न दण्ड्याः। येषां च पालो विचते तेऽपि। दैवराजपरिष्ठुताः दैवराजोपहृताः सस्यनाशकारिणो न दण्ड्याः। आदिग्रहणाद्धस्त्यश्चाद्यो गृह्यन्ते।

ते चोशनसोक्ताः,

अद्ण्ड्या हस्तिनो ह्यह्वाः प्रजापाला हि ते स्मृताः।
अद्ण्ड्या काणकुण्ठी च ये शह्वत्कृतलक्षणाः ॥
अद्ण्ड्याऽऽगन्तुकी गौश्च स्तिका वाऽभिसारिणी।
अद्ण्ड्याश्चोत्सवे गावः श्राद्धकाले तथैव च॥इति।
अत्रोत्सष्टपश्चामस्वामिकत्वेन दण्ड्यत्वासंभवात् दृष्टान्तार्थमुपादानम् । यथोत्सृष्टपश्चो न दण्ड्या
एवं महोक्षाद्य इति ॥ १६३ ॥

बा. १। अपिः पूर्वसमुचये । पूर्वार्द्धे पदद्वयम् । यथासम्भवं द्वन्द्व उभयत्रेत्याह क्षमहानिति । अचतुरेत्यादिना निपातितोऽयम्। सेका दृष इत्यन्वयः । साण्ड इति मसिद्धः । वश्यमाणभिन्नः । कर्मधारयोऽग्रेऽपि । तेन तेषां तिद्धन्नानां न ग्रहणम् ।

अनिर्देशाहां गां स्तां दृषान् देवपश्रंस्तथा । (अ.८।२४२)

### ८१२ सन्याख्यायां मिताक्षरायां न्यवहाराध्याये २

सपालान्वा विपालान्वा अदण्ड्यान्मनुरब्रवीत् ॥ इति मनोराह \* अनिर्दशाहेति । अनिर्गतदशाहा गौरि-त्यर्थः।मानवे ''चक्रशूलाङ्कितोत्सृष्टा दृषाः, हरिहरादिप्रतिमासं-बन्धिपशवो देवपशव" इति कुल्लूकभट्टः । चशब्दबलानिमित्ता-न्तरपरतयोत्तरार्धं व्याचष्टे \* येषां चेति। विभिन्नविभक्तिकृत्वेन यथाश्रुतान्वयासम्भवादाह \* विद्यते इति । अध्याहारः। \* स-स्येति । परेत्यादिः । मोच्या इत्यस्यैवार्थं प्राग्वदाह \* न दण्ड्या इंति ! ते चोशनसोक्ता इति पाठः । तथा च मनुरित्यपपाठः । तथा तत्रापाठात् । तत्र हेतुमाह \* प्रजेति \* हि, यतः । राज-सम्बन्धित्वात् । एकाक्षिविकलः काणः । पादरहितः कुण्टः । प-ङ्गुरिति यावत्। शक्वद् वारं वारं सस्यनाशकत्वेन कृतं लक्षणम् अङ्कनं धनग्रहणादि वा येषाम् । ते च पुनः पुनः सस्यनाशक-त्वेन दण्डिता इति यावत् । आगन्तुकी स्रुतिका आभिसारिणी या गर्भाधानार्थमभिसरति सा चेति त्रिविधा गौश्रादण्ड्या। राजगृहे उत्सवे श्राद्धसमये चेत्याद्यर्थः । असङ्गतिमंशे प-रिहरति \* अत्रोत्स्छेति । उत्स्छृत्रषाणामपि गर्भार्थं गोकुले पार्छेर्धारणात्सपास्रत्वसम्भव इति तु मनुव्याख्यातारः ॥१६३॥

मि॰ अव. गोस्वामिन उक्तम् । इदानीं गोपं प्र-त्युपदिइयते !

या॰ यथाऽर्पितान् पशूनगोपः सायं प्रत्यपेयेत्तथा । प्रमादमृतनष्टांश्च प्रदाप्यः कृतवेतनः ॥ १६४ ॥

मि॰ गोस्वामिना प्रांतःकाले यथा गणयित्वा स-मर्पिताः पदावस्तथैव सायंकाले गोपो गोस्वामिने प-द्युन् विगणय्य प्रत्यपेयेत् । प्रमादेन स्वापराधेन सृता- न्नष्टांश्च पश्चन् कृतवेतनः कल्पितवेतनो गोपः स्वामि-ने दाप्यः। वेतनकल्पना च—

नारदेनोक्ता, (व्यव. ६।१०)
गवां शताद्वत्सत्तरी धेनुः स्याद्विश्वताद् भृतिः।
प्रातिसंवत्सरं गोपे सन्दोहश्वाष्टमेऽहानि॥इति।
प्रमादनाशश्व मनुनास्पष्टीकृतः, (अ.८इलो.२३२)
नष्टं जग्धं च कृमिभिः श्वहतं विषमे मृतम्।
हीनं पुरुषकारेण प्रद्यात्पाल एव तु॥ इति।
प्रसद्य चौरैरपहृतान् न दाप्यः।
यथाह मनुः, (अ.८ इलो.२३३)
विघुष्य तु हृतं चौरैने पालो दातुमहीति।
यदि देशे चकाले च स्वामिनः स्वस्य शंसति॥इति।
दैवराजमृतानां पुनः कर्णादि प्रदर्शनीयम्।
(अ.८ इलो.२३४)
कर्णो चर्म च वालांश्च वस्ति स्नायुं च रोचनाम्।
पशुस्वामिषु दयानु मृतेष्वङ्गानि दर्शयत्।
इति मनुस्मरणात्॥ १६४॥

बा. १। यथेति भिन्नं पदं, तदर्थो #गणियत्वेति । तथेत्य स्य # तथैवेति । तस्य च विगणय्येत्येवार्थः । मृतेति निमित्त-द्वयं नैकम्, अन्यतरवैयध्यापत्तेरित्याह #मृतानिति । कृतेत्यनेन तदभावे । भृतिर्वेतनम् । प्रतीति पूर्वान्विय । गोपे इत्युभयान्विय । भृतिरित्यस्याग्रेऽप्यनुपद्गः । # नाशश्च, नाशादि च । # न-ष्टिमिति । तृतीयपादस्य सर्वत्र पूर्वत्रान्वयः । गोपालसम्बन्धिर-स्रणाख्यपुरुषच्यापारेण हीनं रहितं क्षतं नष्टं दृष्टिगोचरातीतं कृमिभिर्जग्धं भक्षितं श्वभिः उपलक्षणत्वेन क्वापदादिभिर्हतं

विषमे क्वभ्रादिप्रदेशे पतनेन मृतं च गोपाल एव स्वामिने दद्या-दित्यर्थः। अपसहोति। चोरैर्वलादपहतानेतान् गवादीन् स्वामिने गोपालो न दाप्य इत्यर्थः । एतेन चौरैर्बलादपहृतस्वात् पालात् स्वामिने पशुर्न दाप्य इति व्याख्यानम्पास्तम् । \* विघुष्येति । चौरैः पटहाद्यद्घोषेण प्रसिद्धमपहृतं पालो दातुं नाईति, यदि तस्मिन्नेव देशे संनिहितोदेशे हरणे तस्मिन्नेव काले हरणोत्तरमेव स्वस्य स्वामिने कथयतीत्यर्थः । शेषत्वाविवक्षायां षष्ठी । अन्यथाः तु दाप्य एव । अत एव न दातुमईतीत्युक्तं, न तु न दाप्य इति। **अतु पुनः, मरणोत्तरम् । पुनिरित्येव पाठे त्वर्थे सः। अचर्म, त्व-**क्। \* वालान्, लोमानि चिह्नभूतानि । वस्तिर्मूत्राधारोऽङ्ग-विशेषः । वास्तिनिभेर्द्वयोरध इत्यमरः । स्नायुर्वस्नसा । अथ व-स्नसा स्नायुः स्त्रियामित्यमरः । पायुमिति पाठान्तरम्। रोचनाः गोरोचना। एतानि, अपशुस्वामिषु वैवक्षिकसप्तमी, दद्यात्।तुश्रार्थे। मृतेष्वित्युभयान्वाये । तथा च तेषु मृतेषु अन्यान्यप्यङ्गानि ज्ञा-तिज्ञापकानि शृङ्गखुरादीनि दर्शयेत् इत्यर्थः । अङ्कांश्रेति पाठे पशुदेहस्थितान्मुद्रादि चिह्नानिप दर्शयेदित्यर्थः। अङ्कांश्र दर्शयनिति पाठे तेषु मृतेषु अङ्कान् चिह्नानि दर्शयन्सः कर्णादिकं तेभ्यो दद्यादित्यर्थः । अङ्कानीति पाठेऽप्येवम् । इति मनुवचनादिति। पाठः । इति स्मरणादिति पाठेऽपि तथा ॥ १६४ ॥

मि॰ अव. किश्च।

या॰ पाल्रदोषिवनाशे तु पाले दण्डो विधीयते । अर्द्धत्रयोदशपणः स्त्रामिनो द्रव्यमेव च ॥१६५॥

मि॰ पालदोषेण पशुविनाशे अद्धीधिकत्रयोदश-पणं दण्डं पालो दाप्यः, स्वामिनश्च द्रव्यं विनष्टप- शुम्लयं मध्यस्थकल्पितम् । दण्डपारेमाणार्थः इलो-कोऽन्यत्पूर्वोक्तमेव ॥ १६५ ॥

मि॰ अव. गोप्रसङ्गात् गोप्रचारमाह।

या॰ ग्रामेच्छया गोप्रचारो भूमी राजवशेन वा । द्विजस्तृणैधःपुष्पाणि सर्वतः स्ववदाहरेत ॥१६६॥

मि॰ ग्रामेच्छया ग्राम्यजनेच्छया भूभ्यल्पत्वमह-त्वापेक्षया राजेच्छया वा गोप्रचारः कर्तन्यः । गवा-दीनां चरणार्थं कियानपि भूभागोऽकृष्टः परिकल्पनी-य इत्यर्थः । ब्रिजस्तृणेन्धनाद्यभावे गवाग्निदेवतार्थं तु-णकाष्टकुसुमानि सर्वतः स्ववद्निवारित आहरेत्। फलानि त्वपरिवृतादेव ।

गोऽग्न्यर्थं तृणमेधांसि वीरुद्धनस्पतीनां च पुष्पाणि स्ववदाददीत फलानि चापरिषृतानामिति गौतमस्म-रणात्।

एतच परिगृहीतविषयम् । अपरिगृहीते द्विजव्य-तिरिक्तस्यापि परिग्रहादेव स्वत्वसिद्धेः-। यथा तेनैवोक्तम्, स्वामी रिक्थक्रयसंविभागपरिग्रहाधिगमेष्टिवति। यत्पुनरुक्तम्,

तृणं वा यदि वा काष्ठं पुष्पं वा यदि वा फलम्। अनापृच्छन् हि गृह्णानो हस्तच्छेदनमहीति॥

इति, तद् द्विजन्यतिरिक्ताविषयमनापद्धिषयं वा गवादिन्यतिरिक्ताविषयं वेति ॥ १६६॥

का. १। विरोधात् ग्रामशब्दस्तत्स्थजनपरः प्राग्वदित्याह \*ग्राम्येति । द्वितीयपादार्थद्वयमाह \* भूम्यल्पत्वेति । तात्पर्यार्थमाह
\*गवादीनामिति । \*चरक्षार्थमिति । चरणार्थमिति पाठान्तरम्।
\* तृणेति । अस्वामिकतृणाद्यन्तराभावे इत्यर्थः । गवाग्रीत्यनेनाः
न्यार्थं तदभावः सूचितः । \*सर्वतः, आष्टतादनाष्टताच । \* स्ववत्, स्वतुल्यम् । वातिप्रत्ययसूचितमाह \*अनिवारित इति । अनेन निवारितः सन्न गृह्णीयादिति सूचितमाह \* फलानि त्वपतिव्रत्यम् । सर्वत इति पुष्पाणीति च सूचितमाह \* फलानि त्वपरिवृतादेवेति । आवरणरिहतादेवाहरेन्न तु सर्वत इत्यर्थः । तत्र हेतुमाह \*गोऽग्न्यर्थमिति । वैकल्पिकत्वादवङ् न । इदं देवताया अप्युपलक्षणम् । \* एधासि, काष्टानि । वीरुदित्युभयान्विय। \*च पुष्पाणि, पुष्णाणि च । चोऽग्रे त्वर्थे । \*एतचेति ।
द्विजस्तृणेध इति मूलोक्तं चेत्यर्थः । \*द्विजेति। वर्णत्रयान्यश्र्द्रादेरपीत्यर्थः । \* तेनैव, \* गौतमेनैव ।

२ । नारदिवरोधं परिहरित \* यत्पुनिरिति । मूले द्विजन् स्योक्तत्वादाह \* द्विजन्यतिरिक्ताविषयिमिति । अनापृच्छन् जित्यनेन तस्य परिगृहीतिविषयताया एव लाभादिति भा-वः । तृणान्तराभावे इत्युक्तेस्तत्सच्वे द्विजस्यापि तत्र पञ्नपूर्व- कमेव ग्रहणं नान्यथा। अन्यलाभेऽनन्यगतेरभावादित्याशयेना-ह \*अनापद्विषयमिति। गवादीत्यनेनान्यार्थमग्रहणं स्चितम्। तदाह \*गवादीति॥ १६६॥

मि॰ अवः इद्मपरं गवादीनां स्थानासनसीकर्या-र्थमुच्यते।

याः धनुःशतं परीणाहो ग्रामक्षेत्रान्तरं भवेत् । द्वे शते खर्वटस्य स्यान्नगरस्य चतुःशतम् ॥५६७॥

मि॰ ग्रामक्षेत्रघोरन्तरं धनुःशतपरिभितं परीणा-हः सर्वतो दिश्च अनुप्तसस्यं कार्यम् । खर्षटस्य प्रचुर-कण्टकसन्तानस्य ग्रामस्य हे शते परीणाहः । नगरस्य बहुजनसंकीणस्य धनुषां चतुःशतपरिभितमन्तरं कार्यम् ॥ १६७॥

### इति स्वामिपालविवादप्रकरणम्॥

वा. १। अइदं, वक्ष्यमाणम् । स्थानं स्थितिर्गतिनिष्टत्तिः । आसनम्रुपवेशनम्। अअन्तरं, व्यवधानम्। चतुर्हस्तं धनुः, धनुषां शतं,
तस्य परिच्छेद्यत्वेनान्वयादाह \* धनुःशतपरिमितमिति । यद्यपि परिणाहो विशालतेत्यमरस्तथापि सामानाधिकरण्याय
धर्मिपरमत्र । तदाह \* सर्वत इति । सस्यमित्यादेर्भूस्थानमिति
विशेष्यं बोध्यम् ।

अत एव मनुः, (अ. ८२३७)
धनुःश्वतं परीहारो ग्रामस्य स्यात्समन्ततः ।
शम्यापातास्त्रयो वाऽपि त्रिगुणो नगरस्य तु ॥
इति । शम्या दण्डयष्टिः । सा वाहुवेगेन प्रेरिता यत्र
१०३

# ८१८ सब्याख्यायां मिताक्षरायांव्यवहाराध्याये २

भूस्थाने पतित तादृशास्त्रय इत्यर्थः । त्रेगुण्यमुक्तान्यतरापेक्षया । प्रचुरेति खर्वटशब्दार्थः । कण्टकानां सन्तानो विस्तारो यत्र ते, प्रचुरास्ते यत्र तस्येत्यर्थः । बहुकण्टिकद्वक्षाक्रान्तस्येति यावत् । \* ग्रामस्य, क्षेत्रस्य चान्तरं धनुषामिति शेषः ॥ १६७ ॥

इति स्वामिपालाविवादः॥

## अथ अस्वांमिविक्रयप्रकरणम् ॥ ११ ॥

मि॰ अव. संप्रत्यस्वामिविकयाख्यं व्यवहारपद्मु-. पक्रमते। तस्य च लक्षणं—

नारदेनोक्तम्, (व्यव. ७।१)
निक्षिप्तं वा परद्रव्यं नष्टं लब्ध्वाऽपहृत्य वा।
विकीयतेऽसमक्षं यत् स ज्ञेयोऽस्वामिविकयः॥इति।
तत्र किमित्याह।

या॰ स्वं लभेतान्यविक्रीतं क्रेतुर्दोषोऽप्रकाशिते । हीनाद रहो हीनमूल्ये वेलाहीने च तस्करः॥ १६८॥

मि॰स्वमात्मसंबन्धि द्रव्यम् अन्यविक्रीतमस्वामि-विक्रीतं यदि पश्यति तदा लभेत गृह्णीयात्। अस्वामि-विक्रयस्य स्वत्वहेतुत्वाभावात् । विक्रीतग्रहणं दत्ता-हितयोरुपलक्षणार्थम् । अस्वामिकृतत्वेन तुल्यत्वात्। अत एवोक्तम्,

अस्वामिविकयं दानमाधि च विनिवर्तयत्। इति।
केतुः पुनरप्रकाशिते गोपिते क्रये दोषो भवति।
तथा हीनात् तद्द्रव्यागमोपायहीनात्, रहसि चैकानते, संभाव्यद्रव्यादपि हीनमूल्येनाल्पतरेण च मूस्येन क्रये, वेलाहीने वेलया हीनो वेलाहीनः क्रयो रात्र्यादी कृतस्तत्र च, केता तस्करो भवति। तस्करवत्
दण्डादिभागभवतीत्यर्थः।

यथोक्तम्, (ना. व्यव. ७।२) द्रव्यमस्वामिविकीतं प्राप्य स्वामी समाप्नुयात्।

### ८२० सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

प्रकाशकयतः शुद्धिः क्रेतुः स्तेयं रहःक्रयात्॥इति॥१६८

वा० १। \* उपक्रमते, वक्तुं प्रारंभते। आद्येन मूलकृदिति शेषः। \* निक्षिप्तमिति। निक्षिप्तं परद्रव्यं नष्टं वा परद्रव्यं ल-ब्ध्वा परद्रव्यमपद्दृत्य वा यत्स्वामिनोऽसमक्षं विक्रीयते इत्या-द्यर्थः। तत्र स्वामिनोऽसमक्षमित्यस्य परोक्षमित्यर्थः। तदनुज्ञा-मन्तरेणेति यावत्।

२ । अथ मूलमवतारयति \* तत्रेति । \*तत्र एवंविघेऽस्वा
ामिविक्रयस्थलेऽस्वामिविक्रतिविषये \* ार्कः शास्त्रविधानं कीदशं
भवतोत्याशङ्कायामाहेत्यर्थः । स्वशब्द आत्मीयपर इत्याह

\* आत्मेति । ततश्रार्थात् धनमेवेत्याह \* द्रव्यमिति । शेषं पूर
यति अगत्या \* यदीति । प्राग्वदाह \* विक्रीतग्रहणामिति ।

\* दत्ताहितयोः, दत्ताहितयोरपि । \* उक्तं, कात्यायनेन ।

द्वितीयपादार्थमाह \* क्रेतुरिति ।

ामे अव स्वास्यभियुक्तेन केचा किं कर्त्तव्यामि-

#### त्यत आह ।

या॰ नष्टापहतमासाच हत्तीरं ग्राहयेन्नरम् । देशकालातिपत्तौ च गृहीत्वा स्वयमप्येत् ॥ २६९॥

मि॰ नष्टमपहृतं वाऽत्यदीयं क्रयादिना प्राप्य ह-त्रीरं विकेतारं नरं प्राहयेत् चौरोद्धरणकादिभिः, आत्मविशुद्धर्थं राजदण्डाप्राप्त्यर्थं च । अथाविदि-तदेशान्तरं गतः कालान्तरं वा विपन्नस्तदा मूलस्मा-हरणाशक्तिविकेतारमद्शियत्वैव स्वयमेव तद्धनं ना-ष्टिकस्य समर्पयेत् । तावतैवासौ शुद्धो भवतीति श्री-धराचार्येण व्याख्यातम् ।

तदिदमनुपपन्नम् । विकंतुर्दर्शनाच्छिद्धिरित्यनेन पौनरुक्त्यप्रसङ्गात्।

अतोऽन्यथा व्याख्यायते । नष्टापहृतमिति ना-ष्टिकं प्रत्ययमुपदेशः । नष्टमपहृतं वाऽऽत्मीयद्रव्यमा-साद्य केतृहस्तस्थं ज्ञात्वा तं हतीरं केतारं स्थानपा-लादिभिग्रोहयेत । देशकालातिपत्तौ देशकालातिकमे स्थानपालाद्यसिधाने तदिज्ञापनकालात् प्राक् पला-यनाशङ्कायां स्वयमेव गृहीत्वा तेभ्यः समर्पयेत्॥१६९॥

वा० १। दृष्यितुमेकदेशीयमतमनुवदति अनष्टिमत्यादिना।
मूले समाहारद्वंद्व इति भावः । तत्फलमाह \* आत्मेत्यादि।
उत्तरार्धार्थमाह \* अथेति । मूले देशकालयोरतिपत्तिरिति
सुप्सुपेति सप्तमीसमासः । तत्राद्येऽतिपत्तिर्गमनम् । देशशब्दश्च
विशेषपरः, कालशब्दोऽपि, द्वितीयेऽतिपत्तिर्मरणम्—इत्याह
अविदितेति । अमुलेति । विक्रेत्रित्यर्थः । यद्वा मूल्येत्यर्थः ।

## ८२२ सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

कचित्तथैव पाठः । \* तद्धनं, गृहीत्वेति कोषः । \* शुद्धः, राज्ञः। ऽदङ्यश्च ।

२। अयंभावः । नष्टं वाऽपहतं वाऽन्यदीयद्रव्यं क्रयपातिग्र-हादिभिरस्वामिनः सकाशाद्यः कश्चन प्राप्य स्वयमप्यन्यस्मै वि-क्रीणीते तस्माक्रेता पुरुषस्तं विक्रेतारं रजनीचरादिभी राजपु-रुषेग्रीहयेत्,स्वचौर्यनिष्टस्यर्थं राजदण्डाप्राप्त्यर्थं च। अथ केनापि प्रकारेण तं ग्राहियतुं प्रदर्शियतुं वा न समर्थस्तदा तस्माद् गृहीतं द्रव्यं मूलस्वामिने समर्प्य स्वयं शुद्धो भवतीति ।

३। दृषयति \* तदिदमिति। तत्र हेतुमाह \* विक्रेतुरिति। व
क्यमाणेन मूलेनेत्यर्थः । स्वेष्टार्थमाह \* अत इति । \* नाष्टिकं

प्रति, न तु द्वितीयक्रेतारं प्रति । अत एव तद्विरुद्धमाह \* आ
त्मीयमिति । आसाद्येत्यस्यार्थमाह \* क्रेत्रिति । \* तं, नरम् ।

देशकालातिपत्ताविति षष्ठीतत्पुरुष इत्याह \* देशकालातिक्रमे

इति । तयोरतिक्रमणे इत्यर्थः । \* तद्विज्ञापनकालादिति ।

स्थानपालादिभ्यः कथनकालादित्यर्थः । \* गृहीत्वा, तमिति

शेषः ॥ १६९॥

मि॰ अवः ग्राहिते हर्तिरि किं कर्तव्यमित्यत आह। या॰ विकेतुर्दर्शनाच्छुद्धिः स्वामी द्रव्यं नृपो दमम्। केता मृल्यमवाप्नोति तस्माद्यस्तस्य विकयी॥१७०

मि॰ यद्यसौ गृहीतः केता न मयेद्मपहृतमन्यस् काशात्कीतमिति वक्ति तदा तस्य केतुर्विकेतुर्दर्शनः मात्रेण शुद्धिर्भवति। न पुनरसावभियोज्यः। किं तु तत्प्रदार्शितेन विकेत्रा सह नाष्टिकस्य विवादः।

यथाह बृहस्पतिः,

मूले समाहते केता नाभियोज्यः कथश्रन ।
मूलेन सह वादस्तु नाष्टिकस्य विधीयते ॥ इति ।
तिस्मन् विवादे यद्यस्वामिविकयानिश्रयो भवति तदातस्य नष्टापहृतस्य गवादिद्रव्यस्य यो विकयी विकेता
तस्य सकाशात्स्वामी नाष्टिकः स्वीयं द्रव्यमवाप्नोति ।
वपश्रापराधानुरूपं दण्डं, केता च मूल्यमवाप्नोति ।
अथासौ देशान्तरं गतस्तदा योजनसंख्ययाऽऽनयनाभै कालो देयः ।

प्रकाशं वा क्रयं कुर्यान्मूलं बापि समर्पयेत्। मूलानयनकालश्च देयस्तन्नाध्वसंख्यया॥ इतिस्मरणात्।

अथाविज्ञातदेशतया मूलमाहर्तु न शकोति तदा क्रयं शोधियत्वैव शुद्धो भवति ।

असमाहार्यमूलस्तु क्रयमेव विशोधयेत्। इति वचनात्।

यदा पुनः साक्ष्यादिभिर्दिच्येन वा क्रयं न शोध-यति मूलं च न प्रदर्शयति तदा स एव दण्डादि-भाग्भवति।

अनुपस्थापयन्मूलं क्रयं वाऽप्यविशोधयन् । यथाभियोगं धनिने धनं दाप्यो दमं च सः॥ इति स्मरणात्॥ १७०॥

बा० १। \* हर्तरि, क्रेतरि। \* किमिति। तेनैवेति भावः।

\* गृहीतः, ग्राहितः । \* अपहृतमिति । किं त्विति शेषः ।

पात्रपदलब्धमेवाह \* न पुनरिति । पश्चादपीत्यर्थः । \* मूले,

विकेतरि । यस्पाक्रीतं तेन तस्मित्रिति यावत् । एवमग्रेऽपि।

सतिसप्तमी। \* नाष्टिकस्य, नष्टधनस्वामिनः।

२। अथाग्रिमार्थमाइ \* तस्मिन्नित्यादिना । आदौ तुर्यपा-

दार्थमाह \* तस्येति। तस्मादित्यस्यार्थमाह \* तस्य सकाशादि-ति। दण्डाभ्रमायाह \* स्वीयमिति। विशेषानुक्तेराह \* अवा-मोतीति।

३ । विशेषमाह \* अथासाविति । \* विक्रेतेत्यर्थः । का-तीयमाह \* प्रकाशमिति । \* तत्र, विवादे । \* क्रयं शोधिय-त्वेति । स्वक्रये साध्यादिप्रदर्शनेनेत्यर्थः । \* शुद्धः, अतस्क-रः । तमेवाह \* असमाहार्येति । \* स एव, क्रेतेव । तमेवाह \* अनुपस्थापयिक्ति । अपदर्शयिक्तियर्थः । \* यथेति । अभि-युज्यमानमनतिक्रम्येत्यर्थः । \* दमं च, राज्ञेति शेषः । \* सः, क्रेतेति विशेष्यम् ॥ १७०॥

मि॰ अव. स्वं लभेतान्यविक्रीतिसत्युक्तं, तिल्लिप्सुना किं कर्तव्यमित्यत आह्।

या॰ आगमेनोपभोगेन नष्टं भाव्यमतोऽन्यथा । पश्चबन्धो दमस्तस्य राज्ञे तेनाविभाविते ॥ १७१

मि॰ आगमेन रिक्थक्रयादिना उपभोगेन वा म-दीयामिदं द्रव्यं, तचैवं नष्टमपत्हृतं वेत्यपि भाव्यं साधनीयं तत्स्वामिना । अतोऽन्यथा तेन स्वामिना अविभाविते पश्चबन्धो नष्टद्रव्यस्य पश्चमांशो दमो नाष्टिकेन राज्ञे देयः ।

अत्र चायं क्रमः। पूर्वस्वामी नष्टमात्मीयं साध-येत्। ततः केता चौर्यपरिहारार्थे मूल्यलाभाय च विकेतारम् आनयेत्। अथानेतुं न दाक्रोति तदाऽऽत्म-दोषपरिहाराय क्रयं साधियत्वा द्रव्यं नाष्टिकस्य स-मर्पयेदिति॥ १७१॥ या० १। व्यवहितसंगतिमाइ अस्तिमिति। अति ति । तिल्ला-भेच्लुना स्वामिनेत्यर्थः। उपभोगेन वेति पाठः। अएवं, प्रकारेण। नष्टमित्युपलक्षणित्याइ अपहृतंवेति। मूलेऽतोन्यथेत्यस्यैव वि-वरणं अतेनाविभाविते इति। तदर्थमाइ अतेन स्वामिनेति। ना-ष्टिकेनेत्यर्थः। अश्विभाविते, असाधिते। तस्येत्यस्यार्थमाह अन-ष्टद्रव्यस्येति। तत्रेति तत्र पाठान्तरम्। अर्थः स एव। यद्यपि वन्ध आधौ च वन्धने इति कोशस्तथाप्युभयत्र लक्ष्यार्थमाह अपञ्चमांश्च इति। तच्छोधनेनैव शुद्धेः दानाभावसंदेहाभावाय प्रा-गुक्तक्रमं स्पष्ट्यति। अत्र अत्र चेति। अत्र आत्मदोपेति। चौर्येत्य-र्थः। असाध्यित्वेति। साक्ष्यादिभिरिति भावः। अद्र द्वयं, तदीयम्॥ १७१॥

मि॰ अवः तस्करस्य प्रच्छादकं प्रत्याह । या॰ हतं प्रनष्टं यो द्रव्यं परहस्तादवाप्नुयात् । अनिवेद्य नृपे दण्ड्यः स तु षण्णवर्ति पणान् ॥१७२॥

मि॰ हृतं प्रनष्टं वा चौरादिहस्तस्थं द्रव्यमनेन मदियं द्रव्यमपहृतामिति तृपस्यानिवेद्यैव दर्पादिना यो गृह्णाति असौ षडुत्तरान् नवति पणान् दण्डनीयः। तस्करप्रच्छादक्रत्येन दुष्टत्वात् ॥ १७२ ॥

वा० १ \* । प्रच्छादकमिति । स्वेनैव द्रव्यस्य ततो ग्रहात्फछाभावेन कारुण्येन च राजादावप्रकाशकमित्यर्थज्ञानाय मूळे
परहस्तादित्युक्तम् । यद्वा । परहस्तम् अति गच्छतीति व्युत्पस्या प्रथमान्तं द्रव्यविशेषणम् । तदाह \* चौरादिहस्तस्थमिति ।
आदिनोदासीनादिग्रहणम् । तथा चादौ अग्रे च तस्करग्रहणमप्युपछक्षणमिति भावः । नृपस्येति शेषे पष्टी । दर्गादीति आदि-

# ८२६ सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराघ्याये २

ना भयप्रार्थनादि । छिङ्थेऽिवविक्षित इत्याह \* गृह्णातीति । प्राग्वदाह \* पिडिति । तत्पिरिमितान्पणान् । तत्र दोषान्तराभा-वाद्धेतुमाह \* तस्करेति ॥ १७२ ॥

मि॰ अव. राजपुरुषानीतं प्रत्याह ।

या॰ शौिलकिः स्थानपालैर्वा नष्टापहतमाहतम् । अर्वाक्संवरसरारस्वामी हरेत परतो नृपः ॥१७३॥

मि॰ यदा तु शुल्काधिकारिभिः स्थानरक्षिभिर्वा नष्टमपत्हतं द्रव्यं राजपाइवे प्रत्यानीतं तदा संवत्स-राद्वीक् प्राप्तश्चेत् नाष्टिकस्तद्द्रव्यमाप्नुयात्। ऊर्ध्व पुनः संवत्सराद्राजा गृह्णीयात्। स्वपुरुषानीतं च द्र-व्यं जनसमूहेषुद्धोष्य यावत्संवत्सरं राज्ञा रक्षणीयम्।

यथाह गौतमः, प्रनष्टस्वामिकमधिगम्य राज्ञे प्रवृयुर्विख्याप्य संवत्सरं राज्ञा रक्ष्यमिति ।

यत्पुनर्मनुना विध्यन्तर्मुक्तम् । (अ. ८ इलो.३०) प्रनष्टस्वामिकं द्रव्यं राजा त्र्यव्दं निधापयेत् । अर्वाक् त्र्यव्दाद्धरेत्स्वामी परतो नृपतिहरेत् ॥ इति, तत् श्रुतवृक्तसंपन्नद्राह्मणविषयम् । रक्षण-

निमित्तवड्भागादिग्रहणं च—

तेनैवोक्तम्, (मनुः भः ८ इलो. ३३)
आद्दीताथ षड्भागं प्रनष्टाधिगमान्तृपः।
दशमं द्वादशं वापि सतां धममनुस्मरन्॥ इति।
तृतीयद्वितीयप्रथमसंवत्सरेषु यथाक्रमं षष्टाद्यो
भागा बेदितव्याः। प्रपश्चितं चैतत्पुरस्तात्॥ १७३॥
वा० १। शुल्कं राजग्राह्यः करः। आहृतमित्यस्यार्थमाह

\* राजेति। परत इत्यस्यार्थमाह \* ऊर्ध्वमिति। विशेषमाह \* स्वे-ति। \* प्रद्युः, तत्पुरुषाः। \* विख्याप्य, जनसमृहेषूद्घोष्य।

२-। विरोधं परिहरित \* यत्पुनिरित । प्रनष्टस्वामिकिमिति
पाठः । पाठान्तरेऽदृष्ट्स्वामिकिमित्यर्थः । एवं गतिद्वयं प्रागिष ।
तत्र व्यस्तपाठोऽपि । \* श्रुतेति । वेदशास्त्रसदाचरणपूर्णेत्यर्थः । उत्तरसङ्गतये प्राग्वदाह \* रक्षणेति । वहुत्रीहिः । एवमग्रेऽपि । आद्यर्थो वचने एव स्फुटः । \* तेनैव, मनुनैव ।
\* अथ, रक्षणानन्तरम् । \* पद्भागम्, पद्त्वसंख्यापूरकभागम् । \*प्रनष्टाधिगमादिति । अधिगमे कर्मणि धव् । प्रनष्टादधिगम्यमानात् द्रव्यादित्यर्थः । यद्वा प्रनष्टस्याधिगमात्प्राप्तिपूर्वकरक्षणाद्धेतोरित्यर्थः ।

३। व्यवस्थामाह \* तृतीयेति । भागानुसारेण व्युक्तम इति भावः।

बृहस्पातः,

राजाऽऽद्दीत पड्भागं नवमं द्वादशं तथा । श्रुद्रविद्शत्रजातीनां विमात् गृह्णीत विंशकम् ॥ ज्यव्दाद्ध्वं तु नागच्छेत्तत्र स्वामी कथं चन । तदा गृह्णीत तद् राजा ब्रह्मस्वं ब्राह्मणान् श्रयेत् ॥ इति । वौधायनः,

अव्राह्मणस्य प्रनष्टस्वामिकरिक्थं संवत्सरं परिपाल्य राजा हरेदिति ।

नारदः, (व्यव. ३।१८)
अस्वामिकमदायादं दशवर्षस्थितं ततः।
राजा तदात्मसात्कुर्यादेवं धर्मो न द्दीयते।। इति।
एतेषामपि व्यवस्था मागेवोक्ता। तदाह \* प्रपश्चितमिति।

# ८२८ सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

अत्र च प्रनष्टस्वामिकद्रव्ये एकवर्षत्रिवर्षद्शवर्षधारणविकल्पानां व्यवस्था दृरतमदेशवर्तितदीयपुत्रादिदायादवार्तायां सत्यां ना-नाविधानेकगमनप्रतिबन्धसम्भवे वा ऽवगन्तव्येति तु कल्पत-रुः। \* पुरस्तादिति। अत्रैवाध्याये इति भावः।। १७३॥

मि॰ अव. मनूक्तषङ्भागादिग्रहणस्य द्रव्यविद्योषे अपवादमाह ।

या॰ पणानेकशके दद्याचतुरः पश्च मानुषे । महिषोष्ट्रगवां द्या द्या पादं पादमजाविके ॥ १७४॥

मि॰ एकदाफे अद्यादौ प्रनष्टाधिगते तत्स्वामी राज्ञे रक्षणनिमित्तं चतुरः पणान् द्यात्। मानुषे म-नुष्यजातीये द्रव्ये पश्च पणान्। माहिषोष्ट्रगवां रक्षण-निमित्तं प्रत्येकं द्रौ द्रौ पणौ। अजाविके पुनः प्रत्येकं पादं पादम्। द्यादिति सर्वज्ञानुषष्यते। अजाविक-मिति समासनिर्देशेऽपि पादं पादमिति वीप्साबला-तप्रत्येकं संबन्धोऽवगम्यते॥ १७४॥

# इत्यस्वामिविकयप्रकरणम्।

वाः १। महिषोष्ट्रगवामित्यार्पत्वात्साधुः । \* प्रनष्टाधिगते,
सिति । एवमग्रेऽपि । धनदाने निमित्तमाह \* रक्षणेति । द्वंद्वात्समुदाये प्राप्तावाह \* प्रत्येकमिति । उभयत्र । अजाविके
इति प्राग्वत् । तत्र द्वितीये उपपत्तिमाह \* अजेति । \* वीप्सेति । एवं प्रागपि वोध्यम् ॥ १७४॥

इत्यस्वामिविक्रयप्रकरणम् ।

# अथ दत्ताप्रदानिकप्रकरणम् ॥ १२॥

मि॰ उ. अधुना विहिताविहितमार्गद्वयाश्रयतया इत्तानपाकर्म दत्तापदानिकमिति च लब्धाभिधानद्वयं द्वानारुषं व्यवहारपदम् अभिधीयते।

तत्स्वरूपं च नारदेनोक्तम्, (व्यव. ४।१)
दत्त्वा द्रव्यमसम्यग्यः पुनरादातुमिच्छति।
दत्ताप्रदानिकं नाम व्यवहारपदं हि तत्॥ इति।
असम्यक् अविहितमार्गाश्रयेण द्रव्यं दत्त्वा पुनरादातुमिच्छति यस्मिन् विवादपदे तह्त्ताप्रदानिकम् ।
इत्तस्याप्रदानं पुनर्हरणं यस्मिन्दानाख्ये तह्त्ताप्रदानिकं नाम व्यवहारपदम्। विहितमार्गाश्रयत्वेन तत्प्रतिपक्षभूतं तदेव व्यवहारपदं दत्तानपाकर्मेत्यथादुक्तं
भवति। दत्तस्यानपाकर्मे अपुनरादानं यत्र दानाख्ये
विवादपदे तह्त्तानपाकर्मे। तच्च देयादेयादिभेदेन चतुर्विधम्।

यथाह नारदः, (व्यव. ४।२)
अथ देयमदेयं च दत्तंचादत्तमेव च।
व्यवहारेषु विज्ञेयो दानमार्गश्चतुर्विधः॥ इति।
तत्र देयमित्यनिषिद्धदानिक्षयायोग्यमुच्यते। अदेयम् अस्वतया निषिद्धतया वा दानानहम्। यत्पुनः
प्रकृतिस्थेन दत्तमव्यावर्तनीयं तहत्तमुच्यते। अदत्तं तु
पत्प्रत्याहरणीयं तत्कथ्यते।

वन तदेत्संक्षेपतो निरूपियतुमाह ।

मि॰ स्वं कुटुम्बाविरोधेन देयम् ।

मि॰ स्वमात्मीयं कुटुम्बाविरोधेन कुटुम्बानुपरोधे-

न कुटुम्बभरणावाशिष्टामिति यावत्। तद्द्यात्। त-द्भरणस्यावश्यकत्वात्।

तथाच मनुः, (अ. ८ इलो. ३५)

वृद्धौ च मातापितरौ साध्वी भार्यो सुतः शिशुः। अप्यकार्यश्रतं कृत्वा भर्तव्या मनुरब्रवीत्॥ इति।

कुदुम्बाविरोधेनेत्यनेनादेयमेकविधं दर्शयति । स्वं द्यादित्यनेन च अस्वभूतानाम् अन्वाहितया-चितकाधिसाधारणानिक्षेपाणां पश्चानामप्यदेयत्वं व्य-तिरेकतो दर्शितम् ।

यत्पुननीरदेनाष्टविधत्वमदेयानामुक्तम्, (व्यव.४) अन्वाहितं याचितकमाधिः साधारणं च यत्।

निक्षेपः पुत्रदारश्च सर्वस्वं चान्वये साति॥ (४)

आपत्स्वापे हि कष्टासु वर्तमानेन देहिना।

अदेयान्याहुराचार्या यचान्यसमै प्रतिश्रुतम्॥ इति,(५)

तद् अदेयत्वमात्राभिप्रायेण । न पुनः स्वत्वाभान् वाभिप्रायेण । पुत्रदारसर्वस्वप्रतिश्चतेषु स्वत्वस्य सद्भान् वात् । अन्वाहितादीनां स्वरूपं प्रागेव प्रपश्चितम् ।

मि॰ अव. स्वं दद्यादित्यनेन दारस्रुतादेरिप स्वत्वा-विशेषेण देयत्वप्रसङ्गे प्रतिषेधमाह।

या॰ दारसुनाहते ॥

'नान्वये साति सर्वस्वं यच्चान्यस्मै प्रतिश्रुतम्॥१७५॥

मि॰ दारसुताहते दारसुतव्यतिरिक्तं स्वं द्यान्न दारसुतमित्यर्थः। तथा पुत्रपौत्राचन्वये विद्यमाने सर्वे धनं न द्यात्। पुत्रानुत्पाच संस्कृत्य हत्तिं चैषां प्रकल्पयेत् । इति स्मरणात् । तथा हिरण्यादिकमन्यस्मै प्रतिश्रुतमन्यस्मै न दे- । वम् ॥ १७५ ॥

बा. १। अअधुनेति । दानप्रसङ्गादिति भावः । तत्र तावदेत-अकरणाभिधेयं प्रमेयं निष्कृष्टमाह 🐉 विहितेति । यथासंख्यम-वयः । विहितमार्गाश्रयं दत्तानपाकर्माख्यम्, अविहितमार्गाश्रयं ताप्रदानिकाख्यमित्यवान्तरभेदः। तदाह \* इति चेति। किं-वेतीत्यर्थः । उभयसामान्यमाह \* दानाख्यमिति । चस्त्वर्थे । त्रिकोक्तेर्न्यूनतानिरासाय नारदीयं व्याचष्टे असम्यागिति । मस्येवार्थमाह \* अविहितेति । तत्र य इत्यस्य कश्चिदित्यर्थः । भत एवासंभवात्र तस्य तच्छव्देन परामर्श इत्याकाङ्घानिरासा-। शेषं पूरयति अ यस्मिनिति । तस्य योगार्थमप्याह \* दत्त-यिति । अप्रदानमिति च्छेदः । अत एवाह 🕸 पुनरिति । पष्टी-नमासगर्भो मत्वर्थीयप्टन् । अविहितेत्यादिना तत्स्वरूपनिरुक्तीव द्विपरीतरूपस्य दत्तानपाकर्मणः स्वरूपमधीसिद्धमेवेति हिना सू-चितमेवेति न पृथकथितमित्याह \* विहितेति । \* तदेव, दा-। अपुनरिति । शास्त्रविहितमार्गेणैव दत्तत्वात्पुनरादानस्य नि-षेद्धत्वेनापुनर्प्रहणमित्यर्थः।

२ । \* तच, द्विविधं दानाख्यं व्यवहारपदं च । ए
के कस्य द्विविध्याचतुर्विधत्वं, तदाह \* अथदेयिमिति । देयं

तं चेति द्वयं दत्तानपाकर्मभेदः । अदेयमदत्तं चेति द्वयं दत्ता
ादानिकभेदः । एवं तत्र दानमार्गश्चतुर्विधो विद्वेय इत्यर्थः ।

\* तत्र, तेपां मध्ये । \* आनिपिद्धेति । अनिपिद्धा या दानक्रिया

तद्योग्यमित्यर्थः । कुटुम्बाविरोधि स्वीयद्रव्यं हि तादृशम् । \*अस्वतयेति । अन्वाहितादिकमस्वतया दानानर्हे, कुटुम्बपोषणे ऽपर्याप्तं तन्मात्रपर्याप्तं वा स्वं द्रव्यं निषिद्धतया दानानर्हिमिति विवेकः । \*अव्यावर्तनीयमिति । अपुनर्प्रोद्धमित्यर्थः । \*यत्प्र- त्याहरणीयमिति । यथाकथं चिद्दत्तं पुनर्प्रोद्धमित्यर्थः ।

३। नारदोक्तार्थपरतया मूलमवतारयति \* तदेतदिति पूर्वोक्तं सर्वमित्यर्थः । प्राग्वदाह \* आत्मीयमिति । स्वतस्तस्य तद्विरोधादाह \* अनुपरोधनेति । तद्विघातेनेत्यर्थः । तस्यापि तात्पर्यार्थमाह \* कुदुम्बभरणेति । देयमित्यस्यार्थमाह \* द्वादिति । विशेषणफलमाह \* तदिति । कुदुम्बेत्यर्थः । श्रृ ख्वो, अशीत्युत्तरसंख्याकौ । \* शिशुः, षोडशन्यूनः । \* अकार्यशः तमिष, अकार्यदुष्पतिग्रहाद्यानन्त्यमिष । \* मनुरिति । इतीत्यादिः । एवमग्रेऽपि ।

४। पूर्व नारदोत्त्वा अस्वतयेत्यादिना अदेयं द्विविधमुक्तम्।
अतः संक्षेपप्रकारमेवाह \* स्विमिति । आद्यादेयं व्यतिरेकेण मूलक्कता दर्शितिमत्याह \* स्वं दद्यादिति । \* अन्वाहितेति ।
अत्र क्रमस्य वक्ष्यमाणनारदीयस्य विवक्षितत्वान्न दोषः । द्वन्द्वोत्तरपदकद्वन्द्वो वा । एवं कुडुम्वेत्यनेन तदपर्याप्तं निषिद्धतया न
देयमिति द्वितीयमप्यदेयं व्यतिरेकेणैव दर्शितमित्यिष बोध्यम् ।
तथा च अस्वम् अदेयं, स्वमिष तदपर्याप्तमदेयमिति द्विविधमदेयमिति सिद्धमिति तात्पर्यम् ।

५। व्याख्यात्रा ऽन्वाहितादिपञ्चानामदेयत्वमुक्तं, नारदेन त्वष्टानामिति तद्विरोधमाह \*यत्पुनिरिति। कष्टास्वित्यापद्विशेषण-म् । अकष्टासु, अत्यन्तदुः खदापत्स्वापि वर्त्तमानेनेत्याद्यर्थः । काष्टा स्विति पाठे सर्वासु दिक्षु आपत्स्वपीत्याद्यर्थः । तं परिद्वरति #तदिति । मात्रं कात्स्न्ये । \*न पुनः, न तु । अन्वाहिताद्यष्टा-नामेकगणपाठो ऽदेयत्वमात्रसाम्येन, न तु अस्वत्वेनेति भावः । अत्र हेतुमाह \* पुत्रेति । \* प्रतिश्चतेषु, त्रिषु । चस्त्वर्थे ।

१ तृतीयपादं व्याचष्टे \* तथेति । मृनुमाह \* पुत्रानि ति । \* दृत्तिं, जीविकाम् ।

८। तुर्यपादं व्याचष्टे \* तथेति। यत्पदार्थमाह \*हिरण्या-दिकमिति।। १७५॥

मि॰ अव. एवं दारसुतादि व्यतिरिक्तं देयसुक्ता प्रसङ्गा-ददेयधनग्रहणं च प्रतिग्रहीत्रा प्रकाशमेत्र कर्तव्यमित्याह।

या॰ प्रतिग्रहः प्रकाशः स्यात्स्थावरस्य विशेषतः ।

मि॰ प्रतिग्रहणं प्रतिग्रहः स प्रकाशः कर्नव्यः वि-वादिनराकरणार्थम् । स्थावरस्य च विशेषतः प्रकाशः मेव ग्रहणं कार्यम् ।तस्य सुवर्णादिवदात्मिनि स्थितस्य दर्शियतुमशक्यत्वात् ॥

मि॰ अवः एवं प्रासङ्गिकसुक्त्वा प्रकृतमनुसरन्नाह । याः देयं प्रतिश्रुतं चैत्र दत्त्वा न।पहरेत्पुनः ॥१७६ ॥

मि॰ देयं प्रतिश्रुतं चैव । यद् यस्मै धर्मार्थे प्रतिश्रुतं तत्तस्मै देयमेव, षद्यसौ धर्मात्प्रच्युतो न भवति । प्र-च्युते न पुनद्गितव्यम् । प्रतिश्रुत्याप्यधर्मसंयुक्ताय न द्यादिति गौतमस्मरणात् ।

## ८३४ सव्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराघ्याये २

द्त्वा नापहरेतपुनः । न्यायमार्गेण यहत्तं तरसप्त-विधमपि पुनर्नापहर्तव्यम् । किन्तु तथैवानुमन्तव्यम् । यत्पुनरन्यायेन दत्तं तद् अदत्तं षोडशप्रकारमपि प्रत्याहर्तव्यमेवत्यर्थादुक्तं भवति ।

नारदेन च— (व्यव. ४)
दत्तं सप्तविधं प्रोक्तमदत्तं षोडशात्मकम्। (३)
इति प्रतिपाद्य दत्तादत्तयोः स्वरूपं विद्यतम्,
पण्यमूल्यं भृतिस्तुष्ट्या स्नेहात्प्रत्युपकारतः।
स्त्रीशुल्कानुग्रहार्थं च दत्तं दानविदो विदुः॥ (८)
अदत्तं तु भयकोधशोकवेगरुजान्वितः।
तथोत्कोचपरीहासव्यत्यासच्छलयोगतः॥ (९)
षालमूढास्वतन्त्रार्तमत्तोन्मत्तापवर्जितम्।
कर्ता ममेदं कर्मति प्रतिलाभेच्छया च यत्॥(१०)
अपात्रे पात्रमित्युक्तेऽकार्ये वा धर्मसंहिते।

अयमर्थः । पण्यस्य क्रीतद्रव्यस्य यन्मूल्यं दत्तम् । भृतिर्वेतनं कृतकर्मणे दत्तम् । तुष्ट्या वन्दिचारणा-दिभ्यो दत्तम् । स्नेहाद् दुहित्तपुत्रादिभ्यो दत्तम् । प्रत्यु-पकारतः उपकृतवते प्रत्युपकाररूपेण दत्तम् । स्त्री-शुल्कं परिणयनार्थे कन्याज्ञातिभ्यो यहत्तम् । यचा-नुग्रहार्थमदृष्टार्थे दत्तम् । तदेतत्सप्तविधमपि दत्तमेव, न प्रत्याहरणीयम् ।

यइत्तं स्यादविज्ञानाददत्तमिति तत्समृतम्॥(११)इति।

भयेन बन्दिग्राहादिभ्यो दत्तम् । क्रोधेन पुत्रा-दिभ्यो वैरनिर्यातनायान्यस्मै दत्तम् । पुत्रवियो-गादिनिमित्तशोकावेशेन दत्तम् । उत्कोचेन का- र्षप्रतिबन्धानिरासार्थमधिकृतेभ्यो द्त्तम् । परिहासेनो-पहासेन द्त्तम् । एकः स्वं द्रव्यमन्यसमें द्दात्यन्योऽपि तस्मै द्दातीति दानव्यत्यासः । छत्तयोगतः शतदा-नमभिसन्धाय सहस्रमिति परिभाष्य द्दाति । षा-छेनाप्राप्तषोडशबर्षण । मूदेन छोकवेदानभिज्ञेन । अस्वतन्त्रेण पुत्रदासादिना। आर्तेन रोगाभिभूतेन । मत्तेन मदनीयमत्तेन, उन्मत्तेन वातिकाद्युन्माद्यस्तेन वा अपवर्जितं द्त्तम्।

तथाऽयं मदीयं कर्म करिष्यतीति प्रतिलाभेच्छया दत्तम् । अचतुर्वदाय चतुर्वेदोऽहमित्युक्तवते दत्तम् । यज्ञं करिष्यामीति धनं लब्ध्वा चृतादौ विनियुञ्जानाय दत्तम्-इत्येवं षोडदाप्रकारमपिदत्तम् अदत्तमित्युच्यते। प्रत्याहरणीयत्वात् ।

आर्तदत्तस्यादत्तत्वं धर्मकार्यव्यातिरिक्तविषयम् । स्वस्थेनार्तेन वा दत्तं आवितं धर्मकारणाद । अदत्त्वा तु मृते दाप्यस्तत्स्तुतो नात्र संद्रायः॥ इति कात्यायनस्मरणात्॥

तथेदमपरं संक्षिप्तार्थवचनं सर्वविवादसाधारणम्।
(मनु अ. ८ इत्तोः १६५)।
योगाधमनविकीतं योगदानप्रतिग्रहम्।
यस्य चाप्युपधिं पद्येत्तत्सर्वं विनिवर्तयेत्॥ इति।
योग उपाधिः। येनागामिनोपाधिविद्योषेणाधिकयदानप्रतिग्रहाः कृतास्तदुपाधिविगमे तान् क्रयादीन्विनिवर्तयेदित्यस्यार्थः। यः पुनः षोडदाप्रकारमपि अद्तं

गृहाति यश्चादेयं प्रयच्छति तयोर्पडो-

### ८३६ सन्याख्यायां भिताक्षरायां न्यवहाराध्याये २

नारदेनोक्तः, (व्यवः ४।१२)

गृह्णास्यद्तं यो लोभाग्रश्चादेयं भयच्छति ।

अदेयदायको दण्ड्यस्तथाऽद्त्तप्रतीच्छकः ॥ इति ।

इति द्ताप्रदानिकं नाम प्रकरणम् ॥ १७६ ॥

वा. १। उत्तरसङ्गतिमाह \* एवामिति । उक्तमकारेणत्यर्थः । चो वाक्रयालङ्कारे । \* आहेति । अर्धेनेति भावः । अत एव तद्वतरणपूर्वकं वक्ष्यति । प्रतिग्रहे भावे घिनत्याह \* प्र-तिग्रहणिमिति । स्यादिति विधिरित्याहं \* कर्तव्य इति । तत्फ-लमाह \* विवादेति । इदमुभयान्विय । तस्य विशेषेण तथा प्र-तिग्रहे हेतुमाह \* तस्येति । स्थावरस्येत्यर्थः ।

२ । द्वितीयार्धे प्रकरणसम्बन्धमवतारयति \* एवमिति । यदि तु प्रतिप्रहश्चदेन करणघञोत्सर्गो दानाष्ट्य एवोच्यते तदिष प्रकृतसम्बद्धमेवेति बोध्यम्। पादमेदेन वाक्यद्वयं न तु देयादि-भेदेनेत्याह \* यदिति । विशेषमाह \* धर्मार्थमिति । अनेनान्य-स्यातथात्वं साचितम्। प्राग्वदेवोक्तहेतोराह \* यद्यसाविति । य-स्मै दातुं प्रतिश्चतं स इत्यर्थः ।

३। एवं देयादेयविषयं वक्तव्यमिभधाय दत्तादत्तविषयं वक्तव्यं वक्तुं तस्य द्वितीयपादं सप्ततीकं व्याचष्टे \* दत्त्वेत्यादि। \* पुनः, पद्यात् । दत्तानपहरणकथनेनैव तत्प्रतिपक्षभूतस्याद-त्तप्रत्याहणस्यापि कथनमर्थसिद्धमेव नारदवदित्याह \* यत्पुन-रिति । चो ऽष्यर्थे । \* दत्तं तत्सप्तविधमिति ।

तत्र त्वष्टावदेयानि देयमेकविधं समृतम्। (व्यव.४।३) इति अस्यादिः।

४। नारदीयं सर्वे क्रमेण व्याचष्टे \* अयमर्थे इति । क्रीत- द्रव्यस्येति बहुत्रीहिः । \* तुष्ट्या, सन्तोपेण । \* दुहित्रिति ।

दुहितुः पुत्रादिभ्य इत्यर्थः । दृष्टस्योक्तत्वात् अनुग्रहपदेन तदित्याह \* अदृष्टेति । सर्वे वाक्यमिति न्यायेनाह \* दत्तमेवे-ति । एवव्यावर्त्यमाह \*न मत्याहरणीयमिति । नारदीये दत्तपदं पण्यमूल्यादिशेषतया स्वतन्त्रतया च तन्त्रेणोपात्तमिति भावः । पचादृष्टार्थमित्येव पाठे ऽनुग्रहार्थमित्यस्यैव व्याख्यानं तद्

५। अदत्तं त्विति व्याचष्टे \* भयेनेत्यादि । तत्र भयं च
कोधश्च शोकश्च तेषां वेगस्तेन रुजा पीडा तया अन्वितेरिति
शाब्दोऽर्थः। तत्फिलितमाह \* भयेनेत्यादि । \*वन्दीति कारायुहाधिकृतादिभ्य इत्यर्थः। निर्यातनं द्रीकरणम्। \* अन्यस्मै, येन
पाकं पित्रादीनां वैरं तस्मै। पुत्रादीति पाठान्तरम्। छलसंबद्धमेव
गोगपदं नान्येन । योगत इति वृतीयान्तात्साविविभक्तिकस्तासिरेत्याह \* उत्कोचेनेति । \* तस्माइति । तस्माएव । तद् अन्यशा ददातीत्यर्थः। \* शतदानिमिति । शतं दीयमानिमिति मनिस
निधाय कारणोच्छ्वासादिवशात्सहस्रं दीयते इत्युक्तौ सत्यां मनसो ऽनिभिन्नेतमप्युक्त्यनुसारेण यद् दीयते तादित्यर्थः। उन्मवान्तेन द्वंद्वोत्तरपदकदंद्वेनापवर्जितिमित्यस्य दत्तमित्यर्थकस्य
ताधनं कृतेति समास इत्याह \* बालेनेत्यादि । \* मदनीयेति।
तत्साधनद्रव्येण यो मत्तस्तेनेत्यर्थः।

६। कर्त्तेति व्याचष्टे \* तथेति । ममेदमित्यस्यार्थो \* मदीगिमिति । \* कर्त्तेति लुडर्थानद्यतनत्वमात्रं न विवक्षितमित्याह
\*करिष्यतीतीति। अपात्रे इति तस्य तत्त्वविवक्षायां सप्तमी। अगित्रायत्यर्थः । तदाह \* अचतुर्वेदायेति । उक्ते इत्यत्रार्श्ञागच् । सप्तमी तथेवेत्याह \* चतुरिति । अकार्ये इति छेदः । सग्युभयत्र प्राग्वन् । \* धर्मः संहितो येनेति आहिताग्न्यादिः ।

## ८३८ सच्याख्यायां मिताक्षरायां ब्यवहाराध्याये १

७। विशेषमाह \* आर्तेति । वेत्यस्योभयत्रान्वयः । \* दत्तमित्यस्य संकल्पितमित्यर्थः । अत एव साधारणमाह \* अदत्त्वेति । \* मृते, तस्मिन् सिति । पूर्वे पूर्णे दाने तु न पराष्टतिरिति तुना स्चितम् ।

८। कात्यायनेनैव सर्वविवादसाधारणमन्यद्प्युक्तमित्याह

\* तथेदमिति। वक्ष्यमाणम्। \* अपरम्, उक्तभिन्नम्। तद्र्थमाह

\* योग इति। उभयत्रेति भावः। कृतसमाहारद्वंद्राभ्यां योगयो
स्तृतीयासमास इत्याह \* येनेत्यादि। आधमनादीनाह

\* आधीति। विशेषण क्रीतमित्याह \* क्रयेति। भावे क्त इति

भावः। \* विगमे, तज्ञाने। \* अस्य, अपरस्य।

९। विशेषान्तरमाह #यः पुनिरिति। यस्तु। अदत्तं गृह्णातीति पाठः। तद्वहणे मूलमाह # लोभादिति। अत एवाज्ञः स इति भावः। यद्यपि ताबुभावपि दण्ड्यावित्येव सिद्धं तथापि स्फुटाः र्थं व्युक्तमेण सांनिध्यादाह # अदेयदायक इति। # तथा, च। # अदत्तेति। अदत्तं प्रतीच्छक इति तथा। सचवर्गः प्रतीच्छधाः तुर्ग्रहणार्थः। धातुगणे बाहुलकोक्तेरिति भावः॥ २७६॥

इति दत्तापदानिकपकरणम्।

अथ कीतानुशय्प्रकरणम् ॥ १३ ॥

मि॰ उ. अथ कीतानुदायः कथ्यते । तत्स्वरूपं नारदेनोक्तम्, (व्यवः ९।१) कीत्वा मृल्येन यः पण्यं केता न यहु मन्यते । कीतानुदाय इत्येतिस्वाद्पदमुच्यते ॥ इति । तत्र च यस्मिनहानि पण्यं क्रीतं तिमनेवाहि तदः विकृतं प्रत्यपणीयमिति—

तेनैवोक्तम्, (व्यव.९।२)

कीत्वा मृल्येन यत्पण्यं दुष्कीतं मन्यते कयी। विकेतुः प्रतिदेयं तत्तस्मिन्नेषाह्यविच्चतम् ॥ इति। बितीयादिदिने तु पत्यर्पणे विद्योषः—

तेनैवोक्तः, (व्यव. ९।३)

बितीयेऽहि ददत्केता मूल्याव त्रिंशांशमावहेत्। बिगुणं तु तृतीयेऽहि परतः केतुरेव तत्॥ इति। परतोऽनुशयो न कर्तव्य इत्यर्थः । एतच बीजा-

दिन्यतिरिक्तोपभोगविनइवरवस्तुविषयम्।

मि॰ अव. बीजादिकये पुनरन्य एव प्रत्यर्पणविधि-

#### रित्याइ।

या॰ दशैकपञ्चसप्ताहमासन्यहार्द्धमासिकम् । बीजायोवाह्यरत्नस्त्रीदे।ह्यपुंसां परीक्षणम् ॥१७७॥

मि॰ बीजं ब्रीह्यादिबीजम् । अयो लोहादि। वाह्यो बलीवदीदिः । रत्नं मुक्ताप्रवालादिकम् । स्त्री दासी। दोद्यं महिष्यादि । पुमान् दासः । एषां बीजादीनां पथाकमेण दशाहादिकः परीक्षाकालो विज्ञेयः । परी-ध्यमाणे च बीजादी यदि असम्यक्तवबुद्ध्याऽनुशयो भवति तदा दशाहाद्यभ्यन्तरएव क्रयांनिवृत्तिने पुनक्ष्ध्वीमित्युपदेशप्रयोजनम् ।

यतु मनुवचनम्, (अ.८ इलो. २२२)

कीत्दा विकीय वा किञ्चियस्येहानुरायो भवेत ।

सोऽन्तर्दशाहात् तद् द्रव्यं दयाचैवाद्द्यित च ॥ इति, तत् उक्तलोहादिव्यतिरिक्तोपभोगाविनद्वरग्र-हचेत्रयानशयनासनादिविषयम् ।

सर्व चैतत् अपरीक्षितकीतविषयम्।

यत्पुनः परीक्ष्य न पुनः प्रत्यर्पणीयमिति समयं कृत्वा क्रीतं, तद् विक्रेत्रे न प्रत्यर्पणीयम् ।

तदुक्तम्, (ना. व्यव. ९।४)

केता पण्यं परीक्षेत प्राक् स्वयं गुणदोषतः। परीक्ष्याभिमतं क्रीतं विकेतुने भवेत्पुनः॥इति ॥१७७॥

वाः १। प्राग्वदाह \* क्रीतिति । तत्र संगतिं सूचयन्नाह \* तदित्यादि । \* बहु, विपुलम् । सम्यगिति यावत् । \* तत्र च, तदनुशये च । \*तेनेव, नारदेनेव । एवमग्रेऽपि । षष्ठी प्राग्वत् । तिस्मनेवाह्वचिक्षतमिति पाठः । नाशरिहतमिति तदर्थः । अविक्षितमिति पाठेऽप्येवम् । \*आवहेत्, त्यजेत् । तस्मै दचात् । तावता न्युनं मूल्यं प्राह्मिति यावत् । \*द्विगुणं, पूर्वोक्तत्रिंशांशात् द्विगुणं,
पश्चदशांशमिति यावत् । तुर्यपादस्य तात्पर्यार्थमाह \*परत इति ।
\* अनुशयो, विचारपूर्वकपश्चात्तापः ।

२। संगतये विशेषमाह \* एतचेति । नारदोक्तं चेत्यर्थः । 
\* बीजादीति । बीजादिव्यतिरिक्तं च तत् उपभागादिविनश्वरं 
च तत् वस्तु च तद्विषयकामित्यर्थः । भोगवास्त्वित पाठे स्पष्टार्थम् । 
भोगेति भोग्येत्यर्थः । एवं स्मृत्यन्तरोक्तं मनिस निधायोक्ताः 
न्यविषये मूंछकृत् मत्यर्पणमकारं दर्शयतीत्याह \* बीजादीति । 
\* दशैकेति । पूर्वार्धे समाहाद्वंद्वोऽग्रे पूर्वमितरेतरद्वंद्वपूर्वकसमा- 
हारद्विगुः । अत एव वक्ष्यति दशाहादिक इत्यादि । उत्तरार्धे 
इतरेतरद्वंद्वः।क्रमस्य विवक्षितत्वान्न दोषः। तदाह \* बीजिमत्यादि।

अय इत्युपलक्षणामत्याह अलोहादीति । परीक्षणपदार्थमाह 🗱 परीक्षाकाल इति । करणल्युटा कालसामान्यवाचकं तदि-ति भावः । एतत्कथनफलमाह \* परीक्ष्यमाणेचेति ।

३। मनुविरोधं तेनैकस्यैव कालस्य सामान्येनोक्तत्वात्प्राप्तं मूलनारदयोः परिहरति \* यन्त्रिति । \* इह, व्यवहारे । द्वि-तीये आह \* आददीत चेति । विचारस्य तुल्यत्वात् तदेफ-तयैव मनुनोक्तत्वान्मूलकृताऽप्येकतयैवीक्तं, न तु भेदेन । कल्प-तर्वादीनां भेदेनोक्तिस्तु स्पष्टार्थेति बोध्यस् ।

४। मूलाविरोधायाह \* उक्तलोहादीति । नारदाविरोधा-याह \* उपभोगानश्वरेति । \* सर्व, मनुमूलनारदोक्तम् ।

सदिति शेषः । परीक्ष्येति पाठान्तरम् । \* पुनः, पश्चात् । \* त-दुक्तमिति। नारदेनेति शेषः । \* प्राक्, क्रयात् । \* गुणेति। गुणदोपाभ्याम् । सार्वविभक्तिकस्ति । अपरीक्षाभिमतिमिति । परीक्षया अभिमतमित्यर्थः । परीक्ष्याभिमतमिति पाठान्तरम् । \*पुनः, पश्चात् ॥ १७७ ॥ मि॰ अव॰ दोस्यादिपरीक्षाप्रसङ्गेन स्वणादेरपि

परीक्षामाहः। या॰ अग्नौ सुत्रर्णमक्षीणं रजते द्विपलं शते।

अष्टौ त्रपृणि सीसे च ताम्रे पश्च दशायिस ॥१७८॥ मि॰ वह्रौ प्रताप्यमानं सुवर्णे न क्षीयते।अतः

कटकादिनिर्माणार्थे यावत्स्वर्णकारहस्ते प्रक्षिप्तं ता-वत्तुलितं तैः प्रत्यपेणीयम् । इतरथा क्षयं दाप्या द-ण्ड्याश्च। रजते तु शतपले प्रताप्यमानं पलद्वयं क्षी-यते। अष्टौ त्रपुणि सीसे च। शते इत्यनुवर्तते। त्रपु- णि सीसे च शतपले प्रताप्यमानेऽष्टौ पलानि क्षीय-न्ते। ताम्रे शतपले पश्च पलानि । अयासि द्श पलानि क्षीयन्ते । अत्रापि शते इत्येव ।

कांस्यस्य तु त्रपुताम्रयोनित्वात्तद्तुसारेण क्ष-यः करुप्यः । अतोऽधिकक्षयकारिणः शिल्पिनो द-ण्ड्याः ॥ १७८ ॥

वा० १। यद्यपि बीजाय इति बीजादिक्रमेण मूले परिगणितं तथापि दोह्ये महिष्यादो प्रतिसवनदोहनेन तत्परीक्षायाः
पयोनिष्ठाल्पत्वमहत्त्वाभ्यां सुज्ञानत्वात्तत्प्राधान्येनाह \* दोह्यादीति । \* परीक्षेति । तत्कालेत्यर्थः । \* इतरथा, तन्न्यूनत्वे ।
अयं तात्पर्यार्थः । ज्ञतज्ञब्दः प्रत्यासत्तेः पलपर इत्याह \* ज्ञतपले इति । द्विपलमिति बहुत्रीहिस्तदाह \* पलद्वयमिति ।
प्राग्वदाह \* ज्ञतपले इति । अनुद्वत्तिरग्रेऽपि । पश्च द्शेति
पदद्वयम् । तदाह \* पश्चपलानीति । \* इत्येव, तच्च पलपरमेव ।
प्रताप्यमाने इत्यप्युभयत्र बोध्यम् ।

२। न्यूनतां परिहरति \* कांस्यस्येति । कांस्ये त्विति पा-ठान्तरम् । त्रपुताम्चयोनित्वादिति वहुत्रीहिः । \* तदनुसारेण, तद्भागानुसारेण । क्वित् तथैव पाठः। एवं पित्तलेऽपि बोध्यम् । तात्पर्यार्थमत्राह \* अतोऽधिकमिति ॥ १७८ ॥

ाम॰ अव॰ काचित्कम्बलादौ वृद्धिमाह । या॰ शते दशपला वृद्धिरौणें कार्पाससूत्रके ।

मध्ये पञ्चपला वृद्धिः सूक्ष्मे तु तिपला मता॥१७९॥ मि॰ स्थूलेनौर्णसूत्रेण यत्कम्बलादिकं क्रियते त-स्मिन् दातपले दद्यापला वृद्धिवैदितव्या । एवं कार्पा-

सस्त्रनिर्मिते पटादौ वेदितव्यम् । मध्ये अनितस्-

क्ष्मानिर्मिते पटादौ पश्चपला घृद्धिः । सूक्ष्मसूत्रराचिते शते त्रिपला घृद्धिर्वेदितव्या । एतचाप्रक्षालितवासो-विषयम् ॥ १७९ ॥

वा० १। \* कचित्, कम्बलादाविष न सर्वत्र किं तु कचित्, वृद्धिमाहेति पाठः। सुक्ष्मे वक्ष्यमाणत्वादाह \* स्यूलेनेति। औणें अतपले कम्बलादाविति तु मूलार्थः। \* निर्मिते इति। रोपथेतोः प्राचामिति बुज् तत्रानेन सूचितः। स हि शैषिकः।
शतपले दशपला वृद्धिरित्यर्थः। दशपलेति बहुत्रीहिरेव। मध्ये
इति वृतीयपादप्रतीकम्, अत एवाह \* अनितसूक्ष्मेति।
\* पटादाविति। यद्यप्यौर्णे इत्यादिना कम्बलादितया ग्रहणं
कृतं तथापि पटादावित्युक्तिः प्रतिलोमाभिप्रायेति नानुपपचिरिति भावः। शते इति बोध्यम्। \* सुसूक्ष्मेति। अतिस्कृषेत्यर्थः। \* अप्रक्षालितेति। तथा च प्रक्षालिते नेयमेव वृद्धिरिति भावः॥ १७९॥

मि॰ अव॰ द्रव्यान्तरे विशेषमाह।

या॰ कार्मिके रोमबन्धे च त्रिंशद्भागः क्षयो मतः।

न क्षयो न च वृद्धिः स्यात् कौशेये वल्कलेषु च॥१८०॥

मि॰ कार्मिकं कर्मणा चित्रेण निर्मितम्। यत्र निपन्ने पटे मेचकस्वस्तिकादिकं चित्रं स्त्रैः क्रियते तत्कार्मिकमित्युच्यते । यत्र प्रावारादौ रोमाणि यध्यते स रोमबन्धः। तत्र त्रिंदात्तमो भागः क्षयो वेदितच्यः। कौद्रोये कोद्यप्रभवे वल्कलेषु वृक्षत्वङ्निर्मिन्
तेषु वसनेषु वृद्धिहासौ न स्तः। किंतु यावह्रयनार्थे
कुविन्दादिभ्यो दत्तं तावदेव प्रत्यादेयम्॥ १८०॥

बा० १। \* विशेषमिति । क्षयग्रभयाभावं च स्थलाविशेषेणे-

त्यर्थः। कार्मिकमित्यस्य व्याख्या \* कर्मणेति । चित्रं स्त्रम्। अत एव तस्यापि व्याख्या \* यत्रेति । मेचकं मयूरपिच्छनेत्रम् । तत्र आधिकरणे घित्रत्याह \* यत्रेति । प्रावार उत्तरासङ्गः । द्वौ प्रा-वारोत्तरासङ्गौ समावित्यमरः। \* तत्र, उभयत्रापि।त्रिंशच्छब्दो भागपर इत्याह \* त्रिंशत्तम इति।तात्पर्यार्थमाह \* किंत्विति।।१८०

मि॰ अव॰ द्रव्यानन्त्यात्प्रतिद्रव्यं क्षयवृद्धिप्रतिपा-द्नाशक्तेः सामान्येन हासवृद्धिज्ञानोपायमाह । या॰ देशं कालं च भोगं च ज्ञात्व। नष्टे बलाबलम् ।

द्रव्याणां कुशला ब्र्युर्यत्तद्दाप्यमसंशयम् ॥१८१॥

मि॰ शाणक्षौमादौ द्रव्ये नष्टे द्रासमुपगते द्रव्याणां कुशलाः द्रव्यवृद्धियाभिज्ञाः देशं कालमुपभोगं तथा नष्टद्रव्यस्य बलाबलं सारासारतां च परीक्ष्य
यत्कलपयन्ति तत् असंशयं शिल्पिनो दाप्याः॥१८१॥

इति क्रीतानुकायप्रकरणम् ॥
बा०१। उत्तरसंगतिमाह \*द्रव्यानन्त्यादिति । \*क्षयद्वदीति। धर्मादित्वात्साधुत्वम् । एत्रमग्रेऽपि । अत एव द्वद्धिक्षयेत्यग्रिमविरोधो नेति बोध्यम् । उक्तभिन्नविषयमेवास्य साफल्यायाह \* शाणेत्यादि । शणसूत्रनिर्मितम् । क्षुमा अतसी तत्सूत्रानिमितम् । नष्टे इति मूलार्थमाह \* हासमिति । सर्वथा नाशो ऽत्र
नाभिमतः प्रकरणादिति भावः । \*तथा, किं च तद्वत् वा । प्रत्यासत्तेराह \* नष्टद्रव्यस्येति । तत्र तत्त्वाविवक्षया सप्तमीति भावः ।
एकश्रो व्युक्तमे इत्याह \*सारासारतां चेति । ज्ञात्वेत्यस्य व्याव्या \* परीक्ष्येति । तुर्यपादार्थमाह \* यदिति । दाप्यमित्यस्य
शिल्पिकदम्वकमिति विशेष्यम्। तदाह \*शिल्पिन इति ॥१८१॥

इति क्रीतानुशयमकरणम्।

# अथाभ्युपेत्याशुश्रूषाप्रकरणम् ॥ १४ ॥

मि॰ उ॰ साम्प्रतमभ्युपेत्याशुश्रूषाख्यमपरं विवा-दपदमभिधातुमुपक्रमते।

तत्स्वरूपं च नारदेनोक्तम्, (व्यव. ५ । १)
अभ्युपेत्य तु शुश्रूषां यस्तां न प्रतिपद्यते ।
अशुश्रूषाऽभ्युपेत्यैतद्विवादपदमुच्यते ॥इति ।
आज्ञाकरणं शुश्रूषा । तामङ्गीकृत्य पश्चाद्यो न
संपादयति तद्विवादपदमभ्युपेत्याशुश्रूषाख्यम् । शुश्रूषकश्च पश्चविधः । शिष्योऽन्तेवासी भृतकोऽधिकर्मकृद् दास इति । तेषामाद्याश्चत्वारः कर्मकरा इत्युच्यन्ते । ते च शुभकर्मकारिणः । दासाः पुनगृईजातादयः पश्चदशप्रकाराः गृहद्वाराशुचिस्थानरथ्यावस्करशोधनाद्यशुभकर्मकारिणः ।

ताद्दं नारदेन स्पष्टीकृतम्, (व्यव. ५)
शुश्र्षकः पश्चावधः शास्त्रे दृष्टो मनीषिभिः।
चतुर्विधः कर्मकरस्तेषां दासास्त्रिपश्चकाः॥(२)
शिष्यान्तेवासिभृतकाश्चतुर्थस्त्विधकर्मकृत्।
एते कर्मकरा श्चेया दासास्तु गृहजाद्यः॥(३)
सामान्यमस्वतन्त्रत्वमेषामाहुर्मनीषिणः।
जातिकर्मकृतस्तृक्तो विशेषो शृत्तिरेव च॥(४)
कर्मापि द्विविधं श्चेयमशुभं शुभमेव च।
अशुभं दासकर्मोक्तं शुभं कर्मकृतां स्मृतम्॥(५)
गृहद्वाराशुचिस्थानरथ्यावस्करशोधनम्।
गृह्यासुस्पर्शनोच्छिष्टविष्मूत्रग्रहणोज्झनम्॥(६)
इच्छतः स्वामिनश्चाङ्गैरुपस्थानमथान्ततः।

अशुभं कर्म विज्ञेयं शुभमन्यदतः परम् ॥ (७) इति । तत्र शिष्यो वेदाविद्यार्थी । अन्तेवासी शिल्प-शिक्षार्थी । मूल्येन यः कर्म करोति स भृतकः । कर्म-कुर्वतामधिष्ठाताऽधिकमकृत् । अशुविस्थानमुच्छिष्ट-प्रक्षेपार्थे गर्तादिकम् । अवस्करो गृहमार्जितपांस्वादि-निचयस्थानम् । उज्झनं त्यागः। भृतकश्चात्र त्रिविधः।

तदुक्तम्, ( ना. व्यव. ५।२३ )

उत्तमस्त्वायुधीयोऽत्र मध्यमस्तु कृषीवलः । अधमो भारवाही स्यादित्येवं त्रिविश्वो भृतः॥ इति । दासः पुनः, ( ना. व्यव. ५)

गृहजातस्तथा क्रीतो लब्धो दायादुपागतः।
अनाकालभृतस्तद्धदाहितः स्वामिना च यः॥(२६)
मोक्षितो महतश्रणीयुद्धप्राप्तः पणे जितः।
तवाहामित्युपगतः प्रवज्यावासितः कृतः॥(२७)
भक्तदासश्र विज्ञयस्तथैव वडवाहृतः।
विक्रेताचात्मनः शास्त्रे दासाः पश्चदश स्मृताः॥(२८)

गृहे दास्यां जातो गृहजातः । क्रीतो सूल्येन । लब्धः प्रतिग्रहादिना । दायादुपागतः पित्रादिदासः । अनाकालभृतो दुर्भिक्षे यो दासत्वाय मरणाद्रक्षितः। आहितः स्वामिना धनग्रहणेनाधितां नीतः । ऋण-मोचनेन दासत्वमभ्युपगतः ऋणदासः । युद्धप्राप्तः समरे विजित्य गृहीतः। पणे जितः यद्यस्मिन् विवादे पराजितोऽहं तदा त्वहासो भवामीति परिभाष्य जितः। तवाहमित्युपगतः तवाहं दास इति स्वयं संप्रतिपन्नः । प्रव्रज्यावसितः प्रव्रज्यातइच्युतः । कृतः एतावत्कालं स्वद्दास इति अभ्युपगतः। भक्तदासः सर्वेकालं भ-क्तार्थमेव दासत्वमभ्युपगम्य यः प्रविष्टः। वडवाहृतः वडवा गृहदासी तया हृतः तल्लोभेन तामुद्धाद्य दास-त्वेन प्रविष्टः। य आत्मानं विक्रीणीते असावात्म-विक्रेता—इत्येवं पश्चद्दाप्रकाराः।

यतु मनुना (अ. ८ इलो. ४१५)
ध्वजाहृतो भक्तदासो गृहजः क्रीतद्त्रिमौ ।
पैतृको दण्डदासश्च सप्तेते दासयोनयः ॥
इति सप्तविधत्वमुक्तं, तस्तेषां दासत्वप्रतिपादनपरम्। न तु परिसंख्यार्थम् ।

तत्रैषां शिष्यान्तेवासिभृतकाधिकर्मकृहासानां मध्ये शिष्यवृत्तिः प्रागेव प्रतिपादिता, (याज्ञ.१।२७)

आहृतश्चाप्यधीयीत लब्धं चास्मै निवंद्येत्।

इत्यादिना। अधिकर्मकृद्भृतकानां तु वेतनादान-प्रकरणे वक्ष्यते, (याज्ञ. २।१९६)

यो यावत्कुरुते कर्म तावत्तस्य तु वेतनम्। इत्यादिना।
मि॰ अवः दासान्तेवासिनोस्तु धर्मविशेषं वक्तुमाह ।

या॰ बलाहासीकृतश्रीरैविकीतक्वापि मुच्यते । स्वामिप्राणप्रदो भक्तत्यागात्तनिष्क्रयादपि ॥१८२॥

मि॰ यलात् वलावष्टम्भेन यो दासिकृतः । यश्ची-रैरपहृत्य विक्रीतः । अपिशव्दादाहितो दस्तश्च स मु-व्यते। यदि स्वामी न मुश्चति तर्हि राज्ञामोचयितव्यः।

**खक्तं च नारदेन,** (व्यव. ५।३८)

चौरापहृतविक्रीता ये च दासीकृता बलात्।

राज्ञा मोचियतव्यास्ते दास्यं तेषु हि नेष्यते॥इति चौरव्याघायवरुद्धस्य स्वाभिनः प्राणान् यः प्रद् दाति रक्षाति असाविप मोचियतव्यः । तदिदं सर्वदा सानां साधारणं दास्यिनवृत्तिकारणम् । यो वैषां स्वामिनं कश्चिन्मोचयेत्प्राणसंश्चयात् । दासत्वात्स विमुच्येत पुत्रभागं लभेत च ॥ इति नारंद्स्मरणात्(व्यव.५।३०)भक्तदासीनां प्राति स्विकमपि मोक्षकारणमुच्यते।अनाकालभृतभक्तदासं भक्तस्य त्यागाद्दासभावाद्रारभ्य स्वामिद्रव्यं याव दुपभुक्तं तावद्दत्वा मुच्येते । आहितर्णदासौ तु त निष्कयात्,यद् गृहत्वि।स्वाभिना आहितोयच द्त्व धनिनोक्तमणीन्मोचितः तस्य निष्कयात्सवृद्धिकस्

नारदेन विद्योषोऽप्युक्तः, (व्यव. ५)
अनाकालभृतो दास्यान्मुच्यते गोयुगं ददत्।
सम्भक्षितं यद् दुर्भिक्षं न तच्छुद्ध्येत कमणा॥(३१
अक्तस्योत्क्षेपणात्सयो भक्तदासः प्रमुच्यते।(३६
आहितोऽपि धनं दक्त्वा स्वामी ययेनमुद्धरेत्॥(३६
ऋणंतु सोदयं दक्त्वा ऋणी दास्यात्प्रमुच्यते(३३)इति

प्रत्यर्पणान्मुच्येते ।

तथा तवाहामित्युपगतयुद्धप्राप्तपणाजितकृतकवड वाहृतानां च प्रातिस्विकं मोचनकारणं च तेनैवोक्तम यथा,

तवाहामित्युपगतो युद्धप्राप्तः पणे जितः । प्रतिशिषप्रदानेन मुच्येरंस्तुल्यकर्मणा ॥ (३४) कृतकालच्यपगमात्कृतकोऽपि विमुच्यते । (३३) निग्रहाद्वडवायास्तु मुच्यते वडवाहृतः ॥ इति।(३६)
दासेन सह संभोगनिरोधादित्यर्थः । तदेवं गृहजातकीतल्रव्धदायप्राप्तात्मविकयिणां स्वामिप्राणप्रदानतत्प्रसाद्रूपसाधारणकारणव्यतिरेकेण मोक्षो
नास्ति । विशेषकारणानभिधानात् । दासमोक्षश्चानेन कमेण कर्त्तव्यः । (व्यव. ५ । इलो ४२ ४३)
स्वं दासमिच्छेचः कर्तुमदासं प्रीतमानसः ।
सकन्धादादाय तस्यासौ भिन्चात्कुम्भं सहाम्भसा॥
साक्षताभिः सपुष्पाभिर्मूर्द्वन्यद्भिरवाकिरेत् ।
अदास इत्यथोकत्वा त्रिः प्राङ्मुखं तमवासृजेत्॥

वा. १। श्रसाम्प्रतामिति । गृहीतादानदण्डप्रसङ्गेनेति भावः । श्रअरिमिति । तेषामाद्यमित्यादौ मनुनाऽपरिगाणितत्वात्ततो भिन्नवित्यर्थः । नारदीयं व्याचष्टे श्र आज्ञाकरणिमिति । प्रतिपद्यते त्यस्यार्थमाह श्र सम्पाद्यतीति । मूळे न्युक्रमेणान्वय इत्याह श्रिक्षभ्युपेत्येति । शिष्यादिचतुर्णां सामान्यसंज्ञामाह श्र तेपामिते । मध्ये इत्यर्थः । श्र कर्मकरा इति । कर्मणि भृताविति टः ।
विषयि भृतके तत्त्वं सूत्रसिद्धं भृतावित्युक्तेस्तथापि साहचर्यादविषयम् । वश्यमाणानुरोधेन तेषां तत्त्वं योगव्योत्याह श्र तेचेति । चत्वार इत्यर्थः ।

२। \*तदिदं, सर्वम्। \*शास्त्रे, प्रोक्त इत्यर्थः। \*चतुर्विधः,
ादितः। \* तेषां, मध्ये। \* त्रिपश्चका इति। त्रिः पश्चेति
पश्च ते परिमाणं येषां ते। सुजर्थे समासः। तद्धितः कन्।
स्व विश्वद्यति \* शिष्यान्तेवासीति । \* सामान्यमिति।
एषां, शिष्यादीनां पश्चानां मध्ये। अस्वतन्त्रत्वं नाम सामा-

इति तेनैवोक्तम् ॥ १८२ ॥

न्यं साधारणधर्म इत्येवं मनीषिणो महर्षय आहुरित्यर्थः \*जातीति । तेषां पश्चानां मध्ये शिष्यादिरूपचतुर्विधसमुदायस्य जात्या स्वस्वजात्यनुरूपं शुभमिति यावत् तादृशं कर्म कुर्वतस् कर्मकर इत्येवंरूपोऽवान्तरिवशेषो मनीषिभिरुक्त इत्यर्थः । क मकरत्वं चतुर्णामप्यवान्तरजातिरित्यर्थः । \* दृत्तिरेव चेति विशेष इत्यनुवर्त्तते । तथा दृत्तिर्वतनमिप शुभकर्मकरत्वेन विशेषो विशिष्टं, शुभकर्मकरत्वं विशिष्टा दृत्तिरित्यर्थः। अत एव च संगतिः ।

३। उक्तमेव विविच्याह \* कर्मापीति। \* कर्मकृतां, चतुर्णाम् तत्राशुभमाह \* गृहद्वारेत्यादि। अत्र द्वंद्वोत्तरपदकद्वंद्वस्य शोध् नेन पष्ठीसमासः। उत्तरार्द्धे मत्येकिमतरेतरद्वंद्वद्वयगर्भेतरेतरद्वन्द्वः त्तरपदकपष्ठीसमासोत्तरपदकसमाहारद्वन्द्वः।अग्रे यथासंख्यमन्वय् \* इच्छत इति । इच्छतः स्वामिनः स्वाङ्गेरन्ततः पर्यन्ते उ स्थानं सेवनं चेत्यर्थः। \*शुभिति । अतोऽन्यत् यत् तत् । केवलम् उत्कृष्टं वा शुभिनत्यर्थः।

४ । शिष्यान्तेवासीत्यादिनारदवचनांशं विशिष्य व्याः \* तत्रेति । तेषां मध्ये इत्यर्थः । वेदग्रहणं शास्त्रस्याप्युपलक्षण शिल्पं कौशलम् । \* अधिष्ठाता नियन्ता ।

५ । अशुचीत्यादि तथैव व्याचष्टे \*अशुचीति । शिष्या दिष्टानां मध्ये भृतकत्रैविध्यमाह \* भृतक इति । \* अत्र, पा मध्ये । \* तदुक्तमिति । नारदेनेति शेषः । अत्रेति पाग्व आयुधजीवी आयुधीयः । \* भारवाहीति । तद्वहनशीव भारवाह इति पाठान्तरम्।

६। दासास्त्रिपश्चकाः दासास्तु गृहजादयः इत्युक्तं, तत्प श्चयति— \* दासाः पुनिरिति । दासास्त्वत्यर्थः । उच्यन्ते इति शे-पः । तानेव नारदोत्त्या आह \* गृहजात इत्यादि । क्रमेण व्या-चष्टे \* गृहे इत्यादि । तत्र पत्नीपरगृहश्चव्दस्य लक्ष्यार्थमाह \*दास्यामिति । तद्द्दित्यनेन किंचिन्न्यूनता स्चिता । अनाकाले इत्यस्यार्थो \* दुर्भिक्षे इति । भृत इत्यस्य \* रक्षित इति । \*आधितामिति । अन्यत्रेति भावः । अअहं, स्याम् । \* परिभा-प्योति । परिभाषियत्वेत्यर्थः । \* स्वयामिति । स्वयमेवागत इत्यर्थः । प्रवृज्या संन्यासः । त्वं दास इति पाठे अग्रे इत्यभ्युपग-मित इति पाठः । त्वद्दास इति पाठे अहं तव दास इत्यर्थनाग्रे इत्यभ्युपगत इति पाठः । एतावन्तं कालमहं तव दास इत्यङ्गीका-रित इति मदनरत्नेऽप्युक्तम् । भक्तमन्तम् एवेनान्यव्यवच्छेदः ।

७। मनुविरोधमनुवद्ति \* यन्तिति । मानवे भक्तदासः
मृहजः क्रीतश्च मागुक्त एव । \* पैतृकः, पितुरागतः । सोऽपि
दायादुपगत एव । दित्रमोऽपि कृत एव। ध्वजाहृतः ध्वजेन तद्वता युद्धेनाहृत इति सोऽपि युद्धमाप्त एव।मव्ज्यातश्च्युतस्य मायश्वित्तमकुर्वतः पुंसो दण्डार्थमेवामरणाद्दास्यं राज्ञो भवतीति दण्डदासः मत्रज्यावसित एवेति वोध्यम् । \* दासेति । अयं धभिपरः । दासत्वाश्रया दासा इति यावत् ।

९। एवं प्रकरणोपोद्घातत्वेन स्मृत्यन्तरोक्तमुक्का मूलविषयं विवेचायतुं तदवतारियतुं चाह \* तत्रैषामित्यादि । तत्र तथा सित । \*अधिकर्मकृद्भृतकानामिति । अभ्याईतत्वात्पूर्वानेपातः। भृतकत्रैविध्याद् बहुवचनम्। द्वत्तिरित्यनुपज्यते । मूलमवतारयित \*दासान्तेवासीति। \* अपिशब्दादिति । चौरैरित्यनुवर्तते । चौरैन १०। उत्तरार्धेकदेशं व्याचष्टे अचौरेति। उत्तरसंगतये आह

\* तदिदमिति । मूलोक्तं स्वामिप्राणरक्षकत्विमत्यर्थः । \* यो
वैषामिति । एषां दासानां पश्चदशानां मध्ये य एव कश्चिदित्यर्थः । न केवलं तावन्मात्रं कि त्वन्यदपीत्याह \* पुत्रभागिमति । तद्भागसदृशभागमित्यर्थः ।

११। नन्वेवं भक्तत्यागादित्यादि निष्फलम् अत आह \* भक्तेति। आदिशब्दः प्रकारे । तेषां केषां चिदित्यर्थः। अत एवाक्तक्रमेणाह \* अनाकालेति । भक्तत्यागो भ्रक्तिदिनादारभ्य न विवक्षितस्तस्य तत्राहेतुत्वाद्त आह \* दासभावादिति । \* तस्य, धनस्य।
निश्शब्दार्थमाह \* सहद्धिकस्येति । सामान्यार्थस्य प्रकरणात्क्रीधातोर्विशेषपरत्विमत्याह \* प्रत्यर्पणादिति । \* विशेषोऽपीति ।
अनाकालभृतांशमात्रे इति भावः । \* संभक्षितिमिति । दुर्भिक्षे
यत् संभक्षितं तत् कर्मणा न शुध्येतेत्यर्थः । यदीयग्रुपभुक्तं तदीयव्यापारकरणमात्रेण शुद्धिनं, दास्यात्र निर्मुक्तः, किं तु तत्कर्मकरणेन गोद्वयदानेन च शुद्धिरिति यावत् । अयमेव म्लतो विशेष इति वोध्यम् ।

१२। भक्तस्येति । प्रागुक्त एवार्थः । असद्यः, तत्कालमेव, न तु पूर्ववदन्यदानापेक्षेति भावः । अधनं, सोदयमित्यस्याप-कर्षः । प्रमुच्यते इत्यस्यानुषङ्गः । स्वामी यद्येव नोद्धरेदिति पाठः। यदि स्वामी नैवोद्धरेत्तदा ऽऽहितोऽपि सोदयं धनं दत्त्वा दास्यात्त्रमुच्यते इत्यर्थः । यद्येनमुद्धरेदिति पाठे तत्र तत्संमतिं विना नैव मुक्तिरिति बोध्यम् । ऋणदासे आह \* ऋणं तिवति ।

१३। \* तथा, किं च । क्रमेणाह \*तवाहिमत्यादि । \*हतानां च, तेषामि । \* तेनैव, नारदेनैव । प्रतिनिधिः प्रतिशिषपदार्थः । तुल्यं कर्म यस्य देयसाम्येन, तुल्यव्यापारेण पुरुषान्तरदानेनेत्यर्थः । कर्मणा स्वतुल्यपुरुषान्तरं दस्वा ग्रुच्येरिकाति
यावत् । निग्रहादित्यस्यार्थमाह \* दासेन सहेति । वडवाया
इति शेषः । दासीस्वामिकृतादिति भावः । प्रागुक्तफिलतं प्रागुक्तमेवोपसंहरत्नाह \* सदेविमिति । तस्मादुक्तप्रकारेणेत्यर्थः ।
क्रमेणाह \* गृहेति । स्वामिप्राणप्रदत्वग्रुपळक्षणित्याह \* तत्प्रसादेति । स्वामिप्रसादेत्यर्थः । स च तथा वाऽन्यथा वेति
भावः । यद्वा स्वामिप्राणप्रदत्वस्य साक्षान्मोचने कारणत्वाभावादाह \* तदिति । तेन यस्तत्प्रसाद इत्यर्थः ।

१४। तन्मोचने विधिमाह \*दासेति । \* अनेन, वश्यमा-णेन । \* स्वं, स्वीयम् । \* तस्य, दासस्य । स्कन्धात् सजलं कुम्भमादायासौ स्वामी भिन्दाद्भमावित्यर्थः । त्रिरिति पूर्वा-न्विय । \* तेनैव, नारदेनैव । यत इति शेषः ॥ १८२ ॥

मि॰ अवः प्रव्रज्यावसितस्य तु मोक्षो नास्तीत्याह । या॰ प्रव्रज्यावसितो राज्ञो दास आमरणान्तिक: ।

मि॰ प्रव्रज्या संन्यासस्ततोऽवसितः प्रच्युतः अन-भ्युपगतप्रायश्चित्तश्चेद्राज्ञ एव दासो भवति । मरण-मेव तद्दासत्वस्यान्तो नान्तरा प्रतिमोक्षोऽस्ति ।

मि॰ अव॰ वर्णापेक्षया दास्यव्यवस्थामाह । या॰ वर्णानामानुलोम्येन दास्यं न प्रतिलोमतः॥१८३॥

### ८५४ सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

मि॰ ब्राह्मणादीनां वर्णानामानुलोम्येन दास्यम्। ब्राह्मणस्य क्षात्रियादयः। क्षात्रियस्य वैद्यद्गद्भौ। वै-द्यस्य द्गद्ध—इत्येवमानुलोम्येन दासभावो भवति, न प्रातिलोम्येन। स्वधर्मत्यागिनः पुनः परिव्राजकस्य प्रातिलोम्येनापि दासत्वमिष्यतएव।

यथाह नारदः, (व्यव. ५। ३९) वर्णानां प्रातिलोम्येन दासत्वं न विधीयते । स्वधर्मत्यागिनोऽन्यत्र दारवद्दासतामता॥इति॥१८३॥

वा० १। अविशिष्टगतिमाह \* प्रव्रज्येति। तुर्वे छक्षण्ये। एवं सिति
प्रायिश्वत्तिविध्यानर्थक्यापत्तेराह \* अनभ्युपगतेति । तथा सिति तु
पुनस्तस्य प्रव्रज्येवेति भावः। एवेनान्यव्यवच्छेदः। अवतरणार्थमेव
प्रतिपादयन् आमरणेत्यस्यार्थमाह \* मरणमेवेति। \* अन्तो, मोक्षः।
\*अन्तरा, मध्ये जीवनदशायाम् । \*प्रतिमोक्षः, तत्प्रतिपक्षभूतो
मोक्षः। एतेन आ समन्तात् मरणमेवान्तो यस्य स एव तथेति
विनयादित्वात्स्वार्थे ठिगिति स्चितम्।

मि॰ अव॰ अन्तेवासिधर्मानाह।

या॰ कृतिशिल्पोऽपि निवसेत्कृतकालं गुरोर्ग्रहे । अन्तेवासी गुरुप्राप्तभोजनस्तत्फलप्रदः ॥१८४॥ मि॰ अन्तेवासी गुरोर्ग्रहे कृतकालं वर्षचतुष्टयमाः

युर्वेदादिशिलपशिक्षार्थे त्वद्गृहे वसामीति यावद्ङ्गी-कृतं तावत्कालं वसेत्, यद्यपि वर्षचतुष्टयाद्वीगेव लब्धापेक्षितशिलपविद्यः । कथं निवसेत् । गुरुपाप्त-भोजनः-गुरोः सकाशात् प्राप्तं भोजनं येन स तथो-क्तः। तत्फलप्रदः-तस्य शिल्पस्य फलमाचार्याय प्रद-दातीित तत्फलपदा । एवं भूतो वसेत्। नारदेन विशेषोऽप्यत्र दर्शितः , (व्यव. ५) स्वाशिल्पमिच्छन्नाहर्जुं बान्धवानामनुज्ञ्या। आचार्यस्य वसेदन्ते कृत्वा कालं सुनिश्चितम्॥(१६) आचार्यः शिक्षयेदेनं स्वगृहे दत्तभोजनम्। न चान्यत्कारयेत्कर्म पुत्रवचैनमाचरेत्॥ (१७) शिक्षयन्तमदुष्टं य आचार्यं संपरित्यजेत्। बलाद्वासियतव्यः स्याद्वधबन्धौ च सोऽईति॥ (१८) शिक्षितोऽपि कृतं कालमन्तेवासी समाप्नुयात्। तत्र कर्म च यत्क्कर्यादाचार्यस्यैव तत्फलम् ॥ (१९) गृहीतिशिल्पः समये कृत्वाऽऽचार्ये प्रदक्षिणम्। शक्तितश्चानुमान्यैनंमन्तेवासी निवर्तते ॥(२०)इति। वधदाब्दोऽत्र ताडनार्थः । दोषस्याल्पत्वात् ॥ १८४॥

बा॰ १। \* अन्तेवासिधर्मानाहेति । एवं दासे धर्मानुक्केत्या-दि: । \* कृतकालमिति । तद्विशेषणार्थं पूर्वशेषमाह \* यद्यपीति । सर्विश्वलप्रहे कालाद्यभावादाह \* अपेक्षितेति । तत्र प्रकाराजि-इासामाह \*कथमिति । \*फलं, सृतिम् । \* स्विशलपमिति। वा-न्धवानां स्नात्रादीनाम् अनुद्वया आद्वया स्वं स्वजातिविहितं शिल्पं ग्रहीतुमित्याद्यर्थः । \* अन्ते, अन्तिके ।

इत्यभ्युपेत्याशुश्रुषाख्यं विवादपदम् ।

## ८५६ सच्याख्यायां मिताक्षरायांच्यवहाराध्याये २

र। एवं तद्धममुक्ता ऽऽचार्यधर्ममाह \* आचार्य इति । पुन-स्तद्धममाह \* विश्वयन्तमिति । \* बलादिति । तद्वान्धवे राज्ञा वेति भावः । अत एवाह \* वधेति । \* शिक्षितोऽपीति । कृत-कालात्प्रागिति भावः । \* समाप्नुयादिति । तिन्नकटे समापये-दित्यर्थः । \* तत्र,तद्वहे । \* समये, अतीते सति । \* पदक्षिणं, सपदक्षिणम् । अर्शआद्यजन्तम् । यथाश्रुतं वा । आचार्यप्रदक्षि-णामिति पाठान्तरम् । शक्तितश्रानुमान्येनमिति पाठः । \* एनम् आचार्यम् यथाशक्ति \* अनुमान्य तोषयित्वा स्वगृहं प्रति परा-वर्त्यागच्छतीत्यर्थः । \* ताडनेति । दण्डादिकृतेत्यर्थः ॥ १८४॥

इत्यभ्युपेत्याशुश्रूषाच्यं विवादपदम् ।

## अथ संविद्वचित्रमप्रकरणम् ॥ १५ ॥

मि॰ अ. संप्रति संविद्यातिकमः कथ्यते । तस्य च स्रक्षणं—

नारदेन व्यतिरेकमुखेन दर्शितम्, (व्यव. १०।१) पाखण्डिनैगमादीनां स्थितिः समय उच्यते । समयस्यानपाकमे तिद्धवादपदं स्मृतम् ॥ इति । पारिभाषिकधर्मेण व्यवस्थानं समयः तस्यानपा-कर्म अव्यतिक्रमः परिपालनं, तद् व्यतिक्रम्यमाणं विवादपदं भवतीत्यर्थः॥

अव. तदुपक्रमार्थे किश्चिदाह।

या॰ राजा कृत्वा पुरे स्थानं ब्राह्मणान्न्यस्य तत्र तु । त्रैविद्यं वृत्तिमद् ब्रूयात्स्वधर्मः पाल्यतामिति ।। १८५॥

मि॰ राजा स्वपुरे दुर्गादौ स्थानं धवलगृहादिकं कृत्वा तत्र ब्राह्मणान् न्यस्य स्थापियत्वा तद्राह्मणवातं श्रीविद्यं वेदत्रयसंपन्नं वृत्तिमद् भूहिरण्यादिसंपन्नं च कृत्वा स्वधमों वर्णाश्रमनिमित्तः श्रुतिस्मृतिविहितो भवद्गिरनुष्ठीयतामिति तान् ब्राह्मणान् व्रूयात्॥१८५॥

बा. १। असंप्रतीति । अङ्गीकारत्यागस्य पूर्वत्र सत्त्वेन तत्प्रसङ्गा-दिति भावः । नैगमादीति आदिना अण्यादित्रीविद्याद्योग्रहणम् । अस्यार्थमाह अपारिभाषिकधर्मेणोति।धर्मशास्त्रपरिभाषां कृत्वेत्य-र्थः । एतेन तत्रत्यस्थितिशब्दो विशेषपर इति स्चितम् । तस्या-प्यर्थमाह अपरिपालनमिति । यद्यपि तच्छब्दस्य प्रकान्तपराम-सिंत्वात्परिपालनस्यैव विवादपदत्वं प्राप्नोति तथापि वाधात्तद्

### ८५८ सन्याख्यायां मिताक्षरायांन्यवहाराध्याये २

संभवः । कर्मेत्यन्तेनान्वयमुखेन संविद्यतिक्रमाख्यविवादपदस्य प्रतिपक्षभूतमुक्ता तिद्ववादपदं स्मृतामित्युक्तं तदाह \* तद्यतिक्र-म्ययाणिमिति । मूलमवतारयित \* तदुपक्रमार्थिमिति । प्रत्यास-त्तेराह \* स्वेति । नपुंसकत्वोपपत्तये बहुवचनल्रब्धं तत्पदार्थ-माह \* ब्राह्मणव्रातिमिति । त्रैविद्यत्वादेरन्यतः सिद्धौ राजिन-योज्यत्वासंभवादाह \* कृत्वेति । शेषोऽयं, कृत्वा चेत्यर्थः ।

अत एव बृहस्पतिः,

वेदिवद्याविदो विप्रान् श्रोत्रियानग्निहोत्रिणः । आहूय स्थापयेत्तत्र तेषां द्वत्तिं प्रकल्पयेत् ॥ अनाच्छेद्यकरास्तेभ्यः प्रदेया गृहभूमयः । इति । स्वश्च इर्थिमाह \* वर्णेति । बहुत्रीहिः । धर्मशब्दार्थमाह \* श्रुतीति ॥ १८५ ॥

मि॰ अव. एवं नियुक्तीस्तैर्यत्कर्म कर्तव्यं तदाह।

या॰ निजधर्माविरोधेन यस्तु सामधिको भवेत्। सोऽि यद्भेन संरक्ष्यो धर्मो राजकृतश्च यः॥१८६॥

मि॰ श्रीतस्मार्तधर्मानुपमर्देन समयात्रिष्पन्नो यो धर्मो गोप्रचारोदकरक्षणदेवगृहपालनादिरूपः सोऽपि यक्षेन पालनीयः। तथा राज्ञा च निजधर्माविरोधेनैव यः सामयिको धर्मः "यावत्पथिकं भोजनं देयम् अस्मद्रातिमण्डलं तुरङ्गाद्यो न प्रस्थापनीया" इत्येवं रूपः, सोऽपि रक्षणीयः॥ १८६॥

वा० १। \* तैः, ब्राह्मणैः । निजेत्यस्यार्थः \* श्रौतेति । वणिश्र मनिमित्तकेत्यादिः । \* समयात्, पारिभापिकधर्मेण व्यवस्थाना त्। सोऽपीति अपिना निजधर्मसमुचयः। एवमग्रेऽपि। \* तथा, तद्वत्। \* धर्म इति । कृत इति शेषः। यावत्पथिकमिति वी-प्तायामन्ययीभावेः॥ १८६॥

मि॰ अव. एवं समयधर्मः पारिपालनीय इत्युक्ता त-द्तिक्रमादौ दण्डमाह ।

या॰ गणद्रव्यं हरेद्यस्तु संविदं लङ्घयेच यः । सर्वस्त्रहरणं कृत्वा तं राष्ट्राह्मित्रवासयेत् ॥ १८७॥

मि॰ यः पुनर्गणस्य ग्रामादिजनसमूहस्य संबन्धि साधारणं द्रव्यमपहरति, संवित् समयः तां समूह-कृतां राजकृतां वा यो लङ्घयेदतिकामेत्, तदीयं सर्वे धनमपहृत्य स्वराष्ट्राद्विप्रवासयेत्निष्कासयेत्। अयं च दण्डोऽनुबन्धाद्यतिकाये द्रष्टव्यः। अनुबन्धाल्पत्वे तु—

(अ. ८ इलो. २१९। २२०)

यो ग्रामदेशसंघानां कृत्वा सत्येन संविद्म्। विसंवदेन्नरो लोभात्तं राष्ट्राबिप्रवासयेत्॥ निगृह्य दापयेदेनं समयव्यभिचारिणम्। - चतुःसुवर्णे षण्निष्कं शतमानं च राजतम्॥

इति मनुप्रतिपादितदण्डानां निर्वासनचतुःसुवर्ण-षण्निष्कशतमानानां चतुर्णामन्यतमो जातिशस्त्रा-षपेक्षया कल्पनीयः ॥ १८७ ॥

वा० १। \* समयधर्मः, सोऽपि । तद्तिक्रमादाविति आदि-ना गणद्रव्यहरणग्रहणम् । \* पुनः, तु । आदिना देशः । अत प्वाह \* साधारणमिति । दण्डवाहुल्यादाह \* अ्यं चेति । \* अनुवन्धो, दोपः । अपराध इति यावत् । आदिना जात्या-

### ८६० सञ्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

दिपरिग्रहः । एवमग्रेऽपि । ग्रामदेशशब्दौ तत्स्थजनबोधकौ जघन्यवृत्त्या । संघो विणगादिसमूहः । इदमस्माभिः कार्य परि-हार्य वेत्येवंरूपं संकेतं सत्यादिशपथेन कृत्वा तन्मध्ये यो नरो लोभादिनाऽतिक्रामेदित्याद्यर्थः ।

२ । पक्षान्तराण्याह क्षिनगृहोति । निबध्येत्यर्थः । क्ष्ममय-च्यभिचारिणं, संविद्वचितिक्रमकारिणम् । चतुःस्रवणिमित्यादि स-माहारिद्वगुः । चतुःस्रवणीनिति पाठान्तरम् । राजतं शतमानं च विश्वत्यधिकरिक्तकाशतत्रयपरिमितं रजतम्। क्षिनविसनेति । सर्व-स्वहरणाद्यभावात् केवलिनविसनेत्यर्थः । क्षिनकं, स्रवणिश्व-त्वारः । स्रवणं कषिमतम् । क्ष शतमानेति । राजतेत्यादिः । इदं त्रयं विषयलाघवगौरवापेक्षया व्यस्तं समस्तं वेति तु तद्याख्या-तारः ।। १८७ ।।

> मि॰ अवः इदं च तैः कर्तव्यमित्याह । या॰ कर्तव्यं वचनं सर्वेः समूहहितवादिनाम् ॥

मि॰ गणिनां मध्ये ये समूहहितवद्नशिलास्तद्ध-चनसितरैर्गणानामन्तर्गतरनुसरणीयम्॥

अव. अन्यथा दण्ड इत्याह ।

या॰ यस्तत्र विपरीतः रंयात्स दाप्यः प्रथमं दमम्॥१८८।

भि॰ यस्तु गणिनां मध्ये समूहहितवादिवचनप्र-तिबन्धकारी राज्ञा प्रथमसाहसं दण्डनीयः॥ १८८॥

वा० १। \* इदं च, इदमपि । \*तैः, ब्राह्मणैः । \*गणिनां, समूहिनाम् । एवमग्रेऽपि । सर्वेरित्यस्य प्रकृतार्थमाह \* इतरेरि- ति । अन्यवचनस्य अन्यकर्तृककरणासंभवादाह \* अनुस-रणीयमिति ।

उ. २। \* अन्यथा, तदननुसरणे। तत्रेत्यस्यार्थो \*गणिनापिति । विपरीत इत्यस्यार्थः \* समूहेति । \* प्रतिबन्धेति । प्रतिषेधेति पाठान्तरम् । \*राज्ञेति । स इति मौल एवादिः । यच्छदोपादानेन तस्यार्थसिद्धत्वाचु तदनुक्तिरिति भावः । दमपित्यस्यार्थः \* साहसामिति ॥ १८८ ॥

मि॰ अव. राज्ञा चेत्थं गणिषु वर्तनीयमित्याह । या॰ समूहकार्यआयातान्कृतकार्यान् विसर्जयेत् । स दानमानसत्कारै: पूजियत्वा महीपितिः ॥ १८९॥

मि॰ समूहकार्यनिर्वृत्त्यर्थे स्वपाइर्वे प्राप्तान् गाणि-नो निर्विर्तितात्मियप्रयोजनान् दानमानसत्कारैः स राजा परितोष्य विसर्जयेत्॥ १८९॥

बा० १ । मूले समृहकार्ये इति सतिसप्तमी । तया च नि
मित्तत्वं फलित । कार्यशब्दश्च तिल्वष्णित्तपरः । तदाह \* समृहकार्यनिर्द्रत्यर्थमिति । तेनोभयथाऽर्थान्तरिनरासः । मकुतत्वादाह

\* स्वेति । कुतेत्यस्यार्थों \* निर्वर्तितेति । मानोऽभ्युत्थानादिकृतः । सत्कारोऽर्ध्यपाद्यादिकृतः । स महीपितिरित्यन्वय इत्या
ह \* सराजेति । पूजियत्वेत्यस्य तात्पर्यार्थं मुख्याभावादाह \*प
रितोष्येति ॥ १८९ ॥

मि॰ अवः समूहदत्तापहारिणं प्रत्याह । या॰ समूहकार्यप्रहितो यल्लभेत तद्पेयेत् । एकादशगुणं दाप्यो यद्यस्मै नाप्येतस्वयम् ॥ १९०॥

मि॰ समूइकार्यार्थे महाजनैः प्रेरितो राजपाइर्वे यद्धिरण्यवस्त्रादिकं लभते तत् अप्रार्थित एव महाज- नेभ्यो निवेद्येत् । अन्यथा लब्धादेकाद्दागुणं दण्हे दापनीयः॥१९०॥

वा० १ । शसम्होति । समृहाय दत्तस्यापहारिणं मध्यस्थामि त्यर्थः । समृहकार्याय प्रहित इति सुप्सुपेतिसमास इत्याह \* समृहकार्याथिमिति । तन्निष्पत्पर्थामित्यर्थः । प्रत्यासत्तेराह \* महाज नैरिति । एवमग्रेऽपि । लिङ्थों न विवाक्षित इत्याह \* लभां इति । विधिपल्यमाह \* अपार्थित एवेति । अत एवाग्रे स्वयं मित्युक्तम् ।

त्वात् ॥ १९० ॥

मि॰ अवः एवंप्रकाराश्च कार्यचिन्तकाः कार्या इत्याह या॰ धर्मज्ञाः शुचयोऽलुब्धा भनेयुः कार्यचिन्तकाः । कर्तव्यं वचनं तेषां समूहितवादिनाम् ॥ १९१ ॥

मि॰ श्रीतस्मार्तधर्मज्ञा बाह्याभ्यन्तरशौचयुक्ता अर्थेष्वलुब्धाः कार्यविचारकाः कर्तव्याः । तेषां वच निमतरैः कार्यमित्येतदादरार्थे पुनर्वचनम् ॥ १९१ ॥

वा०१। %एविमति । वक्ष्यमाणेत्यर्थः । चस्त्वर्थे व्युक्तां च । विनिगमनाविरहादाह % श्रौतेति । एवमग्रेऽपि । धमेलु व्धत्वस्य गुणत्वादाह % अर्थेष्विति । चिन्तनमात्रस्यानुपयो गादाह % विचारका इति । भवेगुरित्यत्र ण्यर्थान्तर्भाव इत्याह % कर्त्तव्या इति । अत एवावतरणमपि सङ्गच्छते । % तेषा मिति । समूहेत्याद्यादिः । प्रत्यासत्तेराह % इतरैरिति । उक्तार्थे पौनक्तवं परिहरति % आदरेति ॥ १९१ ॥

# मिं० अवः इदानीं त्रैविद्यानां प्रातिपादितं धर्मे श्रे-ण्यादिष्वतिदिशन्नाह ।

या॰ श्रेणिनैगमपाखिण्डगणानामप्ययं विधिः । भेदं चैषा नृपो रक्षेत्पूर्ववृत्तिं च पालयेत् ॥ १९२॥

मि॰ एकपण्याशिल्पोपजीविनः श्रेणयः । मैगमाः ये वेद्स्याप्तप्रणीतत्वेन प्रामाण्यामिच्छन्ति पाद्युपता-द्यः । पाखण्डिनो ये वेद्स्य प्रामाण्यमेव नेच्छ-न्ति नग्नाटसौगताद्यः । गणो व्रातः आयुधीया-दीनामेककर्मोपजीविनाम् । एषां चतुर्विधानामप्यय-मेव विधिः, यो निजधर्माविरोधेनेत्यादिना प्रतिपा-दितः । एषां च श्रेण्यादिनां मेदं धर्मव्यवस्थां स्पो रक्षेत् । पूर्वोपात्तां षृत्तिं च पालयेत् ॥ १९२ ॥

### इति संविद्यतिक्रमप्रकरणम्॥

वा० १। अइदानीं, तदनन्तरम्। एकाभ्यां पण्यिक्षित्पाभ्यामित्यर्थः। अपादिना पाश्चरात्राद्यध्येतारः, नैयायिकादयश्च। नप्राटः दिगम्बरः। अ आयुधीयादीति। आयुधजीव्यादीनामित्यर्थः। साधारणमाह अएकेति। "समानकर्मकराः कारवः
श्रेणयः, नानापौरसमुहा नैगमाः, प्रवृज्यावसिताः पापण्डिनः,
गणो ब्राह्मणसमृह" इति कल्पतरुः।

२। एवं पदार्थानुक्त्वा वाक्यार्थमाह \* एपामिति। उत्तरार्धार्थमाह \* एपां चेति । प्रसिद्धार्थासंभवात्पकृतार्थमाह \* धर्मेति । \* पूर्वोपात्तां, पूर्वदत्ताम् ।

## ८६४ सब्याख्यायां मिताक्षरायांव्यवहाराध्याये २

अत एव नारदः, ( व्यव. १० इलो. २।३ )
पाषण्डिनैगमश्रेणिपूगवातगणादिषु ।
संरक्षेत्समयं राजा दुर्गे जनपदे तथा ॥
यो धर्मः कर्म यचैषाग्रुपस्थानविधिश्र यः ।
यत्तेषां दृत्युपादानमनुमन्येत तत्तथा ॥ इति ॥ १९२ ॥

इति संविद्यतिक्रमंत्रकरणम्।

अथ वेतनादानप्रकरणम् ॥ १६ ॥

मि॰ उ. संप्रति वेतनस्यानपाकर्माख्यं व्यवहारपदं प्रस्तूयते ।

तत्स्वरूपं च नारदेनोक्तम्, (व्यव. ६।१)
भृतानां वेतनस्योक्तो दानादानविधिकमः।
वेतनस्यानपाकमे तिव्ववादपदं स्मृतम्॥ इति।
अस्यार्थः। भृतानां वेतनस्य वक्ष्यमाणइलोकैकक्तो दानादानविधिकमो यत्र विवादपदे तद् वेतनस्यानपाकर्मेत्युच्यते।

अवः तत्र निर्णयमाह ।

या॰ गृहीतवेतनः कर्म त्यजन् द्विगुणमावहेत्। अगृहीते समं दाप्यो भृत्यै रक्ष्य उपस्करः॥ १९३॥

मि॰ गृहीतं वेतनं येनासौ स्वाङ्गीकृतं कर्म त्यजन् अकुर्वन् द्विगुणां भृतिं स्वामिने द्यात् । यदा पुनर-भ्युपगतं कर्म अगृहीते एव वेतने त्यजति तदा समं यावद्वेतनमभ्युपगतं तावद्दाप्यो न द्विगुणम्। यद्वा अङ्गीकृतां भृतिं द्त्वा वलात्कारियतव्यः।

कर्माकुर्वन् प्रतिश्वत्य कार्यो दत्त्वा भृति बलात्। इति नारदवचनात्। (व्यव.६।५)

भृतिरपि तेनैवोक्ता,

भृताय वेतनं दत्त्वा कर्म स्वामी यथाक्रमम्। आदौ मध्येऽवसाने वा कर्मणो यद्विनिश्चितम्॥ इति।

तैश्च भृत्यैरुपस्कर उपकरणं ,लाङ्गलादीनां प्रग्रह-

#### ८६६ सब्याख्यायां मिताक्षरायांव्यवहाराध्याये २

योकादिकं यथाशस्या रक्षणीयम् । इतरथा कृष्यादि-निष्पत्त्यनुपपत्तेः ॥ १९३ ॥

२। एवं स्मृत्यन्तरोक्तलक्षणके तत्र विवादे निर्णयपद्रशको मूलकृदिति मूलमवतारयति \* तत्रेति । उक्ताख्यविवादपदे इत्यर्थः । आवहेदित्यस्यार्थो \* दद्यादिति । तृतीयपादार्थमाह **\*यदेति। सर्वे वाक्यमिति न्यायेनाह** \* अगृहीते एवेति । तत्फ-लमाह \* न द्विगुणमिति । अत्रैव विषये पक्षान्तरमाह \* यद्वा-Sङ्गीति । असममिति छेदः, तस्य बलादित्यर्थो, दाप्य इत्यस्य दत्त्वा कारणीय इत्यर्थ इति भावः । प्रतिश्चत्याङ्गीकृत्येतिपूर्वा-न्विय । अकार्यः, कारणीयः। अतेनैव, नारदेनैव। तुर्यपादेनेति भावः । \* भृतायेति । भृताय भृत्यायादिमध्यावसानेषु यथाक्रम-मैच्छिकक्रममनतिक्रम्य उक्तसमयमैच्छिकमनतिक्रम्येति यावत् । तेन क्रमेण वेतनं दत्त्वा कर्म, कारयेदिति शेषः । वेतनस्वरूपमाह क्षकर्मण इति । कर्मणोऽनुसारेण यत् मध्यस्थैर्विनिश्चितं क-ल्पितं द्रव्यं तद्वेतनमित्यर्थः । तथा चानेन भृतिस्वरूपमप्युक्तम् । तुर्यपादार्थमाह \* तैश्रेति । उपकरणं तत्तत्कर्मयोग्यसामग्री । त-। त्र तां कृपावाह \* लाङ्गलादीनामिति । प्रग्रहो रज्जुः । योक्त्रं केशादिनिर्मितम् । विधिसार्थक्यायाह \* इतरथेति । तदरक्षणे इत्यर्थः ॥ १९३ ॥

मि॰ अव. भृतिमपरिच्छिद्य यः कर्म कार्याते तं। प्रत्याह। या॰ दाप्यस्तु दशमं भागं वाणिज्यपशुसस्यतः । अनिश्चित्य भृतिं यस्तु कारयेत्स महीक्षिता ॥ १९४॥

मि॰ यस्तु स्वामी वणिक् गोमी क्षेत्रिको वा अप-रिच्छिन्नवेतनभेव भृत्यं कर्म कारयति सतस्माद्याणिज्य-पशुसस्यलक्षणात्कर्मणो यल्लब्धं तस्य द्शमं भागं भृ-त्याय महोक्षिता राज्ञा दापनीयः॥ १९४॥

वा०१। अअपरिच्छिद्य, अनिश्चित्य। अयः, स्वामी। सः वाणिज्यादिभेदात्रिविध इत्याह अविणिगित्यादि। लिङ्थें। ऽवि विक्षित इत्याह अकारयतीति। असः, त्रिविधः स्वामी। तस्य साकाङ्कत्वादाह अतस्मादिति। वाणिज्यं च पशुश्च सस्यं चेति समाहारद्वंद्वात्पश्चम्यन्तात्साविभिक्तिकस्तिसिरित्याह अवाणिज्येति। पशुसस्यशब्दौ तत्कर्मोपलक्षकावित्याह अवर्षण इति। यल्लब्धं तस्य इत्यनेनासंबद्धत्वं मूले निरस्तम्॥ १९४॥

मि॰ अव. अनाज्ञसकारिणं प्रत्याह ।

या॰ देशं कालं च योऽतीयाल्लाभं कुर्याच योऽन्यथा। तत्र स्यातस्वामिनश्लन्दोऽधिकं देयं कृतेऽधिके ॥१९५॥

मि॰ यस्तु भृत्यः पण्याविक्रयाद्यचितं देशं कालं च पण्यविक्रयाद्यक्तर्वन् दर्पादिनां छङ्घयेत्, तस्मिन्नेव वा देशे
काले च लाभम् अन्यथा व्ययाद्यातिशयसाध्यतया हीनं
करोति, तस्मिन् भृतके भृतिदानं प्रति स्वामिनः छन्द् इच्छा भवेत्, यावदिच्छाति तावद्यान्न पुनः सर्वामेव मृतिमित्यर्थः । यदा पुनर्देशकालाभिज्ञतया अधिको लाभः कृतस्तदा पूर्वपरिच्छिन्नाया भृतेरपि किमपि ध-

#### ८६८ सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

नमधिकं स्वामिना भृत्याय दातव्यम् ॥ १९५ ॥

बा०१। अञ्चाइप्तकारिणम्, आज्ञामुल्लङ्घ चकारिणं भृत्यम् ।
कालं चेत्यस्य दर्पादिनोल्लङ्घ येदित्यत्रान्वयः । किंभूतो ऽत आह अप्यादि। तत्रैवेत्यादिः। आदिना क्रयः। उत्तरत्रादिनाऽऽलस्यादिः। अतीयादित्यस्यार्थ अ उल्लङ्घ येदिति । द्वितीयपादार्थमाह अतिमन्नेवेति । कुर्याचेति चो वार्थ इत्याह अवित ।
गाग्वदाह अकरोतीति । तत्रेत्याद्यर्थमाह अतिमन्नित्यादि ।
तत्फलमाह अनपुनरिति । नित्वत्यर्थः। तुर्यपादार्थमाह अयदेति । स्वामितोऽपीति भावः ॥ १९५ ॥

मि॰ अवः अनेकभृत्यसाध्यकर्मणि भृतिदानप्रका-रमाह ।

या॰ यो यात्रत्कुरुते कर्म तात्रत्तस्य तु वेतनम्। उभयोरप्यसाध्यं चेत् साध्ये कुर्याद्यथाश्रुतम् ॥१९६॥

मि॰ यदा पुनरेकमेव कर्म नियतवेतनमुभाभ्यां कियमाणम्, उभयोरप्यसाध्यं चेत्-व्याध्याद्यभिभवा-दुभाभ्याम् अपिशव्दाहर्सुभिरपियदि न परिसमापितं, तदा यो भृत्यो यावत्कर्म करोति तावत् तस्मै तत्क्र-तकर्मानुसारेण मध्यस्थकल्पितं वेतनं देयं, न पुनः समम्।

न चावयवद्याः कर्माणे वेतनस्यापरिभाषितत्वा-ददानमिति मन्तव्यम् ।

साध्ये तु-उभाभ्यां कर्मणि निर्वर्तिते यथाश्रुतं यावत्परिभाषितं तावदुभाभ्यां देयं, न पुनः प्रत्येकं कृत्स्ववेतनं, नापि कर्मानुरूपं परिकल्प्य देयम् ॥१९६॥ वा० १। \* अनेक भृत्येति । द्विमभृतिभिमिछित्वैतत्कर्मैतावत्या भृत्या क्रियते इति परिभाष्य क्रियमाणे कर्मणीत्यर्थः । पादत्रयस्यैकोऽर्थ इत्याह \* यदा पुनिरिति । आदावनेक भृत्यसाः
ध्यकमेस्वरूपमाह \*एकमेवेति । उभयोरप्यसाध्यं चेदित्यस्यार्थमाइ \* व्याध्याद्यभिभवादिति । अन्यथाऽङ्गीकारस्यैवासंभवापत्तेरिति भावः । तस्येति शेषे षष्ठीत्याह \* तस्माइति । वेतनस्वरूपस्य पूर्वमुक्तत्वात्तदनुरोधेन तावत्पदार्थमाह \* तत्कृतेति ।
एकिस्मिन्कर्मणि पश्चभिः कर्मकरैदिशभिः पणिर्भृत्या क्रियमाणे
व्याध्यादिना चाशक्तैः सर्वैरिप तत्कर्म न निष्पादितं किं तु
कियदेव, तत्र मतिपुरुषं पणद्वयं विभज्य साम्येन न देयम् अपि
तु तत्तत्कर्मानुसारेण न्यूनाधिकं देयमित्यर्थः । एतेन तत्कर्मणि
निष्पत्ते पूर्णे परिभाषितवेतनमपरिभाषितं स्वामिद्तं कर्मकरा
अपि स्वकृतव्यापारानुरोधेनैव विभज्य ग्रह्णीयुर्ति सूचितम् ।

२। नजु न पुनः समित्युक्त्या तत्कृतकर्मानुसारेण वेतन-दानप्राप्त्याऽवयवशो विभज्य देयमिति लब्धं, तचानुपपन्नम् । कर्मणि सम्रादितनियतवेतनस्यैव परिभाषितत्वेन पृथक् पृथक् तदनुक्त्या परिभाषानुसारेण तत्र वेतनादानस्यैवौचित्यात् । अत आह क्षन चेति । नापीत्यर्थः। यद्यपि विभज्य दानमपरिभाषितं तथापि व्याध्यादिना तदसमाप्तेस्तत्र दोषाभावेन कर्मानुसारेण | दातुम्रचितमेवेति भावः ।

३। तुर्यपादार्थमाह \*साध्येत्विति। अस्यार्थमाह \*उभाभ्या-मिति। उभाभ्यामित्युपलक्षणं, बहुभिरित्यपि बोध्यम्। यथाश्रुतमि-स्यस्य व्याख्या \*यावदिति । प्राग्वदाह \*न पुनरिति॥१९६॥

मि॰ अवः आयुधीयभारवाहकौ प्रत्याह । बा॰ अराजदैविकं नष्टं भाण्डं द।प्यस्तु वाहकः । प्रस्थानविध्नकुचैव प्रदाप्ये। द्विगुणां भृतिम् ॥ १९७।

मि॰ न विद्यते राजदैविकं यस्य भाण्डस्य तत्तक्षो क्तम्। तद्यदि प्रज्ञाहीनतया वाहकेन नाशितं तद् नाशानुसारेणासौ तङ्गाण्डं दापनीयः।

तदाह नारदः, ( व्यव. ६।९)

भागडं व्यसनमागच्छेचिदि वाहकदोषतः। दाप्यो यस्तत्र नइयेतु दैवराजकृतादते॥ इति। यः पुनर्विवाहाचर्ये मङ्गलवित वासरे प्रतिष्ठमा नस्य तत्प्रस्थानौपिथकं कर्म प्रागङ्गीकृत्य तदानीं न

करिष्यामीति प्रस्थानविष्ठमाचरति तदाऽसौ ब्रिगुणां भृतिं दाप्यः। अत्यन्तोत्कषेहेतुकर्मनिरोधात् ॥१९७।

वा० १ । अभ्युपेत्याग्रुश्र्षाख्ये विवादपदे ग्रुश्रूषकः पश्चः विध इत्युपक्रम्य चतुर्विधः कर्मकर इत्यादिना तस्य तत्त्वम्रुक्षः भृतकत्रैविध्यं दर्शितम् उत्तमस्त्वायुधीयोऽत्रेत्यनेन । तत्र गृहीतः वितनः कर्मेत्यनेनात्र कृषीवलभृतकवेतनविषये उक्तम् । अत एव तुर्यपादस्तत्र तथेव व्याख्यातः । सांप्रतमायुधीयभारवाहकभृतः कौ प्रति विशेषं दर्शयतीत्याह क आयुधीयेति । यद्यप्यप्रे षचः ने व्युत्क्रमस्तथापि पूर्वक्रमेण पूर्विनपातिनयमेन वक्ष्यमाणाशयेन चेवमुक्तम् । भाण्डं पात्रादिकम् ।

सर्वमावपनं भाण्डं पात्रामत्रं च भाजनम् । इत्यमरः । स्याद्भाण्डमक्वाभरणेऽमत्रे मूले वाणिग्धने—

इति स एव नानार्थप्रकरणे । \* तत् , ताद्दशं भाण्डम् । वाहकेनेत्युपलक्षणमायुधीयस्यापि । मूले नष्टमित्यत्रान्तर्भावि-वितो ण्यर्थ इत्याह \*नाज्ञितमिति । नाज्ञानुसारेणेत्यत्र मानमाह \* तदाहेति । \*व्यसनं, नाशम् । \* दोषतः, दोषेण बुद्धिही-नत्वरूपेण । \* तत्र, भाण्डे । अनेनोक्तार्थलाभः ।

२ । उत्तराद्धार्थमाह \* यः पुनिस्ति । \* वासरे इति । \*तदानीं, प्रस्थानलप्तवेलायाम् । द्वैगुण्ये हेतुमाह \*अत्यन्तोत्कर्षे-ति । विवाहादिहेतुभूतप्रस्थानिनरोधादित्यर्थः। एवं च स्वतो दो-षाल्पत्वेऽपि परतो दोषवाहुल्यामिति भावः ॥ २९७ ॥

मि॰ अव. किश्च।

या॰ प्रक्रान्ते सप्तमं भागं चतुर्थं पथि संत्यजन् । भृतिमर्द्धपथे सर्वो प्रदाप्यस्त्याजकोऽपि च॥१९८॥

प्रकान्ते अध्यवसिते प्रस्थाने स्वाङ्गीकृतं कर्मे यस्त्यजित असौ भृतेः सप्तमं भागं दाप्यः।

नन्वत्रैव विषये प्रस्थानविष्ठकृदित्यादिना द्विगु-णभृतिदानमुक्तम्, इदानीं सप्तमो भाग इति विरोध उच्यते । भृत्यान्तरोपादानावसरसंभवे स्वाङ्गीकृतं कर्म यस्त्यजति तस्य सप्तमो भागः, यस्तु प्रस्थानल-ग्नसमयएव त्यजति तस्य द्विगुणभृतिदानभित्य-विरोधः।

यः पुनः पिथ प्रकान्ते गमने वर्तमाने सित कर्म त्यजाति स भृतेश्चतुर्थं भागं दाप्यः । अर्धपथे पुनः स-वी भृतिं दाप्यः । यस्तु त्याजकः कर्मात्यजन्तं त्याज-यति स्वामी पूर्वोक्तप्रदेशेषु असावपि पूर्वोक्तसप्तम-भागादिकं भृत्याय दापनीयः ।

एतच व्याधितादिविषयम्। (ममु अ. ८ इलो. २१५)

भृतोऽनातों न कुर्याचो दर्पात्कर्म यथोदितम् । स दण्ड्यः कृष्णलान्यष्टौ न देयं तस्य वेतनम्॥ इति । यदा पुनर्व्याधावपगतेऽन्तरितदिवसान्परिगणय्य पूर् रयति तदा लभतएव वेतनम् ।

(अ.८ इलो. २१६)

आर्तस्तु कुर्यात्स्वस्थः सन् यथाभाषितमादितः।
सुदीर्घस्यापि कालस्य स्वं लभेतैव वेतनम्॥
इति मनुस्मरणात्। यस्त्वपगतव्याधिः स्वस्थ एव
चालस्यादिना स्वारब्धं कर्माल्पोनं न करोति परेण वा न समापयति तस्मै वेतनं न देयामिति।

यथाह मनुः, (अ. ८ इलो. २१७)

यथोक्तमार्तः स्वस्थो वा यस्तत्कर्म न कारयेत्। न तस्य वेतनं देयमल्पोनस्यापि कर्मणः॥ इति॥१९८॥

. इति वेतनादानप्रकरणम् ॥

वा० १। क्ष किं चेति । अत्रैवान्यद्प्याहेत्यर्थः । प्रक्रान्ते इत्यन् स्य प्रकृतत्वात्प्रस्थानमेव विशेष्यम् । मध्ये वेति तदर्थः । तदाह कष्रप्रक्रान्ते इति । प्रत्यासत्तेराह कष्र भृतेरिति ।

२। स्वविरोधमेव स्वस्याह \* निविति । \* अत्रैव, प्रस्थान् निविद्यकरणरूपे एव । तस्य सप्तमो भाग इत्यस्योच्यतइति शेषः। तद्वसरस्ततः पूर्वमेव । अत एवाध्यवसिते इति व्याख्यातं न तु कृते इति ! \* प्रस्थानलग्नेति । अत एव तत्र तथैव व्याख्यातम् ।

३। द्वितीयपादार्थमाह \* यः पुनिरिति । प्रक्रान्ते इत्यनुव-त्तिते । मार्गे समाक्रान्ते इत्यर्थः । तत्फिलितमाह \* गमने इति । यद्वा पथि मार्गे प्रक्रान्ते इत्यत्र वर्तमाने क्त इति तदर्थमाह ग मने इति ।

४। त्याजकोऽपि चेति व्याचष्टे \* यस्त्विति । प्रत्यासत्तेरेवाह पूर्वोक्तेति । त्रिष्वित्यर्थः । \* एतचेति । प्रस्थानविद्यक्वदित्या-रभ्य यदुक्तं तत्सर्वमित्यर्थः । ननु एवं विषयविभागे किं मा-नम्, अत आह \* भृत इति । यो भृतः भृतिपरिक्रीतः भृत्यः तथा पाठ एव वा \* अनार्तः व्याध्यादिरहितः दर्पाद-इंकाराद्यथापरिभाषितं कर्म न कुर्यात्स कृष्णलानि अष्टौ द-ण्ड्यः । गुञ्जापरिमितं सुवर्णं कृष्णलम् । कृष्णलानित्यपपाठः । यावत्कर्म कृतं तस्य वेतनं च न देयमित्यर्थः । इतीत्यग्रे "अनार्ते मनुना सदण्डतददानविधानात्" इति शेषः । अआदितः आदौ यथोक्तं तथा कुर्यात् । सुदीर्घस्येति हेतौ शेषे पष्टी । चिरकाला-द्पीत्यर्थः । \* अपगतेति । व्याध्युपसृष्टः पश्चान्निवृत्तव्याधि-राद्यः । व्याध्यसंसृष्ट एव द्वितीयः । आदिना दर्पग्रहणम् । वेतनमिति । किंचिच्छेपकस्य कृतस्य कर्मण इत्यादिः । **\* स्वस्थोवा, सुस्थो वेति पाठान्तरम् । तत् स्वारब्धे**त्युप-छक्षणं, न कुर्यादित्यपि बोध्यम् । अल्पेन कर्मणा न्यूनस्य कृतस्यापि कर्मणः वेतनं तस्य तस्मै न देयमित्यर्थः ॥ १९८ ॥ इति वेतनादानप्रकरणम्।

अथ द्यूतसमाह्वयप्रकरणम् ॥ १७॥ मि॰ उ. अधुना चृतसमाह्वयाच्यं विवादपदमधि-क्रियते । तत्स्वरूपं—

नोरदेनाभिहितम्, ( व्यव. १६।१ ) अक्षत्रभ्रशालाकाचैर्देवनं जिह्मकारितम् । पणकीडा वयोभिश्च पदं चृतसमाह्यम् ॥ अक्षाः पाशकाः । त्रभ्रश्चमेपद्दिका । शलाका द- न्तादिमय्यो दिर्घचतुरस्नाः। आद्यग्रहणाचतुरङ्गादिकी डासाधनं करितुरङ्गरथादिकं गृह्यते । तैरप्राणिभिये देवनं कीडा पणपूर्विका कियते, तथा वयोभिः पक्षि भिः कुक्कुटपारावतादिभिः चश्च्दान्मस्रमेषमहि षादिभिश्च प्राणिभियी पणपूर्विका कीडा कियते, त दुभयं यथाक्रमेण यूत्समाह्याख्यं विवादपद्म्। सूतं च समाह्यश्च यूत्समाह्यम्। तदुक्तं—

मनुना, (अ. ९ इलो २२३) अप्राणिभिर्यत्कियते तह्नोके चृतमुच्यते । प्राणिभिः क्रियमाणस्तु स विज्ञेयः समाह्रयः॥ इति

अवः तत्र द्यूतसभाधिकारिणो वृत्तिमाह । या॰ ग्लहे शतिकवृद्धेस्तु सभिकः पञ्चकं शतम् । गृह्णीयाद् धूर्तिकतवादितरादशकं शतम्॥ १९९॥

मि॰ परस्परसंप्रतिपत्त्या कितवपरिकल्पितः पणो

गलह इत्युच्यते। तत्र गलहे तदाश्रया शितका शतः
परिमितादिधिकपरिमाणा वा वृद्धिर्यस्यासौ शितकः
वृद्धिः तस्माद् धूर्तिकितवात्पञ्चकं शतमात्मवृत्त्यर्थं सः
भिको गृह्णीयात्। पञ्च पणा आयो यस्मिन् शते तत्पः
अकं शतम् । तदस्मिन्वृद्ध्यायलाभेत्यादिना कन्।
जितग्लहस्य विशातितमं भागं गृह्णीयादित्यर्थः। सः
भा कितवनिवासार्था यस्यासौ सिभकः कल्पिताः
श्लादिनिक्लिकिशिषकरणस्तदुपचितद्रव्योपजीवी सः
भापतिरुच्यते । इतरस्मात्पुनरपरिपूर्णशितिकवृद्धेः
धूर्तिकितवाद्दशकं शतं, जितद्रव्यस्य दशमं भागं

## गृह्णीयादि।ति यावत् ॥ १९९ ॥

समाह्यश्च तावाख्ये यस्य विवाद्यदस्य तदित्यर्थः । करणभेदे जिप तत्स्वरूपस्येक्यादेकत्वेन निर्दशः । अप्राणिभिरक्षादिभिः साध्यं देवनं चूतं, प्राणिभिः कुक्कुटादिभिः साध्यं देवनं समाह्यय इति विवेकः । तदेतदुभयं नारदीयव्याख्यानेन दर्शयित अअक्षा इत्यादिना । पाशक इत्यत्राख्यार्थे कन् । अत एवाग्रे अदीर्घेति । वध्नशब्दो दन्त्योष्ठ्यादिः । अदन्तेति । गजदन्तादिविकारभूता इत्यर्थः। रथादिकमिति आदिनोष्ट्रादिपरिग्रहः। मूले देवनिमत्यस्येव व्याख्या । अप्रकृतिति । अत्र शाकपार्थिवादिसमास इत्याह अपण्यूर्विकेति । अत्र शाकपार्थिवादिसमास इत्याह पण्यूर्विकेति । अत्र द्वाति । जिस्नेन सभिकेन कारित-मिति वोध्यम् । तत्र द्वति नामनामिनोरभेदः । तदाह अद्युनेति । पदामित्यस्यार्थो अहि विवादेति । एकवचनोपपत्तये आहि स्वाति । पदामित्यस्यार्थो अविवादेति । एकवचनोपपत्तये आहि स्वाति । समाहारद्वन्द्व इति भावः । अक्रियमाणः, क्री-दाविशेषः ।

२। एवं स्मृत्यन्तरोक्तलक्षणके तत्र विवादपदे साभिकद्यत्तिमदर्शकं मूलमिति तद्वतारयति \* तत्रेति । उक्तपदे इत्यर्थः ।
संप्रतिपत्तिः संवादः । \* पण इति । न तु वराटकानामित्यादिलक्षित इति भावः । \* तदाश्रया, ग्लहाश्रया । शतशब्दो
न्यूनसंख्याया व्यवच्छेदको नाधिकसंख्याया इति तस्या अप्युपलक्षणमित्याह \* तद्धिकेति । वस्यमाणस्यात्रापि संवन्ध
इत्याह \* तस्मात् धूर्तेति । यत्र द्युते शतेन तद्धिकैर्वा काकिण्यादिभिः परिकल्पितं पणं जयति यः स जेता शतिकादिदृद्धिः। तस्मात् द्यूतकारात्तज्जेतुः सभाधिकारी पश्चकाकिण्यादीन्
पृक्षीयादिति भावः । तदाह \* जितग्लहस्येति । शागुक्तसभाप-

तिरत्र नेति सूचयन् तद्व्युत्पत्तिमाह \* सभेति । न राजा दिसभेति भावः । त्रीह्यादीति ठन् । फालितमाह \* कल्पिते ति । अक्षादिरूपाणि निष्ठिक्रिडाया उपकरणानि सामग्री रूपाणि काल्पितानि सम्पादितानि येनेत्यर्थः । तत्र हेतुं सूचयः न्नाह \* तदुपचितेति । उत्तराधीर्थमाह \* इतरस्मादिति । अस्यैव व्याख्या \* अपिरपूर्णेति । अत एवायं कितव एव न तुः धूर्त इति केचित् । वस्तुतोऽत्रापि तथैव पाठः ॥ १९९ ॥

मि॰ अव. एवं क्लुप्तवृत्तिना सभिकेन किं कर्ते व्यमित्यत आह ।

या॰ स सम्यक्पालितो दद्याद्राज्ञे भागं यथाकृतम् । जितमुर्ग्राहयेजेत्रे दद्यात्सत्यं वचः क्षमी ॥ २००॥

मि॰ य एवं क्छ्प्तवृत्तिर्यूताधिकारी स राज्ञा धूर् तिकितवेभ्यो रिक्षतस्तस्मै राज्ञे यथासंप्रतिपन्नमंश्रं द्यात्।तथा जितं यद्द्रव्यं तद् उद्ग्राहयेत्, बन्धः कग्रहणेनासेधादिना च पराजितसकाशादुद्धरेत्। उ द्धृत्य च तद्धनं जेत्रे जियने सिभको द्यात्। तथा क्षमी भूत्वा सत्यं वचो विश्वासार्थे यूतकारिणां द्यात्।

तदुक्तं नारदेन, (व्यव. १६।२)

सभिकः कारयेत् यूतं देयं दद्याच तत्कृतम्।इति॥२०१

बा० १ । इत्यत आहेति पाठः । इत्याहेति पाठे इत्याश ङ्कायामाहेत्यर्थः । कुत इत्याकाङ्कायामाह \* राज्ञेति। श्रजितं यदि ति । शब्दत इति भावः । द्यूतकारिणामिति शेषे पष्ठी । दद्यादि त्यस्यानुपङ्गः । २। तृतीयपादार्थे संमातिमाह \* तदुक्तमिति। \*तस्कृतं, िकत-षेन पणीकृतं देयं तत उद्गृत्य सभिको जेत्रे दद्याचेत्यर्थः॥२००॥ मि॰ अवः यदा पुनः सभिको दापयितुं न शकोति तदा राजा दापयोदित्याह ।

या॰ प्राप्ते नृपतिना भागे प्रसिद्धे धूर्तमण्डले । जितं ससभिके स्थाने दापयेदन्यथा न तु ॥ २०१॥

मि॰ प्रसिद्धे अप्रच्छन्ने राजाध्यक्षसमन्विते ससभिके सभिकसहिते कितवसमाजे सभिकेन च राजभागे दत्ते राजा धूर्तिकितवमाविप्रतिपन्नं जितं पणं
दापयत्। अन्यथा-प्रच्छन्ने सभिकरहिते अदत्तराजभागे धूते जितं पणं जेन्ने न दापयत्॥ २०१॥

बा० १। ससभिके इत्यस्यार्थः \*सभिकेति । धूर्त्तेत्यस्यार्थः 
क्षितवेति। प्राप्ते इत्यादिव्याख्या \*सभिकेनचेति । मूले स्थाने 
इति अव्ययं युक्तमित्यर्थकं, तद्यमाह \* अविप्रतिपन्नमिति । 
अर्थादाह \* पणमिति । अन्यथेत्यनेनोक्तत्रितयव्यतिरेक उच्यते इत्याहोक्तक्रमेण \* प्रच्छन्ने इत्यादि । \* जेन्ने इति । राजेति भावः ॥ २०१ ॥

मि॰ अवः जयपराजयविप्रतिपत्तौ निर्णयोपायमाह । या॰ द्रष्टारो व्यवहाराणां साक्षिणश्च तएव हि ।

यूतव्यवहाराणां द्रष्टारः सभ्यास्तएव राज्ञा नि-योक्तव्याः । न तत्र श्रुताध्ययनसंपन्ना इत्यादिर्निय-मोऽस्ति । साक्षिणश्च यूते यूतकारा एव कार्याः। न । तत्र स्त्रीयालघुद्धितवेत्यादिनिषेधोऽस्ति ॥

## ८७८ सन्याख्यायां मिताक्षरायां न्यवहाराध्याये २

मि॰ अव. कचित् यूतं निषेद्धुं दण्डमाइ । या॰ राज्ञा सचिह्नं निर्वास्याः कूटाक्षोपधिदेविचः॥२०२।

मि॰ कूटैरक्षादिभिरुपधिना च मतिवश्चनहेतुना मणिमन्त्रीषधादिना ये दीव्यन्ति तान् इवपदादिना-ऽङ्किपित्वा राजा स्वराष्ट्रान्निवीसयेत्।

नारदेन निर्वासने विशेष उक्तः, ( व्यव. १६।६ ) क्टाक्षदेविनः पापान् राजा राष्ट्राद्विवासयेत्। कण्ठेऽक्षमासामास्य स ह्येषां विनयः स्मृतः॥ इति।

यानि च मनुवचनानि चूतनिषेधपराःणि- (अ. ९ इलो. २२४)

् अ. २ २०।. २२४ ) धूतं समाह्रयं चैव यः क्रयात् कारयेत वा । तान् सर्वान् घातयेद्राजा श्रद्धांश्च द्विजलिङ्गिनः॥ इत्यादीनि तान्यपि क्रटाक्षदेवनविषयतया राजा-ध्यक्षसाभिकराहितद्युतविषयतयाच योज्यानि ॥२०२॥

उ० २। अक् चित्, न तु सर्वत्र । क्र्टाक्षादिभिदीं व्यतो दण्डाविधानात्ताहरी रक्षादिभिर्देवनं निपिद्धम्। एवं सभिकराजाध्यक्षरितिन्थलेऽपि देवनं निषिद्धमिति बोध्यम् । अक्टेंः, सकपटेः । अभिपदम्रपलक्षणमित्याह अक्षादीति । अक्षमालां, प्रकृताक्षान् दिमालाम् । सेवज्ञानायेति भावः । अहि, यतः । असः,

कण्ठे ऽक्षमालावन्धपूर्वकविवासः । \* एषां, क्रूटाक्षदेविनाम् । \* विनयः, शिक्षेत्यर्थः ।

३। विरोधं परिहरति श्रयानिचेति । क्र्टेत्युपलक्षणग्रुप-धेरपि । श्र राजेति । अत एव पूर्व तथा प्रतिपादितम् ॥२०२॥

मि॰ अव. किश्च।

या॰ द्यूतमेकमुखं कार्यं तस्करज्ञानकारणात् ।

मि॰ यत्पूर्वोक्तं यूतं तत् एकमुखम् एकं मुखं प्रधानं यस्य यूतस्य तत्त्रथोक्तं कार्यम् । राजाध्यक्षाधिष्ठितं राज्ञा कारियतव्यमित्यर्थः । तस्करज्ञानकारणात्-तस्करज्ञानरूपं प्रयोजनं पर्यालोच्य । प्रायदाश्चौर्या-र्जितधना एव कितवा भवन्ति, अतश्चौरिवज्ञानार्थ-मेकमुखं कार्यम् ॥

मि॰ अव. गृत्धर्म समाह्रयेऽतिदिशात्राह । या॰ एष एव विधिर्ज्ञेयः प्राणिद्यूते समाह्रये॥ २०३॥

मि॰ ग्लहे शतिकवृद्धेरित्यादिना यो वृत्धर्म उ-क्तः स एव प्राणिवृते मह्ममेषमहिषादिनिर्वर्त्ये समा-ह्रयसंज्ञके ज्ञातव्यः॥ २०३॥

### इति यूतसमाह्याख्यं प्रकरणम्।

बा० १ । क्षिकं चेति । अन्यत्रापि तित्रपेद्धुम् अन्यद्पि यूतिविषये आहेत्यर्थः । मुखपदार्थः क्ष प्रधानिमिति । विशिष्ट-तात्पर्यार्थमेवाह क राजाध्यक्षेति । कार्यते ऽनेनेति व्युत्पत्त्याः कारणशब्दः फलपरः, कर्मधारयः, ल्यव्लोपे पश्चमीत्याहः कत्तरकरेति । अन्यथा कारणादित्यस्य वैयर्ध्यं स्पष्टमेव ।

### ८८० सन्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराष्याये २

तात्पर्यार्थमाइ \* प्रायश इति । अत एव मनुः, ( अ. ९ ) चूतं समाह्वयं चैव राजा राष्ट्रानिवारयेत्। राज्यान्तकरणावेतौ द्वौ दोषौ पृथिवीक्षिताम् ॥ (२२१) प्रकाशमेतत्तास्कर्यं यद्देवनसमाहयौ । तयोर्नित्यं प्रतीघाते नृपतिर्यवनान् भवेत् ॥ (२२२) कितवान्कुशीलान् चौरान् पाखण्डस्थांश्च मानवान्। विकर्मस्थान् शौण्डिकांश्र क्षिप्रं निर्वासयेत्पुरात् ॥ (२२५) एते राष्ट्रे वर्त्तमाना राज्ञः प्रच्छन्नतस्कराः। विकर्मक्रियया नित्यं बाधन्ते भद्रिकाः प्रजाः ॥ (१२६) ब्रूतमेतत्युरा कल्पे दृष्टं वैरकरं महत्। तस्मात् द्यूतं न सेवेत हास्यार्थमपि बुद्धिमान् ॥ (२२७) पच्छनं वा प्रकाशं वा तिन्नषेवेत यो नरः। तस्य दण्डविकल्पः स्याद्यथेष्टं नृपतेस्तथा ॥ ( २२८ ) क्षत्रविद्शुद्रयोनिस्तु दण्डं दातुमशक्तुवन् । आनृण्यं कर्मणा गच्छेद्विमो दद्याच्छनैः शनैः॥ ( २२९ ) र्म्नाबाकोन्मत्तरुद्धानां दरिद्राणामरोगिणाम् । शिफाविद्ळरज्ज्वाद्योविद्ध्यान्नृपातिर्पम् ॥ इति । (२३०) अस्य द्यूतत्वाभावाछक्ष्यार्थं तस्याह अनिर्वर्त्ये इति॥२०३॥ इति चूतसमाह्याख्यं प्रकरणम्।

### अथ वाक्पारुष्यप्रकरणम् ॥ १८॥

मि॰ उ. इदानीं वाक्पारुष्यं प्रस्तूयते।
तल्लक्षणं चोक्तं नारदेन, (व्यव. १५।१)
देशजातिकुलादीनामाकोशन्यङ्गसंयुतम्।
यहचः प्रतिक्लार्थे वाक्पारुष्यं तदुच्यते॥
देशादीनाम् आक्रोशन्यङ्गसंयुतम्, उचैभीषणमाक्रोशो न्यङ्गमवद्यं तदुभययुक्तं, यत्प्रतिक्लार्थसुद्रेगजननार्थे वाक्यं तहाक्पारुष्यं कथ्यते।

तत्र कलहिषयाः खलु गौडा इति देशाक्रोशः।
नितान्तं खलु लोलुपा विष्रा इति जात्याक्रोशः।
क्रूरचरिता ननु वैश्वामित्रा इति कुलाक्षेपः। आदिग्रहणात्स्वविद्याशिल्पादिनिन्द्या विद्यच्छिल्प्यादिग्रहणाक्षेपो गृह्यते।

तस्य च दण्डतारतम्यार्थं निष्ट्ररादिभेदेन त्रैवि-ध्यमभिधाय तह्यक्षणं—

तेनैवोक्तम्, (व्यव. १५। इलो. २। ३)
निष्दुराइलीलतीव्रत्वात्तदिपि त्रिविधं स्मृतम्।
गौरवानुक्रमात्तस्य दण्डोऽपि स्यात्क्रमाहुमः॥
साक्षेपं निष्दुरं ज्ञेयमङ्लीलं न्यङ्गसंयुतम्।
पतनीयैष्ठपाकोदौस्तीव्रमाहुर्वनीपिणः॥ इति।
तत्र धिङ् मूर्खं जालमित्यादि साक्षेपम्। अत्र

तत्र धिङ् मूखे जाल्माभित्यादि साक्षेपम्। अत्र न्यङ्गामिति असभ्यमवद्यं भगिन्यादिगमनं, तद्युक्तम-इलीलम्। सुरापोऽसीत्यादिमहापातकाद्याकोद्यौर्युक्तं वचस्तीव्रम्।

अवः तत्र निष्हराक्षोशे सवर्णविषये द्ण्डमाह ।

### ८८२ सच्याख्यायां मिताक्षरायांच्यवहाराध्याये २

या॰ सत्यासत्यान्यथास्तोत्रैन्यूनाङ्गोन्द्रियरोगिणाम् । क्षेपं कराति चेदण्ड्यः पणानर्द्धत्रयोदशान् ॥ २०४॥

मि॰ न्यूनाङ्गाः करचरणादिविकलाः । न्यूनेन्द्रि-या नेत्रश्रोत्रादिरहिताः । रोगिणो दुश्चमप्रभृतयः । तेषां सत्येनासत्येनान्यथास्तोत्रेण च निन्दार्थया स्तुत्या । यत्र नेत्रयुगलहीन एषोऽन्ध इत्युच्यते तत्स-त्यम् । यत्र पुनश्रश्चष्मानेषोऽन्ध इत्युच्यते तत् अस-त्यम् । यत्र विकृताकृतिरेव दश्नीयस्त्वमसीत्युच्य-ते तत् अन्यथास्तोत्रम् । एवंविधर्यः क्षेपं भत्सनं करोत्यसौ अद्धीधिकद्वाद्दापणान् दण्डनीयः ।

( अ. ८ इलो. २७४ )

काणं वाडिप्यथवा खञ्जमन्यं वापि तथाविधम्। तथ्येनापि व्रवन् दाप्यो दण्डं कार्षापणावरम्।। इति यन्मनुवचनं, तत् अतिदुवृत्तसवणीविषयम्। यदा पुनः पुत्राद्यो मात्रादीन् शपन्ति तदा शतं दण्डनीया इति—

तेनैवोक्तम्, (मनु अ. ८ इलो. २७५)
मातरं पितरं जायां भ्रातरं इवद्युरं गुरुम्।
भाक्षारयन् दातं दाप्यः पन्थानं चाददहुरोः॥ इति।
एतच सापराधेषु मात्रादिषु गुरुषु निरपराधायां
च जायायां द्रष्टव्यम्॥ २०४॥

वा० १। प्राग्वदाह \* इदानीमिति । जातिक्रीह्मणत्वादिः । कुलं वंशपरम्परा । नारदीयं व्याचष्टे \* देशादीनामिति । अवद्यं ग-द्यम् । प्रत्येकयुक्तत्वं न विविक्षतिमित्याह \* तदुभयेति । अर्थशब्दः प्रयोजनवाचीत्याह \* उद्देगिति । देशाद्याक्रोशानुदाहरणत आ-ह \* तत्रेति । तेषां मध्ये इत्यर्थः । \* देशाक्रोशः, देशनिन्दा ! लोलुपः सतृष्णः । चारितमाचरणम् । वेश्वामित्रास्तत्पुत्रास्तत्पु-त्रादयः । \*स्विवद्येति । साक्षात्पुरुपानिन्दामकुर्वता तिन्नन्दाशये-नैव स्वयं विद्वानिप अविद्वानिव स्वीयविद्याशिल्पादिनिन्दया यत्र तद्विद्याविषयनेपुण्यमास्त यत्र वा शिल्पविद्यायां परः कुशलस्त-द्विद्वज्जनाद्यधिक्षेप इत्यर्थः ।

२ । \* तस्य चेति । वाक्पारुष्यस्येत्यर्थः । त्रैविध्ये ऽन्वयः । तत्र चेति पाठान्तरम् । तदा ऽव्यवहितान्वयः । \* दण्डेति । दण्डवेषम्याभिधानार्थमित्यर्थः । \* निष्ठु-रेति । तद्वपसंज्ञाभेदेनेत्यर्थः । \* तद्घक्षणं, निष्ठुरादिलक्षण-मपि । \* तेनैव, नारदेनैव । \* तदिप, वाक्पारुष्यमपि । \*त-स्य, त्रिविधस्य । निष्ठुराक्षेपादश्लीलाक्षेपो गुरुः, ततस्तीवाक्षेपो गुरुरित्यर्थः । साक्षेपमित्यादि व्याचष्टे \* तत्रेति । तेषां मध्ये इत्यर्थः । त्वामित्यस्य विशेषणद्वयम् । धिग्योगे द्वितीया । जा-स्मो ऽसमीक्ष्यकारी स्यात् ।

३। ननु पूर्व न्यङ्गमक्द्यमित्युक्तम् । तच्चावद्यत्वं निष्ठुरादिषु
निष्ठुवाक्पारुष्यभेदेषु साधारणमिति अत्राव्छीलरूपवाक्पारुष्यस्य न्यङ्गसंयुत्तमिति विशेषलक्षणकथनमयुक्तम्, अत आह अअत्रेति । तथा चासभ्यरूपो ऽवद्यविशेषो न्यङ्गशब्दार्थ इति भावः।
तत्स्वरूपमाह अभगिनीति । पतनीयैरित्यत्र साकाङ्कत्वाच्छेपमाह
अ युक्तमिति ।

तस्य व्याख्या \* करचरणादीति । न्यूनेन्द्रिया इत्यस्य व्या-ख्या \* नत्रेति । यथासंख्येन नान्वय इत्याह \* तेषामिति । अन्यथेत्यादेव्योख्या \* निन्दार्थेति । सत्यादिस्वरूपमुदाहरणे-न वाक्यार्थमध्ये एवाकाङ्क्षानिष्टत्तये आह \* यत्रेति । क्षेपा-र्थो \* यत्सेनमिति । अर्थोऽधमेष्वितिवश्यमाणेकमूलकरूप-नालाधवानुरोधेनार्धन्यूनास्त्रयोदशेति मूले समास इत्याशयेना-ह \* अर्थाधिकद्वादशेति ।

५। नन्वेवं मनुना कार्षापणादन्यूनदण्डाभिधानात्तस्य च षोडशपणात्मकत्वात्तेन विरोध इत्याह क काणं वेति। खझं पादविकलम् अन्याङ्गविकलमपिवा। क्षतथ्येन, सत्येनापि का-णादिशब्देन। अपिना ऽसत्यादिसमुचयः। कार्षापणः अवरो यस्मिन्दण्डे स तादृशः, अत्यन्ताल्पः कार्षापणो न तु ततो न्यून इत्यर्थः।

६। तं परिहरति \* तदातिदुर्हत्तेति । आचारादिभिरत्यन्त-निकृष्टसवर्णेत्यर्थः । तथा च तादशसवर्णेन यदि सवर्ण एवा-क्षिप्यते तथा, तदा तद्विषय एव दण्डो न सर्वविषय इति विष-यभेदान्त्र विरोध इति भावः ।

७। विशेषमाह \* यदा पुनिरिति । \* शतं, पणाः । \* ते-नैव, मनुनैव । \* आक्षारयन्, अभिश्रपन् । \* अदद्त्, अ-त्यजन् ।

८। ननु जायायाः शापे मात्राद्यभिशापसाम्येन दण्ड-विधानं न युक्तमत आह \* एतचेति । \* गुरुषु, पूज्येषु । गु-रुभिन्नं निमित्तम् । एतेन भार्यादीनां तत्साम्येन दण्डविधानं समाधेयमिति कुल्ल्कभट्टोक्तं समाहितम् । मेधातिथिस्त्वाक्षारणं भेदनमुक्ता तनयं गुरुमिति पाठमङ्गीकृत्य मात्रादीनां मिथो भेदनकर्तुरयं दण्डाविधिरिति व्याख्यातवान् ॥ २०४ ॥

मि॰ अव. अञ्चलिलाक्षेपे दण्डमाह ।

या॰ अभिगन्तास्मि भगिनीं मातरं वा तवेति ह । शपन्तं दापयेद्राजा पञ्चाविंशातिकं दमम् ॥ २०५॥

मि॰ त्वदीयां भगिनीं मात्तरं वा आभिगन्तास्मी-ति शपन्तम्, अन्यं वा—त्वज्ञायामभिगन्तास्मीत्येवं शपन्तं राजा पश्चविंशतिकं—पणानां पश्चाधिका विं-शतिर्धस्मिन्दण्डे स तथोक्तः तं दमं दापयेत्॥२०५॥

वा० १ । मूले हशब्दश्रार्थे, तत्समुचेयमाह अअन्यं वेति । तद्रथमेवाह अत्रवायामिति । पश्चिवंशितकिमित्यस्य व्याख्या अपनामिति ॥ २०५ ॥

मि॰ अव. एवं समानगुणेषु वर्णिषु दण्डमिभधाय विषमगुणेषु दण्डं प्रतिपाद्यितुमाह ।

या॰ अर्द्धोऽधमेषु द्विगुणः परस्त्रीषूत्तमेषु च ।

अधमेष्वाक्षेप्त्रपेक्षया न्यूनवृत्तादिगुणेष्वधीं द्-ण्डः। पूर्ववाक्ये पश्चविंदातेः प्रकृतत्वात्तद्पेक्षयाऽद्धः सार्द्धद्वाद्वापणात्मको द्रष्टव्यः। परभायीसु पुनर-विद्योषेण द्विगुणः पश्चविंदात्यपेक्षयेव पश्चाद्यात्पणा-त्मको वेदितव्यः। तथोत्तमेषु च स्वापेक्षयाऽधिक-श्रुतवृत्तेषु दण्डः पश्चाद्यात्पणात्मक एव।

अव. वर्णानां मूर्द्धावसिक्तादीनां च परस्पराक्षेपे दण्डकल्पनामाह ।

या॰ दण्डप्रणवनं कार्य वर्णजात्युत्तराधरैः ॥ २०६॥

मि॰ वर्णा ब्राह्मणाद्यः। जातयो मूर्द्धावसिक्ताः चाः। वर्णाश्च जातयश्च वर्णजातयः। उत्तराश्च अधः राश्च उत्तराधराः। वर्णजातयश्च ते उत्तराधराश्च व र्णजात्युत्तराधराः। तैः वर्णजात्युत्तराधरैः परस्परः माक्षेपे क्रियमाणे दण्डस्य प्रणयनं प्रकर्षेण नयनमूहन् वेदितव्यम्।

तच दण्डकल्पनमुत्तराधरेशित विशेषोपादाना दुत्तराधरभावापेक्षयेव कर्तव्यमित्यवगम्यते । यथा मूर्द्वाविसक्तं ब्राह्मणाद्धीनं क्षात्रियादुत्कृष्टं चाकुरुष् ब्राह्मणः क्षात्रियाक्षेपिनिमित्तात्पश्चारात्पणदण्डातिक श्चिद्धिकं पश्चसप्तत्यात्मकं दण्डमद्दीते । क्षात्रियोऽपि तमाकुर्य ब्राह्मणाक्षेपिनिमित्ताच्छतदण्डादूनं पश्च सप्तातिमेव दण्डमहित । मूर्द्वाविसक्तोऽपि तावा कुर्य तमेव दण्डमहित ।

मूर्द्वावसिक्ताम्बष्टयोः परस्पराक्षेषे ब्राह्मणक्षात्रिः ययोः परस्पराक्रोज्ञानिमिक्तकौ यथाक्रमेण दण्डौ वे दितव्यौ । एवमन्यत्राप्यूहनीयम् ॥ २०६ ॥

वा० १। अवलीलाक्षेपे एव स्थलविशेषे दण्डविशेषप्रतिपादव मूलिपित्याह \* एविपिति । गुणो वृत्तादिः । \* विणिषु, सवर्णेषु । \*विपमगुणेषु, तेष्वेव । पूर्ववाक्यस्य संख्यापेक्षयाऽत्राद्धद्वैगुण्याः दिप्रतिपादनादव्लीलाक्षेपविपयकमेवेदम् । तद् ध्वनयन्बक्ष्यति व्याख्याने पूर्वेत्यादि । साकाङ्कत्वादाह \* आक्षेप्त्रपेक्षयेति । अधमत्वं न जातिकृतं, तत्र तस्य वक्ष्यमाणत्वात् । अत आह \*न्युनवृत्तेति । आकाङ्कानिरासायाह \*पूर्वेति । \*अविशेषेणोति । आक्षेप्त्रपेक्षया न्युनवृत्तस्याधिकवृत्तस्य समवृत्तस्य वा भार्येति ययाकथंचित्परभार्यात्वमत्र विवक्षितम् । अत एवाविशेषेणेत्यु-क्तम् । अन्यूनष्टत्तसंविध्वत्वे भेदेनोक्त्यसङ्गतिर्द्विगुणदण्डासङ्गति-व । अधिकवृत्तादिसंविध्यत्वेऽप्याद्यदोष एव । समवृत्तादिसंब-विध्यत्वेऽपि तथा । पूर्वत एव त्राप्तत्वात् । तस्मात्रितयभिन्नवि-पयकं तदिति भावः ।

२। न च पूर्वपद्यव्याख्यावसरे "अन्यं वा त्वज्ञायाम्" इत्याद्यक्का पञ्चविंशतिको दम चक्तः, इह तु पञ्चाशत्पणात्मक इति मिथो विरोध इति वाच्यम् । पूर्वत्र धार्याद्वारा पुरुषस्या- क्षेपे दण्डविशेष उक्तः, अत्र तु परभार्याया एवाक्षेपे विशेष उच्यतइति भेदात्।

च. ३। अवर्णानां, ब्राह्मणादीनाम्। अकल्पनां, न तु दण्ड-म् । चतुर्णा युगपत् द्वंद्वभ्रमाभावायाह अवर्णाश्चेत्यादि । क्रमवि-वक्षया न दोषः । यथासंख्यमप्यत एव सिद्धम् । प्रत्यासत्तेरन्य-स्याभावाचाह अपरस्परमिति । कल्पनामेवाह अपकर्षेणेति ।

४। विशेषं तत्राह \* तचेति । विशेषो विशेषणम् । शेषो इति पाठेऽप्येवम् । \* उत्तराधरभावेति । वर्णकर्तृको जातिविषयकः जातिकर्तृको वर्णविषयको वा य आक्षेपस्तद्नुरोधेनेत्यर्थः । तत्र ब्राह्मणकर्तृकमूद्धीवसिक्तविषयकाक्षेषे आह \* यथेति । प्राति- छोम्येतिवक्ष्यमाणवचनेन क्षत्रियकर्तृकत्राह्मणविषयाक्षेषे ब्रा- ह्याप्यकर्तृकक्षत्रियविषयाक्षेषे च क्रमेण प्रतिपादितं शतपणं पञ्चा- शत्पणात्मकं च वृद्धिस्थीकृत्याह \* क्षत्रियाक्षेषेति । ब्राह्मणकर्तृकक्षत्रियविषयाक्षेषेत्यर्थः । किंचित् अधिकं यस्मिन्निति बहुत्री- हिः । पदद्वयं वा । किंचिदिति पादाशयकम् । स चात्र शतापे- क्षया चतुर्याक्षः । तथा च तत्पादाधिकं तत्स्वरूपमाह \* पञ्च- सप्तत्यात्मकिमिति ।

५। क्षत्रियकर्तृकमूर्द्वाविसक्तिविषयाक्षेपे दण्डमाह \* क्षत्रि-योऽपीति। \* तं, मूर्द्वाविसक्तम् । \* ब्राह्मणाक्षेपेति। क्षत्रि-यकर्तृकब्राह्मणाविषयकाक्षेपेत्यर्थः । \* ऊनं, पादोनम् । तदे-वाह \* पश्चेति। अईतीत्यस्यानुषद्गः । मूर्द्वाविसक्तस्य ब्राह्म-णापेक्षया न्यूनत्वात् क्षत्रियापेक्षया अधिकत्वात् क्षत्रियकर्तृक-ब्राह्मणाक्षेपनिमित्ताच्छतदण्डाद् न्यूनः, ब्राह्मणकर्तृकक्षत्रियाक्षेप-निमित्तात्पश्चाश्चत्पणादिधिकः पश्चसप्तत्यात्मक एव दण्ड इत्यर्थः।

६। द्वितीये आह \* मूर्द्धाविसक्तोऽपीति। \* तावाकुश्येति।
ब्राह्मणक्षत्रियावाकुश्येत्यर्थः। यद्यपि तद्भेदेनापि दण्डव्यक्तिः
भिन्ना तथापि जात्येक्यादाह \* तमेव दण्डमिति । मूर्द्धाविसः
क्रम्य क्षत्रापेक्षयाऽधिकत्वेन क्षत्रकर्तृकव्राह्मणविषयाक्षेपिनिमः
जकशतदण्डापेक्षया पादोनं शतं पश्चसप्तत्यात्मक एव दण्डो
मूर्द्धाविसक्तेन ब्राह्मणाक्षेपे कृते, तथा मूर्द्धाविसक्तस्य ब्राह्मणाः
पेक्षया न्यूनत्वेन ब्राह्मणकर्तृकक्षत्रियाक्षेपिनिमित्तदण्डात्पश्चाशः
त्पणात्मकात्पादाधिकः पश्चसप्तत्यात्मक एव दण्डो मूर्द्धाविसिः
क्तेन क्षत्रियाक्षेपे कृते, इत्युभयथापि तावानेव दण्ड इत्यर्थः।

७। एवं वर्णजात्योर्मिथ आक्षेपे दण्हमुक्का जातिष्वेव ब्राह्म णात् क्षत्रियायां वैश्यायां च जातयोर्भूद्विवसिक्ताम्बष्ठयोर्मिथ आक्षेपे दण्डमाह \* मूर्द्वित । अत्र ब्राह्मणस्थानीय आद्यः क्षत्रियस्थानीयोऽन्त्यः । तथा चाम्बष्टेन मूर्द्विवसिक्ताक्षेपे शतं। विपरीते तु पश्चाशदिति व्यवस्था विश्वेया ।

८ । वर्णानुलोमप्रतिलोमापवादे तु पूर्वोक्तन्यायेन पा दोनः पादाधिको वा दण्डः । अत्र पञ्चाशदपेक्षया पादक्ल प्तिन शतापेक्षया । तथा च क्षत्रियापेक्षयाऽम्बष्टस्य न्यू नत्वाद्वैश्यापेक्षया दण्डः पञ्चविंशत्यात्मकस्तस्मात्पादाधिक सार्द्धसप्तित्रंशदात्मको दण्डो भवति । ब्राह्मणेन निपादा-सेपे पादोनैकोनविंशतिपणानां दण्डः । अत्र पश्चिविंशत्यपेक्षया पादव्यवस्था । ततश्च वैश्यापेक्षया न्यूनत्वान्निपादस्य शुद्रापेक्ष-याऽधिकत्वाच ब्राह्मणेन वैश्याक्षेपे यो दण्डः पश्चिविंशत्यात्मक-स्तदपेक्षया पादन्यूनो, ब्राह्मणेनैव शुद्राक्षेपे यः सार्द्धादशपणा-त्मको दण्डस्तदपेक्षया पादाधिकः पादोनैकोनविंशत्यात्मको दण्डः।

१। निषादेन ब्राह्मणाक्षेपे पञ्चसप्तत्यधिकं शतं दण्डः। अत्रापि पुनः शतापेक्षयेव पादच्यवस्था। तथा च शुद्रा-पेक्षया निषादस्याधिकत्वेन वैश्यापेक्षया च न्यूनत्वेन शुद्रेण ब्रा-ह्मणाक्षेपे यो दण्डो वधात्मकः शारीरस्तस्मादर्थदण्डस्य न्यून-त्वेन शुद्रकृतब्राह्मणाक्षेपिनिमित्तकदण्डातिंकचिन्न्यूनो वैश्येन ब्रा-ह्मणाक्षेपे यो दण्डः सार्धशतं तस्मातिंकचिद्।धिकः पञ्चसप्तत्य-धिकं शतं दण्डो भवति।

१०। अम्बष्ठेन ब्राह्मणाक्षेपे पश्चविंशत्यधिकं शतं दण्डः। वै-श्यतोऽम्बष्ठस्याधिकत्वेन क्षत्रियतो न्यूनत्वेन च वैश्येन ब्राह्मणा-क्षेपे सार्धशतं यो दण्डस्तस्मान्न्यूनः, क्षत्रियकर्तृकब्राह्मणाक्षेपे यो दण्डः शतात्मकस्तस्माद्धिकः पश्चविंशत्यधिकं शतं दण्डो भवति।

११। मूर्द्धाविसक्तकर्तकबाह्मणविषयाक्षेषे यः पूर्व दर्शितः स एव वर्णजात्यानुलोम्यप्रातिलोम्यापवादे कल्पनाक्रमः। जातिष्वेवानुलोम्यप्रातिलोम्यापवादे तु ब्राह्मणक्षत्रियविशामि-व मूर्द्धाविसक्ताम्बद्धनिपादानामपि यथाक्रमं पश्चाशत्पश्चविशानितिसार्द्धद्वदशसार्धश्चतशतपश्चाशदात्मकदण्डस्योहनं श्चेयम्। यथा संनिहिताधिकापेक्षयाऽधिका दण्डो व्यवहिताधिकाक्षेपे तथैव संनिहितन्यूनापेक्षया न्यूनो दण्डो व्यवहितन्यूनाक्षेपे इति। तदाह \* एवमिति ॥ २०६॥

### ८९० सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराघ्याये २

मि॰ अव. एवं सर्ववर्णविषये दण्डमिभधाय वर्णा-नामेव प्रतिलोमानुलोमाचेपे दण्डमाह ।

या॰ प्रातिलोम्यापवादेषु द्विगुणित्रगुणा दमाः । वर्णानामानुलोम्येन तस्मादर्द्वार्द्वहानितः ॥ २०७॥

मि॰ अपवादा अधिचेपाः। प्रातिलोम्येनापवादाः प्रातिलोम्यापवादास्तेषु ब्राह्मणाकोश्वकारिणोः क्षात्रि-यवैश्ययोर्थथाक्रमेण पूर्ववाक्यीयद्विगुणपदोपात्तपश्चा-शात्पणापेक्षया द्विगुणाः शतपणास्त्रिगुणाः सार्द्धशत-पणा दण्डा वेदितव्याः। शुद्रस्य ब्राह्मणाकोशे ताडनं जिह्वाच्छेदनं वा भवति।

यथाह मनुः, (अ०८ स्त्रो. २६७)
दातं ब्राह्मणमाकुइय क्षत्रियो दण्डमहीत ।
वैद्योऽध्यर्द्धशतं द्वे वा शद्रस्तु वधमहीत ॥ इति ।
विद्शुद्रयोरि चित्रयादनन्तरैकान्तरयोस्तुल्यन्यायतया शतमध्यर्द्धशतं च यथाक्रमेण क्षत्रियाकोशो
विदितव्यम् । शद्रस्य वैद्याकोशो शतम् ।

आनुलोम्येन तु वर्णानां क्षात्रियविद्शुद्राणां ब्रा-ह्मणेनाक्रोशे कृते तस्माद्वाह्मणाक्रोशिनिमत्ताच्छत-परिमितात्चित्रियद्ण्डात्प्रतिवर्णमर्छस्यार्डस्य हानिं कृत्वाऽवशिष्टं पश्चाशत्पश्चविंशत्यर्धत्रयोदशपणात्मकं यथाक्रमं ब्राह्मणो दण्डनीयः।

तदुक्तं मनुना, (अ०८ श्हो २६८)। पश्चादाद्वाद्यापो दण्ड्यः क्षात्रियस्याभिद्यांसने। वैद्ये स्यादर्द्वपश्चादाच्छ्दे द्वाद्दाको दमः॥इति। क्षत्रियेण वैद्ये शूद्रे वाऽऽक्रुष्टे यथाक्रमं पश्चाद्यात्प-अविंदातिकौ दमौ, वेद्यस्य च शूद्राकोदो पश्चादा-दित्यूह्नीयम् । ब्राह्मणराजन्यवत्चित्रयवैद्ययोरिति गौतमस्मरणात्।

(अ.८ श्हो. २७७) विद्शूद्रयोरेवमेव स्वजातिंपति तत्त्वतः। इति मनुस्मरणाच ॥ २०७॥

वा० १। \* एवं सर्ववर्णिति। सर्वे च वर्णाश्चेति समासः। सर्वे मुद्धीवसिक्तादयः। वर्णाः ब्राह्मणादयः। एवेन जातिव्यवच्छे-दः। मिथ इति शेषः। प्रातिलोम्यानुलोम्याभ्यामाक्षेषे इत्यर्थः। अपवादो वाधो नात्र विवक्षित इत्याह \* अधिक्षेपा इति ।

अपवादस्तु निन्दायामाज्ञाविश्रम्भयोरपि । इति विक्वः ।

\* ब्राह्मणेति । तद्विषयंकेत्यर्थः । \* पूर्ववाक्यीयाद्वेगुणेति । अर्घोऽधमेषु द्विगुण इत्यत्रोपात्तंद्विगुणेत्याद्यर्थः । वाक्यद्वीति-पाठे तत्संवान्धिद्विगुणपदेत्याद्यर्थः । द्वैगुण्यं त्रैगुण्यं चोदाहरणे-नाह \* शतेत्यादि । अविरोधायोभयोक्तेः फलं कथयन् न्यूनतां निराचष्टे \* शूद्रस्येति । ब्राह्मणविषयकाक्रोशे इत्यर्थः । \* अध्य-द्वेशतमिति । सार्धशतमित्यर्थः । तत्रैव पक्षान्तरमाह \* द्वे वेति । छाधवगौरवापेक्षया विकल्पः । \* वधं, ताडनादिक्ष्पम् ।

२। अत्र दमा इति वहुवचनं निमित्तभूतवर्णापराधवाहुल्या-भिप्रायेण । तथा हि । क्षत्रियवैश्याभ्यां ब्राह्मणे वैश्यश्द्राभ्यां क्षत्रिये शुद्रेण वैश्ये एवमानुलोम्येनापीति तद्घाहुल्यम् । तदेतद-भिषेत्यैव ब्राह्मणविषयकक्षत्रियवैश्यकर्त्वकापराधे यो न्याय ज-क्तस्तं क्षत्रियविषयकवैश्यश्चद्रकर्त्वकापराधेऽप्यतिदिश्चति \* विट्-शूद्रयोरपीति । अनन्तरः संनिहितः । एकान्तरः एकेन व्य- वहितः । यथा ब्राह्मणादनन्तरैकान्तरयोः क्षत्रियवैश्ययोर्ब्राह्मण-विषयापराधे दण्डस्तथैव क्षत्रियादनन्तरैकान्तरयोर्वैश्यशूद्रयोर-पीत्यर्थः । ब्राह्मणानन्तरेण क्षत्रियेण ब्राह्मणाक्रोशे शतिमव वै-श्यानन्तरेण शूद्रेण वैश्याक्रोशेऽपि शतिमत्याह \* शूद्रस्य चेति ।

३।वर्णानामित्युत्तरार्धं व्याचिष्टं \* आनुलोम्ये न त्विति।
शेषमाकाङ्कितं मकृतमाह \* आक्रोशे इति। तस्मादिति मौलस्य
व्याख्या \* ब्राह्मणाक्रोशेति। क्षत्रियकर्तृकब्राह्मणविषयाक्षेपनिमित्तात् क्षत्रसंबन्धिशतपरिमितदण्डादित्यर्थः।मत्यासत्तेराह \*मतिवर्णमिति। ब्राह्मणेन क्षत्राक्षेपे कृते शताद्धं पश्चाशत् दण्डः,
तेनैव वैश्याक्षेपे कृते पश्चाशतोऽधं पश्चविशतिः, तेनैव च शद्राक्षेपे कृते पश्चविशतेरधं साद्द्वादशपणा इति विवेकः। वीष्सयम्। हानित इत्यपादानपश्चम्यन्तात्तिसिरित्याह \* हानिं कृत्वेति।
अत एव शेषं साकाङ्कमाह \* अवशिष्टमिति। \* अर्धेति। अर्धन्यूनत्रयोदशेत्यर्थः। \* पश्चाशत्,पणान्। \* क्षत्रियस्येति। क्षत्रियविषयकेत्यर्थः। \* वैश्ये, अभिशस्ते साति। एवमग्रेऽपि। ब्राह्मणो दण्ड्यः स्यादित्यर्थः। \* द्वाश्वक इति। सार्द्धः। परिमाणे कन्।

४। उक्तरित्यैवोक्तन्यायमन्यत्राप्याह \* क्षत्रियेणेति। अन्त्राद्ये गौतमसंमितमाह \* ब्राह्मणराजन्यविति । तयोस्तान्द्र्ययोर्यथा न्यायस्तथाऽनयोरिप तादृशयोरित्यर्थः। द्वितीये मनुसंमितिमप्याह \* विडिति । वैश्यश्रुद्रयोः स्वजातिं प्रति अन्योन्यजातिं प्रति आक्रोशे एवमेव ब्राह्मणक्षात्रियवत् । वैश्ये श्रुद्धाकोशिनि प्रथमसाहसः, श्रुद्धे वैश्याक्रोशिनि पध्यमसाहस इन्त्येवंरूपं दण्डप्रणयनं जिह्वाच्छेदरितं तत्त्वतो यथावत्कर्त्तव्यमिति शास्त्रनिश्चय इत्यर्थः । अस्य हि—

छेदवर्ज प्रणयनं दण्डस्येति विनिश्चयः । इत्युत्तरार्द्धम् । (मनु. ८ । २७६) ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यां तु दण्डः कार्यो विजानता । ब्राह्मणे साइसः पूर्वः क्षत्रिये त्वेव मध्यमः ॥

इति पूर्वपद्यं च । ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यां मिथः पतनीयाक्रोशे कृते दण्डशास्त्रज्ञेन राज्ञा दण्डः कार्यः । दण्डमेव विशेषेणाह श्रवाद्मणेति । ब्राह्मणे क्षत्रियाक्रोशिनि प्रथमसाहसः कार्यो ब्रान्मणाक्रोशिनि पुनः क्षत्रिये मध्यमसाहस इति तद्र्यः । एवं च तद्रिप पतनीयाक्रोशिविषयमेव यद्यपि तथापि तुल्यन्यायतयाऽ- त्रोपन्यस्तं व्याख्यात्रा । अनेन च मनुना— एकजातिर्द्विजातींस्तु वाचा दारुणया क्षिपन् । जिह्नायाः प्राप्नुयाच्छेदं जघन्यप्रभवो हि सः॥ (ना.व्यव. १५।२२)

इति स्वयमेव पागुक्तो जिह्वाछेदो वैश्ये निवारितो ब्राह्म-णक्षत्रियाक्रोशविषयएवावतिष्ठते । शुद्रो द्विजातीन् पातकादि-ना वाचाऽऽकुश्य जिह्वाछेदं लभते, यस्मादसौ पादाख्यात्रिक्च-ष्टाङ्गाज्जात इति तदर्थः ॥ २०७ ॥

मि॰ अवः पुनर्निष्ठुराक्षेपमधिकृत्याइ । या॰ बाहुग्रीवानेत्रसिक्थविनाशे वाचिके दमः । शत्यस्तदार्द्धिकः पादनासाकणकरादिषु ॥ २०८ ॥

मि॰ बाह्वादीनां प्रत्येकं विनाशे वाचिके वाचा प्रतिपादिते तव बाह्व छिनद्मी त्येवं रूपे शत्यः शतपरि-मितो दण्डो वेदितव्यः । पादनासाक्षणकरादिषु आ-दिग्रहणात्स्किगादिषु वाचिके विनाशे तदर्खिकः तस्य शतस्यार्धे तदर्धे तद्यस्यास्त्यसौ तदर्खिकः पञ्चाशस्य- ८९४ सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

णिको दण्डो वेदितव्यः ॥ २०८॥

बा० १। सत्यासत्यान्यश्वास्तोत्रैरित्यनेनोक्तत्वादाह \* पुनरिति । सिंहावलोकनन्यायेनेति भावः । \* अधिकृत्येति । बुद्धिस्थीकृत्येत्यर्थः । द्वंद्रतोऽर्थान्तरानिरासायाह \* प्रत्येकिमिति ।
युगपत्तदसंभवादिति भावः । वाचिके इत्यस्य व्याख्या \* वाचेति । तदेवोदाहरणेनाह \* तवेति । करादिष्विति विषयसप्तमीत्याह \* वाचिके इति । अत्र वाचिके इत्युक्त्या ऽस्य निष्ठुराक्षेपविषयत्वं स्पष्टम् ! एवमग्रेऽपि ॥ २०८ ॥

मि० अव. किञ्च।

या॰ अशक्तस्तु वदन्नेवं दण्डनीयः पणान्दश । तथा शक्तः प्रतिभुवं दाप्यः क्षेमाय तस्य तु ॥२०९॥।

मि॰ यः पुनर्ज्वरादिना श्लीणशक्तिः त्वद्वाह्वाद्यङ्ग-भङ्गं करोमीत्येवं शपति असौ दश पणान्दण्डनीयः। यः पुनः समर्थः चीणशक्तिं पूर्ववदाक्षिपति असौ पूर्वोक्तशतादिदण्डोत्तरकालं तस्याशक्तस्य श्लेमार्थं प्रतिसुवं दापनीयः॥ २०९॥

वा० १। \* किं चेति । अन्यदिष तिद्वषये उच्यते इत्यर्थः । त्वर्थमाह \* यः पुनिरिति । एवं वदिन्तत्यस्यार्थमाह \* त्वदिति । शक्तः इत्यस्यार्थः \* समर्थ इति । अर्थादाह \* क्षीणशक्तिरि-ति । तथेत्यस्यार्थः \* पूर्ववदिति । अत्र विषये दण्डस्योक्त-त्वादत्रानुक्तिरित्याह \* पूर्विकिति ॥ २०९ ॥

मि॰ अवः तीव्राक्षोशे दण्डमाह । या॰ पतनीयकृते क्षेपे दण्डो मध्यमसाहसः । उपपातकयुक्ते तु दाप्यः प्रथमसाहसम् ॥ २१० ॥

मि॰ पातित्यहेतुभिर्व्वस्नहत्यादिभिर्विणनामाक्षेपे
मध्यमसाहसो दण्डः। उपपातकसंबद्धे पुनर्गोवस्त्वमसीत्येवमादिरूपे क्षेपे प्रथमसाहसं दण्डनीयः॥२१०॥

बा० १। पतनीये करणे अनीयर् इत्याह \* पातित्यहेतुभिरिति।

\* वर्णिनामिति। मिथ इति शेषः । इदमपि क्षत्रियकर्तृकब्राह्मणाक्षेपविषयं, प्रागुक्तमनोः, अन्यत्र तथैव कल्पना बोध्या इति
केचित्। वर्णिपदं मूर्द्धाविसक्तादिजातीनामप्युपलक्षणम् । तथा
च जातिष्वपि मिथः पतनीयैराक्षेपे मध्यमसाहसः, उपपातकैराक्षेपे प्रथमसाहस इत्येव निर्णयः । वर्णजात्योर्मिथ आक्षेपेऽपि
पूर्वोक्त एव दण्डः। वर्णिष्वपि न्यूनाधिकभावं विना मध्यमसाहसादिदण्डविधानादितरत्रापि तथा कल्पनस्य प्रामाणिकत्वात्
इति बोध्यम् । युक्तेत्वित्यर्थमाह \* संबद्धे पुनरिति ॥ २१० ॥

मि॰ अव. किश्च।

त्रैविद्यनृपदेवानां क्षेपउत्तमसाहसः ।

मध्यमो जातिपूगानां प्रथमो ग्रामदेशयोः ॥ २११॥

मि॰ त्रैविद्याः वेदत्रयसंपन्नास्तेषां राज्ञां देवानां च क्षेपे उत्तमसाहसो दण्डः । ये पुनर्नाद्यणमृद्धीव-सिक्तादिजातीनां पूगाः सङ्घास्तेषाम् आक्षेपे मध्यम-साहसो दण्डः । ग्रामदेशयोः प्रत्येकमाक्षेपे प्रथमसाहसो दण्डो वेदितव्यः ॥ २११ ॥

इति वाक्पारुष्यं नाम विवादपदम् । बा॰ १। क्षकिं चेति । प्राग्वत् । अत्र जातिपद्ग्रुभयपरिम-

### ८९६ सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराघ्याये २

त्याह \* ये पुनर्ज्ञीह्मणेति । अन्यथा न्यूनतापत्तेरिति भावः । जातिपूगानामित्येकं निमित्तं न तु द्वंद्व इत्याह \* जातीनां पूगा इति । अयं चात्र सामान्यतः समुदायवाचीत्याह \* सङ्घा इति। अत्र बहुवचनबळात् तेषां प्रत्येकं सङ्घा यथाकथित्रत्ति मिलितानां वा सङ्घा इति विवक्षितम् । सर्वथाऽपि स एव दण्ड इति बो-ध्यम् । प्राग्वदाह \* प्रत्येकमिति ॥ २११ ॥

इति वाक्पारुष्यप्रकरणम्।

अथ दण्डपारुष्यप्रकरणम् ॥ १९ ॥

मि॰ उ दण्डपारुष्यं नाम संप्रतिप्रस्त्यते ।

तत्स्वरूपं च नारदेनोक्तम्, (व्यव. १५ । ४ )

परगात्रेष्वभिद्रोहो हस्तपादायुधादिभिः ।

भस्मादिभिश्चोपघातो दण्डपारुष्यमुच्यते॥इति ।

परगात्रेषु स्थावरजङ्गमात्मकद्रव्येषु हस्तपादायुधैः आदिग्रहणाद्रावादिभियोंऽभिद्रोहो हिंसनं दुःखोत्पादनं, तथा भस्मना आदिग्रहणाद्रजःपङ्गकरीषाद्येश्च य उपघातः संस्पर्शनरूपं मनोदुःखोत्पादनं, तदुभयं दण्डपारुष्यम् । दण्ड्यतेऽनेनेति दण्डो देहः तेन यत्पारुष्यं विरुद्धाचरणं जङ्गमादेर्द्रव्यस्य तद्दण्डपारुष्यम् । तस्य त्ववगोरणादिकरणभेदेन
त्रैविध्यमभिधाय हीनमध्यमोत्तमद्रव्यरूपकर्मत्रीवि-

तेनैवोक्तम्, (व्यव. १५। इलो. ५।६)
तस्यापि दृष्टं त्रैविध्यं हीनमध्योक्तमक्रमात्।
अवगोरणिनः राङ्कपातनक्षतद्श्रीनैः॥
हीनमध्योक्तमानां तु द्रव्याणां समातिक्रमात्।
त्रीण्येव साहसान्याहुस्तत्र कण्टकशोधने॥ इति।
निःशङ्कपातनं निःशङ्कपहरणम् । त्रीण्येव साहसानि-त्रिप्रकाराण्येव सहसा कृतानि दण्डपारूष्यागीत्यर्थः।

तथा वाग्दण्डपारूष्ययोरुभयोरिप द्वयोः प्रयुत्त-त्रस्योमेध्ये यः क्षमते तस्य न केवलं दण्डाभावः केंतु पूज्य एव ।

ध्यात् पुनस्त्रीविध्यं-

### ८९८ सच्याख्याचां मिताक्षरायांच्यवहाराध्याये २

तथा पूर्वे कलहे प्रवृत्तस्य दण्डगुरुत्वम्। कलहे च बद्धवैरानुसन्धातुरेष दण्डभाक्त्वम्। तथा व्योरपराधविद्योषापारिज्ञाने दण्डः समः। तथा इवपचादिभिराघीणामपराधे कृते सज्जना एव दण्डदापनेऽधिकारिणः, तेषामशक्यत्वे तान् राजा घातयेदेव नार्थे गृह्णीयात्-इत्येवं पश्चप्रकारा विधयः-तेनैवोक्ताः, (व्यव. १५ इलो. ७–१४ ) विधिः पश्चाविधस्तूक्त एतयोरुभयोरिप । पारुष्ये सति संरम्भादुत्पन्ने कुद्धयोर्द्धयोः॥ स मान्यते यः क्षमते दण्डभाग्योऽतिवर्तते । पूर्वमाक्षारयेचस्तु नियतं स्यात्स दोषभाक्॥ पश्चाद्यः सोऽप्यसत्कारी पूर्वे तु विनयो गुरुः। द्वयोरापन्नयोस्तुल्यमनुबन्नाति यः पुनः ॥ स तयोर्पडमाप्नोति पूर्वो वा यदि वेतरः। पारुष्यदोषावृतयोर्युगपत्संप्रवृत्तयोः॥ विशेषश्चेन्न लक्ष्येत विनयः स्यात्समस्तयोः। इवपाकषण्डचण्डालव्यङ्गेषु वधवृत्तिषु ॥ हस्तिपवात्यदासेषु गुर्वाचार्यन्येषु च। मर्यादातिक्रमे सद्यो घात एवानुशासनम् ॥ यमेव ह्यतिवर्तेरन्नेते सन्तं जनं नृषु। स एव विनयं कुर्यात्र तिहनयभाङ् नृपः॥ मला ह्येते मनुष्याणां धनमेषां मलात्मकम्। अतस्तान्घातयेद्राजा नार्थदण्डेन दण्डयेत्।। इति अव॰ एवंभूतद्ण्डपारुष्यनिर्णयपूर्वकत्वाद्युडप्रण यनस्य तत्स्वरूपसंदेहे निर्णयहेतुमाह ।

या॰ असाक्षिकहते चिह्नैर्युक्तिभिश्चागमेन च । द्रष्टंच्यो व्यवहारस्तु कूटॅंचिह्नकृतो भयात् ॥ २१२॥

मि॰ यदा कश्चिद्रहसि अहमनेन हत इति राज्ञे निवेदयति तदा चिक्केत्रणादिस्वरूपगतैर्लिङ्गेः युक्ता कारणप्रयोजनपर्यालोचनात्मिकया आगमेन जनप्रवा-देन चशब्दादिव्येन च कूटचिक्ककृतसंभावनाभयात्प-रीक्षा कार्या॥ २१२॥

बा० १। अथ द्वितीयं पारुष्यमाह \* दण्डेति। चस्त्वर्थे। गात्रशब्द डपलक्षणमन्यस्यापि । तच्च विनिगमकाभावात् सर्वमित्याद्द \* स्थावरेति । तात्पर्याथद्वयं \* हिंसन।मित्यादि । अत्र दुःखं कायिकं वोध्यम् । करीपेति पाटः । उपघातपदस्य तस्यासम्भ-वात् तदन्वयासम्भवेन पृथगुक्तेराह \* संस्पर्शनेति । अत एवाह \* मन इति । अस्यान्वर्थत्वमाह \* दण्ड्यते इति । पर इति श्रेषः । दुःखयुक्तः क्रियते इत्यर्थः ।

२। एवं नारदोत्त्या दण्डपारुष्यस्य इत्यर्थः। अव दानप्याह अतस्य चेति। दण्डपारुष्यस्य चेत्यर्थः। अव गोरणादिकरणभेदेनेति । तद्रुपसाधनभूतकारकभेदेनेत्य-र्थः। अद्रुपकर्मकारकत्रैविध्यादित्य-र्थः। अप्रुनः, अपि। अत्रेविध्यं, तदेव। अतेनैव, नारदेनैव। दण्डपारुष्यं श्ररीरस्य विरूक्षीकरणं तत्र वि-रूक्षीकरणाख्ये व्यापारेऽवगोरणादीनि त्रीणि करणानि त-द्रोदात्रैविध्यं, यत्र शरीरे विरूक्षीकरणं भवति तत्कर्म-कारकं तस्य दीनत्वादिनाऽपि त्रैविध्यमेवेत्यर्थः। अतस्यापी-ति। दण्डपारुष्यस्य। अदीनमध्योत्तमक्रमात्, तक्कममादाय। ल्यब्लोपे पश्चमी। प्रवृत्तेरवगोरणादिभिस्त्रिभिः करणेहींनमध्यो-त्तमानां द्रव्याणां समतिक्रमात् त्रैविध्यमि दृष्टिमित्यर्थः। चः पादपूरणे। तथा चावगोरणादिषु करणेषु पाठक्रमादेव हीनत्वा-दिकं बोध्यम्।

३। ननु करणकारककर्मकारकभेदात्षाड्डधत्वं, त्रैविध्यमनुपपन्नम्, अत आह \* त्राण्येवेति। तत्र कण्टकशोधने इति पाठः। तत्र
एवंविधे दण्डपारुष्ये कण्टकशोधने दुष्टशिक्षायां क्रियमाणायाम्
अपराधानुसारेण शिक्षार्थं दण्डपारुष्यक्षपाणि साहसानि हीनदण्डपारुष्यमध्यमदण्डपारुष्योत्तमदण्डपारुष्यक्षपप्रकारत्रययुक्तानि त्रीण्येवेत्यर्थः। कर्मकरणभेदेऽपि हीनत्वादिनाऽनुगमेन तद्यपदेशयुक्तत्वात्रिप्रकारकमेवेति भावः। ननु साहसतोऽस्य भेदस्य वक्ष्यमाणत्वात्कथं साहसानीत्यत आह \* त्रीण्येवेति।
साहससामान्यस्रक्षणाक्रान्तत्वस्यात्रापि वक्ष्यमाणत्वादिति भावः।

४। एवं नारदोत्चा सभेदं दण्डपारुष्यस्वरूपमुक्ता वाक्पा-रुष्यसाधारणधर्मान् तयैव प्रतिपादियतुं तेषां स्वरूपं क्रमेणाह \* तथेति । उभयोरपीति विषयसप्तमी । प्रवृत्तकलहयोद्देयोर्म-ध्ये इत्यन्वयः । पूज्य एवेति एवोऽप्यर्थे । तृतीयप्रकारमाह \* कलहे चेति । वद्धमनुबद्धं यत्पूर्ववैरं तत्समर्तुरित्यर्थः । एवे-नान्यव्यवच्छेदः । \* सज्जना एव, आर्या एव । \* दापने, भृ-त्यादिद्वारा । \* तेषां, आर्याणाम् । स्फुटार्थम् एवव्यवच्छेद्यमाह \* नार्थमिति । न धनमित्यर्थः ।

५। \* तेनैव, नारदेनैव। \*एतयो रूभयोरिष, वाग्दण्डपारुष्य-योः । पश्च विधाः प्रकारा यस्य ताहशो विधिर्विधानमुक्तिमित्य-र्थः। तान्येवाह उक्तक्रमेण \* पारुष्ये सतीत्यादिना। संरम्भात्पौ-र्वापर्याभावः । तदेव ध्वनयन्नाह \* दण्डेति । योऽतिक्रम्य ग-

| (°) न्यायरक्रमाला-भीपाधसारिधिमिश्र वि॰ सं॰                                                                                                   | (मीमांसा २        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| (८) ब्रह्मस्त्रभाष्यम्-वादरायणप्रणीत-<br>वेदान्तस्त्रस्य यतीन्द्र श्रीमाद्विज्ञान-<br>भिक्षुकृत ब्याख्यानम् । सम्पूर्णम् ।                   | (वेदान्तः) ६      |
| (६) स्याद्वादमञ्जरी-माल्लेषणानिर्मिता सम्पूर्ण।                                                                                              | ( जैनदर्शनम् ) २  |
| (१॰) सिद्धित्रयम्-विशिष्टाद्वेत-ब्रह्मनिकपण-<br>परम्-श्रीभाष्यकृतां परमगुरुभिः श्री ६<br>श्रीयामुनमुनिभिर्विरचितम् । सम्पूर्णम्              | ( वेदान्तः ) १    |
| (११) न्यायमक्रन्दः । श्रीमदानन्द्बोधभट्टा- )<br>रकाचार्यसंगृहीतः। आचार्याचित्सुख-<br>मुनिविरचितव्याख्योपेतः                                  | ( वेदान्तः ) ध    |
| (११) विभक्तार्थनिर्णयःन्यायानुसारिप्रथमादि ।<br>सप्तविभक्तिविस्तृतविचारुक्षपः म० म०<br>भीगिरिधरोपाध्यायराचितः । सम्पूर्णः                    | (न्यायः) ५        |
| (१३) विधिरसायनम् । श्रीअप्ययदीक्षितकृतम् । सं ।                                                                                              | (मीमांसा) २       |
| (१४) न्यायसुधा (तन्त्रवार्तिकटीका) भट्ट-<br>सोमेश्वरविराचिता।                                                                                | (मीमांसा) १६      |
| (१५) शिवस्तोत्रावली । उत्पलदेवविराचिता । )<br>भीक्षेमराजविरचितवृत्तिसमेता ।                                                                  | ( वेदान्तः ) २    |
| (१६) मीमांसावालप्रकाशः (जैमिनीयद्वादशा-<br>ऽध्यायार्थसंग्रहः ) श्रीभद्दनारायणात्मज-<br>भद्दशङ्करविरचितः ।                                    | ( मीमांसा ) २     |
| (१०)प्रकरणपञ्चिका ( प्रभाकरमतानुसारि-मीमांसाव                                                                                                | र्शनम् ) महामहो-  |
| पाष्यायश्रीशालिकनाथमिश्रविरचितं, श्रीशङ्कर                                                                                                   |                   |
| ः सारसंब्रहश्च सम्पूर्णः                                                                                                                     |                   |
| (८) अद्वैतसिद्धिसिद्धान्तसारः । पण्डितप्रवरश्रीसव                                                                                            |                   |
| स्तत्कृतव्याख्यासमलङ्कृतश्च ।                                                                                                                | (बेदान्त) ३       |
| (१९) कात्यायनश्रौतस्त्रम् । महामहोपाध्यायश्रीकर्का-                                                                                          |                   |
| चार्यविरचितभाष्यसहितम्।                                                                                                                      | . १३              |
| (२०) ब्रह्मसूत्रभाष्यम् । श्रीभास्कराचार्यविरचितम् (                                                                                         | बेदान्तः) १       |
| (२१) श्रीहर्षप्रणीतं खण्डनखण्डखाद्यम् । आनन्दपूर्ण-<br>विराचितया खण्डनफक्किकाविभजनास्यया व्या-<br>स्थया (विद्यासागरी ) ति प्रसिद्धया समेतम्। | } ( वेदान्तः ) १३ |
| 🗤) आस्यातचन्द्रिका श्रीभट्टमहाविराचिता ।                                                                                                     | 8                 |
| २३)श्रीलक्ष्मीसहस्रम्-बालवोधिनीव्यास्ययाः<br>ऽबतरिषकया च सहितम् ।                                                                            |                   |

|             | 2 - 20                                                                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48          | ब्रह्ममूत्रवृत्तिः मरीचिका श्रीवजनाथभट्टकृता (वेदान्त )                                        |
| 34          | क्रोडपत्रसंग्रहः । अत्र श्रीकालीशङ्करसिद्धान्तवागीशविरचितानि अनुमानजागदीश्याः प्रत्य-          |
| •           | चानुमानगादाभयाः प्रत्यचानुमानमाथुर्या व्युत्पत्तिवादस्य शक्तिवादस्य सुक्तिवादस्य शब्द-         |
|             | शक्तिप्रकाशिकायाः कुसुमाञ्चलेश्च क्रीडपत्राणि ः (न्यायः )                                      |
| 36          | ब्रह्मसूत्रम्, द्वैताद्वैतदर्शनम् । श्रीसुन्दरभटरचितसिद्धान्तसेतुकाऽभिधटीकासाहतश्रीदेवाचार्य-  |
|             | प्रणीतसिद्धान्तजाह्नवीयुतम् २                                                                  |
| 50          | षड्दर्शनसमुचयः । बैद्धिनैयायिककापिलजैनवैशेषिकजैमिनीयदर्शन संचेपः । माग्रीभद्रकृत-              |
|             | टीकया सहितः । हरिभद्रसूरिकृतः ।                                                                |
| 36          | शुद्धद्वितमार्तण्डः प्रकाशन्याख्यासहितः । प्रमेयरत्नार्णवश्च 🛒 💎 🐧                             |
| २९          | अनुमानचिन्तामणिन्याख्यायाः शिरोमणिकृतदीधित्याजागदीशी टीका । १३                                 |
| ₹•          | वीरमित्रोदयः । महामहोपाध्यायश्रीमित्रमिश्रविरचितः परिभाषा सस्कारप्रकाशात्मकः। १०               |
| ₹ <b>१</b>  | वीरमित्रोदयः । महामहोपाध्यायश्रीमित्रमिश्रविराचितः आद्विकप्रकाशः ५                             |
| <b>३</b> २  | स्मृतिसारोद्धारः विद्रद्वरविश्वस्भरत्रिपाठिसंकालितः ।                                          |
| <b>३</b> ३  | वेदान्तरत्नमञ्जूषां । श्रीभगवत्पुरुषोत्तमाचार्यकृता ।                                          |
| <b>\$</b> 8 | प्रस्थानरत्नाकरः । गोस्वामिश्रीपुरुषोत्तमजी महाराजविरिचितः र                                   |
| <b>३</b> ५  | वेदान्तपारिजातसीरमं नाम ब्रह्ममीमासाभाष्यं श्रीनिम्वार्काचार्यविरचितम् ।                       |
| 3 €         | योगदर्शनम् । परमहंसपरित्राजकाचार्य-नारायणतीर्थविराचित-योगसिद्धान्तचन्द्रिका-समा-               |
|             | ख्यया संविक्तिम् ।                                                                             |
| ÷ 70        | वेदान्तदर्शनम् । परमहंसपित्राजकाचार्यश्रीरामानन्दसरस्वती स्वामिकृत ब्रह्माऽमृतकविंणी           |
| `           | समाख्य व्याख्यासंवितितम् ।                                                                     |
| <b>३८</b>   | विश्वप्रकाद्मः । कोद्मः । विद्वद्वर श्रीमहेदवरसुरिविरचितः ।                                    |
| 39          | श्रीस्वोधिनी । श्रीवलभाचार्यविनिर्मिता । श्रीमद्रागवतव्याख्या गोस्वामीश्रीविठ्ठलनाथदीचि-       |
| •           | तविरचित टिप्पणीसहिता।                                                                          |
| ¥0          | वीरमित्रोदयः । महामहोपाध्यायश्रीमित्रमिश्रविराचितः पुजाप्रकाशः ।                               |
| 85          | वेदान्तसिद्धान्तसंग्रहः । श्रुतिसिद्धान्तापरनामकः । श्रीव्रद्यचारिवनमालिमिश्रविरचितः । द्वैता- |
| • `         | द्वेतदर्शनात्गतः ।                                                                             |
| ४२          | स्वानुभवादर्शः । श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यं नारायणाश्रमशिष्यमाधवाश्रमविरचित                 |
| ٠,          | स्वकृतटीकाविभूषितश्च ।                                                                         |
| 8.5         | याज्ञवल्करमृतिः । बालम्भट्टीसमाख्य वाख्यासमलङ्कृतृतमिताक्षरासहिता । व्यवहाराध्याय प            |

पत्त्रादिप्रेषणस्थानम्

हरिदास गुप्तः, चौसम्बा, वनारस, सिटी, THE





# CHOWKHAMBÂ SANSKRIT SERIES:

A

COLLECTION OF RARE & EXTRAORDINARY SANSKRIT WORKS.

NO. 182.

# व्यवहार- बालंभट्टी

इति प्रसिद्धया लक्ष्मीनामिकया पायगुण्डे इत्युपनामकेन बालंभट्टेन स्वपत्न्याः लक्ष्मीदेव्याः स्मारकत्वेन तन्नाम्ना रचितया बृहत्या टीकया सहिता मिताक्षरा

श्रीयुतगोविन्ददासमहाञ्चयप्रदर्शितरीत्या पर्वतीयनित्यानन्दपन्तेन परिष्कृत्य संशोधिता।

VYAVAHÂRA-BÂLAMBHATTI
THE EXTENSIVE COMMENTARY ON THE MITÂKSHARÂ
WITH THE ORIGINAL

BX

Bâlambhatta Páyagunde Edited by

Pandit Nityanand Pant Parvatiya Under the supervision of Shri Govinda Das.

FASCICULUS X.

#### PUBLISHED AND SOLD BY THE SECRETARY,

CHOWKHAMBA SANSKRIT BOOK-DEPOT.
BENARES

AGENTS:- OTTO HARRASSOWITZI LEIPZIG: PANDITA JYESHTHÄRAMA MUKUNDAJI BOMBAY: PROBSTHAIN & CO., BOOKSELLERS, LONDON Printed by Jai Krishna Dasa Gupta,

AT THE VIDYA VILASA PRESS BENARES.

Price Rupee one.





### ॥ श्रीः॥

|                |                                                                                                                | ı   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| *              | LA WAWAWAWAWAWAWA                                                                                              | ^   |
|                | ॥ श्रीः॥                                                                                                       |     |
| 3              |                                                                                                                | ঘট  |
| (0)            | -*-<br>आनन्दवन्विद्योतिसुमनोभिः सुसंस्कृता ॥                                                                   | *   |
| 2              | सानन्दवनाव्द्यातसुमनामः सुसस्कृता ॥<br>सुवर्णाऽङ्कितभव्याभरातपत्रपरिष्कृता ॥ १ ॥                               | इया |
| F              | चौत्रम्बा–संस्कृतग्रन्थमाला मञ्जुलदर्शना ॥                                                                     | वि  |
| 9              | रसिकालिकुलं कुर्यादमन्दाऽऽमोदमोहितम् ॥ २ ॥                                                                     | 19  |
| e              | स्तबकः— १८२                                                                                                    | 1   |
| 1              | Codan 1-1                                                                                                      | 3   |
| **             | A WAWAWAWAWAWAWA                                                                                               | 18  |
| 8              | अस्यां चौखम्बा-संस्कृतग्रन्थमालायां प्रतिमासं पृष्ठदात                                                         |     |
| •              | सुन्दरैः सीसकाक्षरैरुत्तमेषु पत्तेषु एकःस्तबको मुद्रयित्वा प्रकाश्य                                            |     |
|                | एकस्मिन् स्तबके एक एव ग्रन्थो मुद्यते ।                                                                        | 1   |
| 2              | प्राचीना दुर्लभाश्चामुद्रिता मीमांसावेदान्तादिदर्शनन्याकरण ध                                                   | र्म |
|                | शास्त्रसाहित्यपुराणादिग्रन्था एवात्र सुपरिष्कृत्य मुद्यन्ते।                                                   | 1   |
| 3              | काशिकराजकीयप्रधानसंस्कृतपाठशालाऽध्यापकाः पण्डिता अ                                                             |     |
|                | च शास्त्रदृष्टयो विद्वांस एतत्परिशोधनादिकार्यकारिणो भवानि                                                      |     |
| 8              | भारतवर्षीयैः, ब्रह्मदेशीयैः, सिंहलद्वीपवासिभिश्च एतद्ग्राह                                                     |     |
|                | र्देयं वार्षिकमित्रमं मूल्यम्-मुद्राः ७ आणकाः                                                                  |     |
| 4              | अन्येर्देयं प्रतिस्तबकम् " " १ "                                                                               | •   |
|                | प्रापणव्ययः पृथग् नास्ति ।                                                                                     |     |
|                | साम्प्रतं मुद्यमाणा प्रन्थाः- मुद्रिताः स्तबः                                                                  |     |
|                | संस्काररत्नमाला । गोपीनाथभद्वकृता (संस्कारः)                                                                   |     |
|                | शब्दकौस्तुभः । भट्टोजिदीक्षितकृतः (ध्याकरणम्)                                                                  | X ( |
| (₹)            | श्लोकवार्तिकम् । भट्टकुमारिलविरचितम्<br>पाथसारिथमिश्रकृत-न्यायरत्नाकराख्यया                                    | १   |
|                | व्याख्यया सहितम् । सम्पूर्णम् ।                                                                                |     |
| <b>(</b> 8)    | भाष्योपबहितं तत्त्वत्रयम् । विशिष्टाद्वैतदर्शनप्र-                                                             |     |
|                | करणम् । श्रीमल्लोकाचार्य्यप्रणीतम् । श्रीनारायण                                                                |     |
| (6)            | तीर्थ विरचित भाट्टभाषा प्रकाशसहितम् । सं० ं र्रे केर्पा करणप्रकाशः । श्रीब्रह्मदेवविरचितः सम्पूर्णः (ज्योतिषः) | ı,  |
| (1)            | भाट्टचिन्तामणिः । स्राप्रहाद्यावराचतः सम्पूणः (ज्यातिषः)                                                       | 1   |
| <b>(</b> \xi\) | श्रीगागाभट्ट विराचितः। तर्कपादः (मीमांसा)                                                                      | 1   |

च्छिति स दण्डभागित्यर्थः । एवं प्रथमं तमुक्का द्वितीयमाहः

\* पूर्वमिति । \* आक्षारयेत्, पारुष्यं कुर्यात् । \* नियतम्, अवइयम् । \* पश्चाद्यः, आक्षारयेत् । \* असत्कारी, दोषभाक् ।
विशेषमाह \* पूर्वेत्विति । \* विनयो, दण्डः ।

६। कलहे चेत्युक्तं तृतीयमकारमाह \* द्वयोरिति। तुल्यम् अन्यूनाधिकं कलहमापन्नयोः माप्तयोः द्वयोर्भध्ये यः पुनः यस्तु वैरमनुवध्नाति दृढतरं स्मरति तयोर्भध्ये स एव दण्डभाक् मवति, पूर्वो वा पूर्व मद्यतो वा यदि वा अथ वा इतरः पश्चात्मद्वत इत्यर्थः।

७। चतुर्थमाह \* पारुष्येति। स्पष्टम् । पश्चममाह \* इवपाकेति। बषट्रतिष्विति क्वपाकादेरेव विशेषणम् । वधजीविष्विति तदर्थः। अत एवैते तदवान्तरभेदा एवात्र। नृपेष्विति
विषयसप्तमी। चो भिन्नक्रमः। तथा च वधट्टतिषु क्वपाकादिषु
चतुर्षु हस्तिपत्रात्यदासेषु च सद्यस्तत्कालं घात एवानुशासनं,
कस्मिन्साति, गुर्वाचार्यनृपिबषये मर्यादातिक्रमे सतीत्यर्थः। गुर्वाचार्यान्तगेषु चेति पाठान्तरम्। तत्रान्तं चरममाश्रमं गच्छतीत्यन्तगो यतिः। यद्वा अन्तं नाशं गच्छन्ति गमयन्तित्यन्तगाः
गुर्वाचार्ययोरन्तगास्तेषु गुर्वाचार्यद्रोहिषु । अत्र चो यथाश्रुत
एव। तथा च वधट्टतिषु श्वपाकादिषु हस्तिपादिषु गुर्वाचार्यान्तगेषु च सद्यो घात एवानुशासनं शिक्षा। उत्तरक्लोकपर्यालोचनया सत्सु इत्यर्थलभ्यम्। कस्मिन्सित, सत्सु विषये मर्यादातिक्रमे सतीत्यर्थः। गुर्वाचार्यानुगेष्विति पाठेऽप्येवम्।

इति गुर्वाचार्यातिगेष्विति चेति करपत्रौ पाठः । आद्यपक्षे तृपेत्याद्युपलक्षणमिति सूचयन् घातमेन द्वेधा

### ९०२ सच्याख्यायां मिताक्षराया व्यवहाराध्याये २

पद्याभ्यामाह \* यमेवेति । \* नृषु, नृणां मध्ये । एते श्व-पाकादयो यमेव हि सन्तं जनमित्याद्यर्थः । \* विनयं, दण्डम् । एवव्यवच्छेद्यमेवाह \* न तदिति । \* एते, पूर्वोक्ताः ।

१। एवं समृत्यन्तरोक्तमुक्ता तत्सङ्गत्या मूलमवतारयति
\* एवंभूतेति । उक्तप्रकारं प्राप्तेत्यर्थः । \* प्रणयनस्य, वक्ष्यमाणम्लोक्तस्य । \* तदिति । दण्डपारुष्यस्वरूपेत्यर्थः । \* हेतुमिति जातावेकवचनम् । असाक्षिकं हतं हननं यत्र निवेदने इति
बहुत्रीहिः । तदाह \* यदेत्यादिना निवेदयतीत्यन्तेन । त्रणादिस्वरूपं प्राप्तेः । युक्त्येति जातावेकवचनं व्याख्याने । तत्स्वरूपमाह \* कारणेति । द्वन्द्वगभः षष्ठीतत्पुरुषादिरयम् । कारणपर्यालोचनात्मिकया प्रयोजनपर्यालोचनात्मिकया चेत्यर्थः । आगमोऽत्रान्य एवेत्याह \* जनप्रवादेनेति । मौलमेकं चं व्याचष्टे
\* चश्चदादिति । सर्वसमुचायकं द्वितीयं तमाह \* दिव्येन चेति ।
मूले कृतो भयादित्यत्र कृदिति सम्पदादित्वाद्भावे किए । तस्य
करणस्य भयादित्यर्थः । तस्यानिश्रयादाह \* कृतसम्भावनाया
इति । करणसम्भावनाया इत्यर्थः । तृतीयपादार्थमाह \* परीक्षेति ॥ २१२ ॥

मि॰ अव॰ एवं निश्चिते साधनाविशेषेण दण्ड-विशेषमाह।

याः भरमपङ्करजः स्पर्शे दण्डो दशपणः स्मृतः । अमेध्यपार्षणिनिष्ठग्रूतस्पर्शने द्विगुणस्ततः ॥ २१३॥ समेष्वेतं परस्त्रीषु द्विगुणस्तूत्तमेषु च । हीनेष्वर्द्धदमो मोहमदादिभिरदण्डनम् ॥ २१४॥ भि॰ भरमना पद्भेन रेणुना षा यः परं स्पर्शयत्य- सौ दशपणं दण्डं दाप्यः। अमेध्यामिति अश्रुश्लेष्मनखकेशकणिविददूषिकाभुक्तांच्छिष्टादिकं च गृह्यते।
पार्षणः पादस्य पश्चिमो भागः। निष्ठचूतं मुखनिःसारितं जलम्। तैः स्पर्शने ततः पूर्वादशपणात् द्विगुणो विंशतिपणो दण्डो वेदितच्यः। पुरीषादिस्पर्शने पुनः—

कात्यायनेन विशेष उक्तः,

छर्दिमूत्रपुरिषाचैरापाद् यः स चतुर्गुणः।

षड्गुणः कायमध्ये स्यान्मू भ्रिं त्वष्टगुणः स्मृतः॥ इति।

आचप्रहणात् वसाशुकासङ्मज्जानो गृह्यन्ते । एवंभूतः पूर्वोक्तो दण्डः सवर्णविषये द्रष्टन्यः।

परभागीसु चाविदेषिण, तथोत्तमेषु स्वापेक्षया आधिकश्चतवृत्तेषु पूर्वीक्ताददापणाद्विदातिपणाच द्-ण्डाद् द्विगुणो दण्डो वेदितव्यः।

हीनेषु स्वापेक्षया न्यूनश्चतादिषु पूर्वोक्तस्याद्धेद्-मः पश्चपणो दश्चपणश्च वेदितव्यः।

मोहश्चित्तवैकल्यम् । मदो मद्यपानजन्योऽवस्था-विदेषः । आदिग्रहणाद्वहावेशादिकम् । एतैर्युक्तेन सस्मादिस्पर्शने कृतेऽपि दण्डो न कर्तव्यः॥२१३॥२१४॥

बा० १। # एवम्, अन्यवहितोक्तमकारेण। \* निश्चिते, दण्डपा-रुष्ये। न समुदायस्पर्शो विवक्षित इत्याह \* रेणुना वेति। तेषां स्पर्शे हेतुभूते सतीति वाच्योऽर्थः। तत्फलितमाह \* य इ-ति। \* इति, अनेन। कर्णविद् कर्णमलम्। दूषिका नेत्रमलम्। त्रयाणां द्वंद्व इत्याह \* तैरिति। द्विगुणस्तत इति मूले न्युक्रम इत्याश्चयेन तद्यमाह \* ततः पूर्वादिति। पूर्वोक्तात्। पूर्वादीति विकल्पात् न स्मादादेशः। अपुरीषादीति। तैः स्पर्शने कृते त्वित्य-र्थः। अ छर्दिमूत्रेति। छर्दिर्वमनं छद्योदिभिः परगात्राभिद्रोहे आपात् पादमारभ्य नाभिपर्यन्तं यो दण्डः स चतुर्गुणः, दशप-णापेक्षया तत्त्वं, चत्वारिंशत्पणः स्यात्। कायमध्ये नाभे कर्ध्वं मु-खादवीक् तैस्तथा सति षड्गुणः षष्टिपणः स्यात्। मूर्धिन तु तैस्तथा सति अष्टगुणः अशीतिपणः स्मृत इत्यर्थः।

२। एतेन पारिशेष्यातपूर्वोक्तश्वतुर्गुणो दण्डो नाभेरधस्तात् द्रोहे विश्वेय इति व्याख्यानमपास्तम्। आपादित्यस्यार्थाश्वानात्। समासान्तस्तत्र छोप आर्षः।

३। कातीयं व्याचष्टे \* आद्येति । समेष्वेविमिति व्याचष्टे \*एविमिति । तत्र एविमित्यस्यैवंभूत इत्यादि व्याख्या । समेष्वि-त्यस्य च सवर्णेति ।

४। परस्रीषु द्विगुण इत्यादि व्याचष्टे \* परेति । \* अवि-शेषेणेति । सवर्णत्वोत्तमवर्णत्वहीनवर्णत्विवशेषमन्तरेणेत्यर्थः । तथा च परस्रीमात्रे भस्मादिभिः स्पर्शने दश्यपणात् द्विगुणो विंशतिपणः, अमेध्यादिभिः स्पर्शने विंशतिपणात् द्विगुणश्चत्वा-रिंशत्पण इत्यर्थः ।

५। एवम्रत्तभेषु चेत्यत्रापीत्याह क्षतथोत्तमेष्विति । अत्रोत्तमत्तं न जातिः, तत्रानुपदमेव वक्ष्यमाणत्वात्, अत आह क्षस्वेति।
एवमग्रेऽपि । क्षहीनेष्विति । आदिना दृत्तादि । क्षद्रशपणश्चेति ।
भस्मादिभिः स्पर्शने इत्यर्थः । तुर्यपादं व्याचष्टे क्ष मोह इति ।
उपलक्षणे तृतीयेत्याह क्ष युक्तेनेति ॥ २१३ ॥ २१४ ॥

मि॰ अ॰ प्रातिलोम्यापराधे दण्डमाह । या॰ विप्रपीडाकरं छेद्यमङ्गमब्राह्मणस्य तु । उद्गूर्णे प्रथमो दण्डः संस्पर्शे तु तदि किः॥२१५॥

मि॰ ब्राह्मणानां पीडाकरमब्राह्मणस्य चित्रयादेर्पदङ्गं करचरणादि तच्छेत्तच्यम् । चित्रयवैद्ययोरिप
पीडां कुर्वतः शूद्रस्याङ्गच्छेदनमेव ।

( मनु. अ. ८ इलां. २७९ )

येन केनचिद्क्रेन हिंस्याच्छ्रेयांसमन्त्यजः।

छेत्तव्यं तत्तदेवास्य तन्मनोरनुशासनम्॥

इति ब्रिजातिमात्रस्यापराधे शूद्रस्याङ्गच्छेद्विधानाः त्। वैश्वपस्यापि क्षत्रियापकारिणोऽयमेव दण्डस्तुल्यः न्यायत्वात् । उद्गुर्णे वधार्थमुद्यते शस्त्रादिके प्रथमः साहसो दण्डो वेदिनव्यः । शुद्रस्य पुनरुद्गुर्णेऽपि ह-स्तादिच्छेदनमेव ।

(अ. ८ इलो. २८०)

पाणिमुचम्य दण्डं वा पाणिच्छेदनमहिति।
इति मनुस्मरणात्। उद्गोरणार्धे शस्त्रादिस्पर्शने तु
तदिक्तः प्रथमसाहसादर्द्धदण्डो वेदितव्यः। भस्मादिसंस्पर्शे पुनः क्षत्रियवैद्ययोः—

प्रातिलोम्यापवादेषु द्विगुणत्रिगुणा दमाः— इति वाक्षारुष्योक्तन्यायेन कल्प्यम् । शुद्रस्य तन् व्यापि इस्तब्छेद् एव ।

(अ. ८ इलो. १८२)

अवनिष्ठीवतो दर्पाद्वावाष्ट्री छेद्येन्ट्रपः। अवसूत्रयतो मेद्रम् अवदार्द्यतो गुद्रम्॥ इति मनुस्मरणात्॥ २१५॥ बा॰ १।क्ष्मातिस्रोम्येति।तेनापराधे इत्यर्थः। बहुवचनान्ते-

### ९०६ सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराघ्याये २

न समास इत्याह \* ब्राह्मणानामिति । अत्र वर्णत्वेन साह्या-दाह \* क्षत्रियादेरिति । विशेषमाह \* क्षत्रियेति । \* श्रेयांसम्, उत्तमजातिम् । द्विजातिम् इति यावत् । अत एवाह \* अन्त्यज इति । अङ्गमध्येऽन्त्यात् निकृष्टात्पादाज्ञात इत्यर्थः । अन्ते भ-वोऽन्त्यः श्द्रवर्णस्तस्माज्ञात इति वा । अन्त्यः सन् जात इति इति वा । \* अस्य, श्द्रस्य । मात्रं कात्स्न्यें । तन्मात्रविषयकाप-राघे इत्यर्थः । अत्र तेन तत् साक्षात्परम्परासाधारणं बोघ्यम् । तदित्यस्यदमित्यर्थः । मनुग्रहणमादरार्थम् । मानवमेवेदम् ।

२ । उक्तन्यायमन्यत्रातिदिशति \* वैश्यस्यापीति । वैश्यस्य क्षत्रियानन्तरभावित्वेन न्यूनत्वेनान्त्यजत्वातक्षत्रियस्य तदपेक्षया ज्यायस्त्वेनोत्कृष्टत्वाच्छूद्रतुल्यत्वेनायमेवाङ्गच्छेदन-रूपो दण्ड इत्यर्थः । \* शस्त्रादीति । शस्त्रादेः स्पर्शे इत्यर्थः । तद्धिक इति प्राग्वत् । तत्फिलितमाह \* प्रथमेति ।

३। ननु भस्मादिभिर्निष्ठचूतान्तैः प्रागुक्तैः प्रातिलोम्या-पराधे को दण्ड इत्यत आह \* भस्मादीति । उक्तमूल-माह \* प्रातिलोम्येति। भस्मादिभिः स्पर्शने सवर्णविषये यो दशपणो दण्ड उक्तस्तस्यैव प्रातिलाम्येत्यनेन तथोक्तत्वात्स एवात्रापि । तत्र क्षत्रियेण ब्राह्मणं प्रति भस्मादिभिरभिद्रोहे कृते प्रातिलोम्यापवादत्वेन द्विगुणो विंशतिपणो दण्डः । तैरेव वैश्यकर्तृके क्षत्रियापराधे तत्रोक्ताद्विंशतिपणात् द्विगुणश्चत्वा-रिंशत्पणो दण्डः । तेरेव वैश्यकर्तृकब्राणापराधे विंशतिपणादेव त्रिगुणः पष्टिपणो दण्ड इति बोध्यम् ।

४। \*तत्रापि, भस्मादिकरणकब्राह्माणपराधेऽपि।दपीदिति निष्ठीवनादौ हेतुः । अवेत्येते ऽवमानसूचकाः ॥ २१५ ॥

मि॰ अव एवं प्रातिलोम्यापराधे दण्डमभिधाय

पुनः सजातिमधिकृत्याह ।

या॰ उद्गूर्णे हस्तपादे तु दश्विंशतिकौ दमौ । परस्परं तु सर्वेषां शस्त्र मध्यमसाहसः ॥ २१६॥

मि॰ हस्ते पादे वा ताडनार्थमुद्गूणे यथाक्रमं द-द्यापणो विद्यातिपणश्च दण्डो वेदितव्यः । परस्परव-धार्थ दास्त्रे उद्गूणें सर्वेषां वर्णिनां मध्यमसाहसो दण्डः ॥ २१६ ॥

वा. १ । व्यवहितसङ्गतिमाह \* एवमिति । \*पुनः, पुनरः पि । \* सजातिं, सवर्णम् । सिंहावलोकनन्यायेनेति भावः । हस्तेति समाहारद्वन्द्व इत्याह \* हस्ते इति । \* उद्गूर्णे, उच्यते । दश्चित्रातिकावित्यत्र द्वन्द्वोत्तरं परिमाणे कनित्याह \*यथेति । परस्परमित्यस्य लक्ष्यार्थमाह \* परस्परेति । सर्वेषा- मित्यस्य मध्यमणिन्यायेनान्वयः । वर्णानामिति तदर्थः । उद्गूर्णे इत्यस्यानुद्वात्तः, तदाह \* उद्गूर्णे इत्यादि ॥ २१६ ॥

मि॰ अव. किश्च।

या॰ पादकेशांशुककरोल्लुश्चनेषु पणान् दश । पीडाकर्षाशुकावेष्टपादाध्यासे शतं दमः ॥ २१ ७ ॥

मि॰ पादकेशवस्त्रकराणामन्यतमं गृहित्वा य उ-ल्लुश्चित झटित्याकर्षित असौ दशपणं दण्ड्यः।पीडा च आकर्षश्च अंशुकावेष्टश्च पादाध्यासश्च पीडाक-चीशुकावेष्टपादाध्यासं तस्मिन समुचिते शतं दण्ड्यः।

एतदुक्तं भवति । अंशुकेनावेष्ट्य गाहमापीड्या-कृष्य च यः पादन घष्टयति तं शतं पणान् दापये-

# ९०८ सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराष्ट्याये २ दिति ॥ २१७ ॥

वाः १। \* किं चेति । सवर्णविषये ऽन्यद्प्याहेत्यर्थः । एवमग्रेऽपि । \* पादेति । अत्र करशब्दस्यापूर्वनिपातः । तन्त्रकरणस्यानित्यत्वात् । अत एवाग्रे करपादेत्युक्तिसङ्गतिर्मूले । वस्त्रग्रहणान्न समाहार इत्याह \* कराणामिति । अत एवाह \*अन्यतममिति । ग्रुख्यार्थोऽत्र न विवक्षित इत्याह \* झटितीति । समाहारद्वनद्वाहण्डवाहुल्याद्विरोधाचाह \* सम्राचिते इति । अन्सम्भवनिरासायाह \* एतदिति । मूले भावे प्रत्यया इत्याह \* अंशुकेनावेष्ट्येत्यादि । अध्यासपदार्थमाह \* घट्टयतीति । ताडयति ॥ २१७ ॥

मि॰ अव. किश्च।

या॰ शोणितेन त्रिना दुःखं कुर्त्रन्काष्ठादिभिनेरः । द्वात्रिंशतं पणान्दण्ड्यो द्विगुणं दर्शनेऽसृज: ॥२१८॥

मि॰ यः पुनः शोणितं यथा न दृश्यते तथा मृदु ताडनं काष्ठलोष्टादिभिः करोति असौ द्वात्रिंशतं पणान् दण्ड्यः। यदा पुनगीढताडनेन लोहितं दृश्यते तदा द्वात्रिंशतो द्विगुणं चतुःषष्टिपणान् द्ण्डनीयः।

त्वङ्मांसास्थिविभेदे पुनर्विशेषो--

मनुना दर्शितः (अ. ८ इलो २८४)

त्वरभेदकः शतं दण्ड्यो लोहितस्य च दर्शकः। मांसभेत्ता च षण्निष्कान्प्रवास्यस्त्वस्थिभेदकः॥ इति॥ २१८॥

वा. १। आद्यर्थमाह \* लोष्टेति । त्वग्भेदक इत्यादौ शेष पष्ट्या समासः । निमित्तान्तरे मूलोक्तमेवाह \* लोहितस्येति । चस्तु दण्डसमुचायको न तु समुचयनिमित्तत्वस्चकः। सर्वत्र तथैव सत्त्वात्। तद्याख्यातृभिरपि तथैव व्याख्यातत्वाच।

२। एतेन समुचिते शतदण्डो न त्वज्यात्रभेदके, चस्य सन्
मुचयवोधकत्वादिति व्याख्यानमपास्तम् । नन्वेवं चतुःषष्टिपणो दण्डो मूले रक्तदर्शने उक्तः, मनुना तु शतमिति मिथो विरोध इति चेन्न। मर्मस्थले तद्दर्शकस्य मन्क्तम्, अन्यत्र मूलोक्तमिति विवेकात् । अग्रे चस्त्वर्थे ॥ २१८॥

मि॰ अव. किश्च।

्या॰ करपाददतो भङ्गे छेदने कर्णनासयोः । - मध्यो दण्डो व्रणोद्धेदे मृतकल्पहते तथा ॥ २१९ ॥

मि॰ करपाददन्तस्य प्रत्येकं भङ्गे, कर्णनासस्य च प्रत्येकं छेदने, रूढव्रणस्योद्भेदने, मृतकल्पो यथा भव-ति तथा हते ताडिते मध्यमसाहसो वेदितव्यः। अ-मुबन्धादिना विषयस्य साम्यमत्रापादनीयम्॥२१९॥

बा. १। करेति समाहारद्वन्द्वे पाददन्तेति ददादेश इत्याह \* करेति। अग्रिमानुरोधेन दण्डस्य तुल्यत्वाचाह \* मत्येकिमिति । मूले कर्णनासयोरित्यार्षम् । तत्स्चक इतरेतरद्वन्द्व एवेत्याह \* कर्णनासस्य च प्रत्येकिमिति । अपूर्वव्रणोत्पत्तेरत्रानुदेश्यत्वं किं तु जातत्रणभङ्गस्येत्याह \* रूढेति। जातत्यर्थः । ननु करादिभङ्गस्याल्पत्वेनैकरूपेण सर्वत्र
मध्यमसाहसदण्डविधानमयुक्तम्, अत आह \* अनुवन्धादिनेति।
अनुवन्धो दोपोत्पादः । दोपोत्पादे ऽनुवन्धः स्यादित्यमरः ।
आदिना व्यवहारासौकर्यम् कर्णनासाछेदनादौ दोषाधिवयं प्रत्यक्षसिद्धं, करपादादेस्तु साक्षाच्छरीरावयवत्वेन तद्वद्वे व्यव-

हारसौकर्याभावेन शरीरयात्राया दुर्छभत्वादोषाधिक्यम् । एवं दन्तभङ्गे ऽभ्यवहरणसौकर्याभावेन परम्परया जीवनसङ्कोचादो-षाधिक्यम् । इत्थमनुबन्धादिना करादिभङ्गादिरूपविषयस्य साम्यमृद्यमित्यर्थः ॥ २१९ ॥

मि॰ अव. किश्च। 📝

याः चेष्टाभोजनवाग्रोधे नेतादिप्रतिभेदने ।

कन्धराबाहुसक्छनां च भङ्गे मध्यमसाहसः॥ २२०॥

मि॰ गमनभोजनभाषणिनरोधे, नेत्रस्य आदिग्र-हणाजिह्वायाश्च प्रतिभेदने, कन्धरा ग्रीवा बाहुः प्र-सिद्धः सिक्थ ऊरुः तेषां प्रत्येकं भञ्जने मध्यमसाह-सो दण्डः॥ २२०॥

वा. १। क्षेचेष्टेति । अत्र वाचो ऽपूर्वानिपातः प्राग्वत् । एवं कन्धरेत्यत्रापि । तत्रेतरेतरयोगोऽप्येवम् । अत एवेह चेष्टार्थो क्ष्ममनेति।प्रत्येकमिति वक्ष्यति । मूले चो व्युक्रमे सर्वसम्रचये । अप्रे मूले चस्त्वर्थे ॥ २२०॥

मि॰ अव. अपिच।

या॰ एकं घतां बहूनां च यथोक्ताद् हिगुणो दमः।

मि॰ यदा पुनर्बहवो मिलिता एकस्याङ्गभङ्गादिकं कुर्वन्ति तदा यस्मिन्यस्मिन् अपराधे यो यो दण्ड उ-क्तस्तत्र तस्माद्विगुणो दण्डः प्रत्येकं वेदितव्यः। अ-तिक्र्रत्वाक्तेषाम्। प्रातिलोम्यानुलोम्यापराधयोरप्ये-तस्यैव सवर्णविषयेऽभिहितस्य दण्डजातस्य वाक्पा-रुष्योक्तक्रमेण हानिं वृद्धं च कल्पयेत्।

वाक्पारूष्ये यएवोक्ताः प्रातिलोम्यानुलोमतः।

तएव दण्डपारुष्ये कार्या राज्ञा यथाक्रमम् ॥ इति स्मरणात्। (नाः व्यवः १६। २९)

या॰ कलहापहतं देयं दण्डश्च द्विगुणस्ततः ॥२२१॥

मि॰ कलहे चर्तमाने यद्येनापहृतं तत्तेन प्रत्यर्प-णीयम् । अपहृतद्रव्याद्विगुणश्चापहारानिमित्तो दण्डो देयः ॥ २२१ ॥

बा. १। यथोक्तादित्यस्यार्थमाह \* यस्मित्रिति । अपराध-बहुत्वादाह \* प्रत्येकमिति । तदेवाह \* अतीति । एवं सवणीविषयापराधे मूलोक्तं दण्डं वाक्पारुष्योक्तन्यायेनात्र त-दनुक्तत्वात्प्रातिलोम्यानुलोम्यापराधयोर्योजयति \* प्रातिलो-म्योति । \*एतस्यैव, मूलीयस्यैव । \* दण्डजातस्य, तत्समूहस्य । प्रातिलोम्यापराधे दण्डस्य द्याद्धः, आनुलोम्यापराधे दण्डस्य हानिरित्यर्थः ।

२।न च विश्वपीडाकरमितिमूलव्याख्यावसरे भस्मादिसंस्पर्शे पुनिरत्यादिनाऽयमर्थ उक्तः, स एवात्रोच्यते इति
पौनिरुत्वामिति बाच्यम् । भस्मादिभिः करणविशेषैः मातिलोम्यापराधे सित वत्रवापराधे मागुक्तः मातिलोम्यापराधदण्डप्रसन्नेन, अत्र तु मातिलोम्यानुलोम्यापराधयोरुभयोरिप वाक्पारुष्योक्तस्य सकलस्यापि दण्डस्य कल्पनामकारो बालावबोधार्यमुच्यते इति भेदात् । मानबे मातिलोम्यानुलोमत इति
धर्मपरम् । पश्चमीदिवचनान्तात्तसः । \* कार्याः, कर्त्तव्याः
दण्डाः । दाप्या इति पाठान्तरम् ।

उ. ३। कलहेति सप्तमीसमासः । तदाह #कलहे इति । # वर्तमाने, न तु समाप्ते । तत इत्यस्यार्थमाह # अपहृतेति । हारसौकर्याभावेन शरीरयात्राया दुर्छभत्वाद्दोषाधिक्यम् । एवं दन्तभक्ते ऽभ्यवहरणसौकर्याभावेन परम्परया जीवनसङ्कोचाद्दो-षाधिक्यम् । इत्थमनुबन्धादिना करादिभङ्गादिरूपविषयस्य साम्यमृद्यमित्यर्थः ॥ २१९ ॥

मि॰ अव. किश्च।

याः चेष्टामोजनवाग्रोधे नेतादिप्रतिभेदने ।

कन्धराबाहुसक्ध्नां च भङ्गे मध्यमसाहसः ॥ २२०॥

मि॰ गमनभोजनभाषणिनरोधे, नेत्रस्य आदिग्र-हणाजिह्वायाश्च प्रतिभेदने, कन्धरा ग्रीवा बाहुः प्र-सिद्धः सिवध ऊरुः तेषां प्रत्येकं भञ्जने मध्यमसाह-सो दण्डः॥ २२०॥

वा. १। अचेष्टेति । अत्र वाचो ऽपूर्वानिपातः प्राग्वत् । एवं कन्धरेत्यत्रापि । तत्रेतरेतरयोगोऽप्येवम् । अत एवेह चेष्टार्थो अगमनेति।प्रत्येकमिति वक्ष्यति । मूले चो व्युक्रमे सर्वसम्रचये । अग्रे मूले चस्त्वर्थे ॥ २२०॥

मि॰ अव. अपिच।

या एकं घतां बहूनां च यथोक्ताद् हिगुणो दमः।

मि॰ यदा पुनर्बहवो मिलिता एकस्याङ्गभङ्गादिकं कुर्वन्ति तदा यस्मिन्यस्मिन् अपराधे यो यो दण्ड उ-क्तस्तत्र तस्माद्विगुणो दण्डः प्रत्येकं वेदितव्यः। अनिक्रूरत्वाक्तेषाम्। प्रातिलोम्यानुलोम्यापराधयोरप्येन्तस्य सवर्णविषयेऽभिहितस्य दण्डजातस्य वाक्पा- रुष्योक्तक्रमेण हानि वृद्धं च कल्पयेत्।

् वाक्पारूष्ये यएवोक्ताः प्रातिलोम्यानुलोमतः।

तएव दण्डपारुष्ये कार्या राज्ञा यथाक्रमम् ॥ इति स्मरणात्। (नाः व्यवः १६। २९)

या॰ कलहापहतं देयं दण्डश्च द्विगुणस्ततः ॥२२१॥

मि॰ कलहे चर्तमाने यद्येनापहृतं तत्तेन प्रत्यर्प-णीयम् । अपहृतद्रव्याद्विगुणश्चापहारानिमित्तो दण्डो देयः ॥ २२१ ॥

बा. १। यथोक्तादित्यस्यार्थमाह \* यस्मित्रिति । अपराध-बहुत्वादाह \* प्रत्येकमिति । तदेवाह \* अतीति । एवं सवणीविषयापराधे मूलोक्तं दण्डं वाक्पारुष्योक्तन्यायेनात्र त-दनुक्तत्वात्प्रातिलोम्यानुलोम्यापराधयोर्योजयति \* प्रातिलो-म्योति । \*एतस्यैव, मूलीयस्यैव । \* दण्डजातस्य, तत्समूहस्य । प्रातिलोम्यापराधे दण्डस्य द्याद्धः, आनुलोम्यापराधे दण्डस्य हानिरित्यर्थः ।

२।न च विश्वपीडाकरमितिमूळव्याख्यावसरे भस्मादिसंस्पर्शे पुनिरत्यादिनाऽयमर्थ उक्तः, स एवात्रोच्यते इति
पोनिरुत्वामिति बाच्यम् । भस्मादिभिः करणविशेषैः मातिलोस्यापराधे सित वत्रवापराधे मागुक्तः मातिलोम्यापराधदण्डप्रसन्नेन, अत्र तु मातिलोम्यानुलोम्यापराधयोरुभयोरिप वाक्पारुष्योक्तस्य सकलस्यापि दण्डस्य कल्पनाशकारो बालावबोधार्यमुच्यते इति भेदात् । मानवे मातिलोम्यानुलोमत इति
धर्मपरम् । पश्चमीद्वित्चनान्तात्तसिः । \* कार्याः, कर्त्तव्याः
दण्डाः । दाप्या इति पाठान्तरम् ।

उ. ३। कलहेति सप्तमीसमासः । तदाह क्षकलहे इति । अवर्तमाने, नातु समाप्ते । तत इत्यस्यार्थमाह अवह्तेति ।

# ९१२ सब्याख्यायां भिताक्षरायां व्यवहाराष्याये २

तत्र हेतुं मूचयन्नाह \* अपहारेति । बहुर्त्राहिः ॥ २२१ ॥

मि॰ अव. किश्च ।

या॰ दुःख्नमुत्पादयेद्यस्तु स समुत्थानजं ठययम् । दाप्यो दण्डं चयो यस्मिन् कलहे समुदाहृतः ॥२२२॥

मि॰ यो यस्य ताडनाद् दुःखमुत्पाद्येत्स तस्य व्र-णरोपणादौ औषधार्थे पध्यार्थे च यो व्ययः क्रियते तं द्यात्। समुत्थानं व्रणरोपणम् । यस्मिन्कलहे यो द्णडस्तं च द्यात् न समुत्थानजव्ययमात्रम् ॥२२२॥

वा. १। श्रताहनात्, ताहितादिति पाठेऽपि भावे क्तः । समुत्थानजिमत्यादेर्थमाह श्र तस्य व्रणेति । क्रियते अनेन सम्यगुत्थानिमिति च्युत्पत्त्याऽऽह श्र व्रणरोपणिमिति । च्युत्पत्त्या
तस्य सम्यक् स्वरूपतः करणिमत्यर्थः ।दण्डं चेत्याद्यर्थमाह श्रयिरमित्रिति । अस्य तात्पर्यार्थमाह श्र नेति । मात्रमवधारणे ।

मनुरिप, (८। २८७)

अङ्गानां पीडनायां च प्राणशोणितयोस्तथा । समुत्थानच्ययं दाप्यः सर्वदण्डमथापि वा ॥ इति । अङ्गानां करादीनां प्राणशोणितयोश्च पीडनायां सत्यां

अङ्गानां करादीनां प्राणशाणितयाश्च पीडनायां सत्यां समुत्थानव्ययं यावता कालेन पूर्वावस्थाप्राप्तिरूपसमुत्थानस-म्बन्धो भवति तावता कालेन पथ्योषधादिना यावान् व्ययो भवति तमसौ दापनीयः । यदि तं व्ययं पीडोपपादको न दा-तुमिच्छति तदा यः समुत्थानव्ययो यश्च दण्डस्तमेव सर्व राज्ञा-दण्डत्वेन दाप्य इत्यर्थ इति तद्याख्यातारः ॥ २२२ ॥

मि॰ अव. परगात्राभिद्रोहे दण्डमुक्त्वाऽनन्तरं ब-हिरङ्गार्थनादो दण्डमाह । या॰ अभिघाते तथा भेदे छेदे कुड्यावपातने । पृणान्दाप्यः पञ्च दश विंशतिं तद्ययं तथा ॥ २२३॥

मि॰ मुद्गरादिना कुड्यस्याभिघाते विदारणे हैधी-करणे च यथाक्रमं पश्चपणो द्वापणो विंदातिपणश्च दण्डो वेदितव्यः। अवपातने पुनः कुट्यस्यैते स्रयो दण्डाः समन्विता स्राह्याः। पुनः संपादनार्थे च धनं स्वामिने द्यात्॥ २२३॥

वा० १। उत्तरवचनस्य प्रसङ्गसङ्गतिरित्याह अपरमात्रेति ।
गृहादितो हस्तादीनामन्तरङ्गत्वात्तदपराधे तावत्तत एव दण्डमुका ऽन्तरङ्गप्रसङ्गाद् वाहिरङ्गगृहकुड्याभिघातादौ दण्डकथनिमत्यर्थः । एतेन वैपरीत्येन कथनशङ्काऽपि निरस्ता । अर्थो गृहादिरूपः । भेदे छेदे इति पाठः।पश्चेत्यादि पदत्रयम्।योग्यत्याऽऽह
अगुद्गरेति।प्रत्यासत्तेराह अकुड्यस्येति। अभिघात आघातमात्रम्।
भेदे इत्यस्यार्थो अविदारणइति । छेदे इत्यस्यार्थो अद्वैधीति ।
चतुर्थदण्डाभावादपराधवाद्युल्याचाह अपते त्रय इति । तद्यपित्यस्यार्थमाह अपुनरिति ॥ २२३॥

मि॰ अव. अपिच।

या॰ दुःखोत्पादि गृहे द्रव्यं क्षिपन्त्राणहरं तथा । षोडशाद्यः पणान्दाप्ये। द्वितीयो मध्यमं दमम्॥२२४॥

मि॰ परगृहे दुःखजनकं कण्टकादि द्रव्यं प्रक्षिपन् षोडश पणान् दण्ड्यः । प्राणहरं पुनर्विष्रभुजङ्गादिकं प्रक्षिपन् मध्यमसाहसं दण्ड्यः ॥ २२४ ॥

बा॰ १ । अर्थादाइ अपरेबि । दुःखोत्पादीति द्रव्यविशेषण्-

### ९१४ सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराघ्याये २

मित्याह श्रदुःखेति । जनिवध्योरिति दृद्धिनिषेधः । जननिति पाठान्तरम् । करणे ल्युद् । द्रव्यस्वरूपमाह श्रकण्टकादीति । अत्र आद्यः द्वितीय इति च यथासंख्यान्वयासद्धार्थकथनपरं, नास्ति सफलं, वाक्यभेदाभावादित्यात्रायेन तद्विज्ञायैवाह श्र प्रक्षिपन् षोडशेति । श्र प्राणेति । हरतेरनुद्यमनेऽजित्यच् ॥ २२४ ॥

मि॰ भव॰ पद्यभिद्रोहे दण्डमाह।

या॰ दुःखं च शोणितोत्पादे शाखाङ्गच्छेदने तथा ॥ दण्डः क्षुद्रपशूना तु द्विपणप्रभृतिः क्रमात् ॥ २२५॥

मि॰ क्षुद्राणां पश्चनाम् अजाविहरिणप्रायाणां ता-इने दुःखोत्पाद्ने, असृक्स्रावणे, शाखाङ्गच्छेद्ने-शा-स्वाशब्देन चात्र प्राणसंचाररहितं शृङ्गादिकं लक्ष्यते। अङ्गानि करचरणप्रभृतीनि। शाखा चाङ्गं च शाखाङ्गं तस्य छेद्ने द्विपणप्रभृतिर्दण्डः। द्वौ पणौ यस्य दण्ड-स्य स द्विपणः। द्विपणः प्रभृतिरादिर्यस्य दण्डगण-स्यासौ द्विपणप्रभृतिः।

स च दण्डगणो द्विपणश्चतुष्पणः षद्पणोऽष्टपण इत्येवंरूपो, न पुनर्द्विपणस्त्रिपणश्चतुष्पणः पश्चपण इति। कथिमिति चेत्, उच्यते । अपराधगुरुत्वात्तावत्प्रथमः दण्डाहुरुतरसुपरितनदण्डश्रयमवगम्यते। तश्च चाश्चतः श्चित्वादिसंख्याश्रयणाद्वरं श्चतद्वित्वसंख्याया एवा-भ्यासाश्चयणेन गुरुत्वसंपादनिमिति निरवद्यम्॥२२५॥

वा० १। पशुपदोक्तेराह \* अजावीति । अजश्राविश्वेत्या-दिः द्वन्द्वः । अत एव तस्य पूर्वानिपातः । औचित्यादाह \* ता-दनइति । स्रभ्यार्थमाह \* दुःखोत्पादने इति । स्ररूपार्थनाथा- दाह \* शालाशब्देनेति । \* अत्र, अत्रैव । आदिना खुरप-रिग्रहः । करचरणेति समाहारद्वन्दः माण्यक्रत्वात् । दण्डशब्द उभयत्र तत्समृहपर इत्याह \* दण्डगणस्येति । कमादिति तु व्युक्रमभ्रमनिरासाय ।

#### मि॰ अव॰ किंच।

या॰ लिङ्गस्य छेदने मृत्यौ मध्यमो मूल्यमेत च । महापशूनामेतेषु स्थानेषु दिगुणो दमः ॥ २२६ ॥

मि॰ तेषां क्षुद्रपश्चनां लिङ्गच्छेदने मारणे च मध्य-मसाहसो दण्डः। स्वामिने च मूल्यं द्यात्। महा-पश्चनां पुनर्गोगजवाजिष्ठभृतीनामेतेषु स्थानेषु ताड-नलोहितस्रावणादिनिमित्तेषु पूर्वोक्ताइण्डाद् विगुणो दण्डो वेदितव्यः॥ २२६॥

बा० १। पूर्वार्द्ध पूर्वशेष इत्याह अतेषामिति। पूर्वीक्तानामि-

### ९१६ सव्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराष्याये २

त्यर्थः । मृत्युशब्दस्य लक्ष्यार्थमाह \* मारणे चेति । अत एव तयाः सामानाधिकरण्यम् ।

२। उत्तरार्धार्थमाह \*महापश्चनामिति। स्थानशब्दो निमित्त-पर इत्याह \* ताडनेति । तत्कृतदुःखोत्पादेत्यर्थः। आदिना शाखाङ्गच्छेदनादिसंग्रहः । दुःखे चेत्याद्यक्तानिमित्तेष्वित्यर्थः। \* द्विगुणः, चतुष्पणादिः॥ २२६॥

ि मि॰ अपं॰ स्थावराभिद्रोहे दण्डमाह ।

याः प्ररोहिशास्त्रिनां शास्त्रास्कन्धसर्वविदारणे । उपजीव्यद्रुमाणां च विंशतेर्द्धिगुणो दमः ॥ २२७ ॥

मि॰ प्ररोहा अङ्करास्तद्धत्यः शाखाः प्ररोहिण्यः।
याश्छित्राः पुनक्षाः प्रतिकाण्डं प्ररोहिन्त ताः शाखा
येषां वटादीनां ते प्ररोहिशाखिनः। तेषां शाखाच्छेदने, यतो मूलशाखा निर्गच्छन्ति स स्कन्धस्तस्य
छेदने, सम्रूलवृक्षच्छेदने च यथाक्रमं विंशतिपणदण्डादारभ्य पूर्वस्मात् पूर्वस्मादुत्तरोत्तरदण्डो दिगुणः।

एतदुक्तं भवति । विंदातिपणश्चत्वारिंदात्पणो-ऽद्यीतिपण इत्येवं त्रया दण्डा यथाक्रमं शाखाछेद-नादिष्वपराधेषु भवन्तीति ।

अप्ररोहिशाखिनामप्युपजीव्यवृक्षाणामाम्रादीनां पूर्वोक्तेषु स्थानेषु पूर्वोक्ता एव दण्डाः। अनुपजीव्या-प्ररोहिशाखिषु पुनर्वक्षेषु कल्प्याः॥ २२७॥

वा० १। पुनः स्पष्टार्थं तद्रथमाह \* या इति । \* उप्ताः, क्षेत्रानि-क्षिप्ताः । \*प्रतिकाण्डं, काण्डं काण्डं प्रति । ताः शाखा येपा-मिति शाखादिभ्य इतीनिस्तदन्ताद्पि बोध्यः । \* मूलेति । मूल-

### संवद्धशाखा इत्यर्थः।

अस्ती प्रकाण्डः स्कन्धः स्यान्मूळाच्छाखावधिस्तरोः। इत्यमरः। २। सर्वेत्यस्यार्थमाह \* समूळेति । मूळेति पाठेऽर्शआद्य- च बोध्यः । विदारणे इत्यस्य सर्वत्र सम्बन्धः । क्रमादित्यनुष्ट- तः स्थानाख्यळोकप्रमाणाद्दाऽऽह \* यथेति । विंशतोरिति पश्च- मो न तु पष्टीत्याह \* विंशतीति । तदुपपत्तये आह \* आर्भ्ये- ति । फळितमाह \* एतादिति ।

३। वैयर्थ्य परिहरन्तुत्तराधीर्थमाह अपरोहीति । अउपजी-व्येति । पत्रपुष्पफलादिनेति भावः । अपूर्वोक्तेष्विति । प्रागुक्तेषु निमित्तेष्वित्यर्थः । अपूर्वोक्ता एव, विंशतिपणादयः । दमशब्द-स्तत्समूहपर इत्याह अदण्डा इति । न्यूनतां निराचष्टे अअ-ऽनुपजीव्येति ॥ २२७॥

मि॰ अव॰ वृक्षाविदेशपान्प्रत्याह ।

या॰ चैत्यदमशानसीमासु पुण्यस्थाने सुरालये । जातद्रुमाणां दिगुणो दमो वृक्षेऽथ विश्वते ॥ २२८॥

िम॰ चैत्यादिषु जातानां यृक्षाणां शाखाच्छेदना-दिषु पूर्वोक्ताइण्डाद्विगुणः । विश्वते च पिप्पलपला-शादिके द्विगुणो दण्डः ॥ २२८ ॥

वा० १ । अद्विगुण इति । शाखाच्छेदनादिषु त्रिषु यथाक्रमं चत्वारिंसत्पणो ऽस्नीतिपणः पष्टचिधकशतपणश्चेत्यर्थः । अन्य-त्राप्येत्रमेवेत्याह अविश्वते इति । अथशब्दार्थमाह अपिपस्ठे-ति । अत्र विश्वतत्वं प्रसिद्धत्वं, तच शास्त्रीयं बोध्यमिति ना-तिप्रसङ्गः ॥ २२८ ॥

मि॰ अव॰ गुल्मादीन् प्रत्याह ।

### ९१८ सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

या॰ गुल्मगुच्छक्षुपलताप्रतानौषधिक्वीरुधाम् । पूर्वस्मृतादर्द्धदण्डः स्थानेषुक्तेषु कर्तने ॥ २२९॥

मि॰ गुल्मा अनितिर्विचित्रता मालत्याद्यः।
गुच्छा अवल्लीरूपाः असरलप्रायाः क्ररण्टकाद्यः।
श्रुपाः करविराद्यः सरलप्रायाः। लता दीर्घयायिन्योः
प्राक्षातिमुक्ताप्रभृतयः। प्रतानाः काण्डप्ररोहरहिताः
सरलयायिन्यः सारिवाप्रभृतयः। ओषध्यः फलपाकावसानाः शालिप्रभृतयः। वीरुधः छिन्ना अपि याः
विविधं प्ररोहित्त ताः गुहूचीप्रभृतयः। एतेषां पूर्वोक्तेषु स्थानेषु कर्तने छेदने पूर्वोक्ताइण्डादर्द्धद्ण्डोः
विदित्रव्यः॥ २२९॥

### इति दण्डपारुष्यप्रकरणम्॥

बा० १। श्रमत्याहेति । तद्भिद्रोहमभिल्रक्ष्य दण्डमाहेत्यर्थः । एवं प्रागिष । श्र अनितिद्यिति । त्रयाणां कर्मधारयः, बहुत्रीह्य-त्तरपदको द्वयोः कर्मधारयो वा । यद्यपि कतात्वं सामान्यं त-थापि समभिन्याहारादाह श्र दीर्घेति ।

अप्रकाण्डे स्तम्बगुल्मौ वल्ली तु व्रतातिर्रुता।

कता मतानिनी वीरुत् गुलिमन्युलप इत्यपि।। इत्यमरः।

अवसानं समाप्तिनीश इति यावत् । पूर्वोक्तेषु इत्यादि माग्वत् । पूर्वस्मृतादित्यस्यार्थः \* पूर्वोक्तादिति । मकृतिभूतिनै-श्वतिचत्वारिंशदशीतिपणरूपात्पूर्वोक्ताइण्डाद्धदण्डो दश्विशति-चत्वारिंशत्पणात्मक इत्यर्थः ।

अत्र मनुः, (अ.८ इलो. २९५-३००) प्रमापयेत्प्राणभृतः तत्र दण्होऽविचारितः॥ मनुष्यमारणे क्षिमं चोरवत् किल्विषं भवेत् ।
माणशृत्सु महत्स्वर्द्धं गोगजोष्ट्रहयादिषु ॥
श्चुद्रकाणां पजूनां तु हिंसायां द्विज्ञतो दमः ।
पञ्चाञ्चनु भवेदण्डः शुभेषु मृगपित्तषु ॥
गर्दभाजाविकानां तु दण्डः स्यात्पश्चमाषकः ।
माषकस्तु भवेदण्डः व्वशुकरिनपातने ॥
भार्या पुत्रश्च दासश्च मेष्यो भ्राता च सोदरः ।
माप्तापराधास्ताङ्याः स्युः रज्ज्वा वेणुद्छेन वा ॥
पृष्ठतस्तु श्वरीरस्य नोत्तमाङ्गे कदाचन ।
अतोऽन्यथा तु महरन् माप्तः स्याचौरिकिल्विषम् ॥ इति ।
माकारस्य च भेत्तारं परिखाणां च पूरकम् ।
द्वाराणां चैव भङ्कारं क्षिप्रमेव प्रवासयेत् ॥
इति च । [ मनु. अ. ९ । २८९ ]

विष्णुः, गजाश्वोष्ट्रगोघाती त्वेककरपादः कार्यो, वि-मांसिवक्रयी ग्रामपश्चघाती कार्षापणक्षतं दण्ड्यः पश्चस्वामिने च तृन्मूल्यं दद्यात्, आरण्यपश्चघाती पश्चाक्षतं कार्षापणान्, पक्षिघा-ती मत्स्यघाती च दक्ष कार्षापणान्, कीटोपघाती कार्षापणमिति ।

विमांसं शृगालादिमांसम् ॥ २२९ ॥ इति दण्डपारुष्यमकरणम् ।

### ९२० सब्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराष्याये २

#### अथ साहसप्रकरणम् ॥

मि॰ अव॰ संप्रति साहसं नाम विवादपदं ज्याचि-ख्यासुस्तल्लक्षणं तावदाह ।

या॰ सामान्यद्रव्यप्रसमहरणात्साहसं स्मृतम् ।

मि॰ सामान्यस्य साधारणस्य यथेष्ठं विनियोगानईत्वाविद्रोषेण परकीयस्य वा द्रव्यस्यापहर्णं साइसम्।कुतः, प्रसमहरणात् प्रसद्य हरणात् बलावष्टमभेन हरणादिति यावत्। एतदुक्तं भवति। राजदणडं जनाक्रोद्यं वोल्लङ्घय राजपुरुषेतरजनसमक्षं यतिक्रञ्चिन्मारणपरदारप्रधर्षणादिकं क्रियते तत्सर्वं साइसमिति साइसलक्षणम् । अतः साधारणधनपरधनयोहरणस्यापि बलावष्टम्भेन क्रियमाणत्वात्साहसत्वमिति।

नारदेनापि साहसस्य स्वरूपं विवृतम्, (व्यव.१४)१ सहसा क्रियते कर्म यत्किश्चिद्धलद्पितैः। तत्साहसामिति प्रोक्तं सहो बलमिहोच्यते ॥इति। तदिदं साहसं चौर्यवाग्दण्डपारुष्यस्त्रीसंग्रहणे-षु व्यासक्तमपि बलद्पीवष्टम्भोपाधितो भिद्यते इति दण्डातिरेकार्थे पृथगभिधानम्।

तस्य च दण्डवैचित्र्यप्रतिपादनार्थे प्रथमादिभेदे-न त्रैविध्यमभिधाय—

तल्लक्षणं तेनैव विघृतम्, [व्यव. १४।इलो. ३-८] तत्पुनस्त्रिविधं ज्ञेयं प्रथमं मध्यमं तथा । प्रसमं चेति शास्त्रेषु तस्योक्तं लक्षणं पृथक् ॥
फलम्लोदकादीनां क्षेत्रोपकरणस्य च ।
भङ्गाक्षेपोपमद्गिः प्रथमं साहसं स्मृतम् ॥
वासःपर्वत्रपानानां गृहोपकरणस्य च ।
एतेनैव प्रकारेण मध्यमं साहसं स्मृतम् ॥
व्यापादो विषशस्त्राचैः परदाराभिमर्शनम् ।
प्राणोपरोधि यचान्यदुक्तमुक्तमसाहसम् ॥
तस्य दण्डः क्रियापेक्षः प्रथमस्य शतावरः ।
मध्यमस्य तु शास्त्रज्ञैदेष्टः पश्चशतावरः ॥
उक्तमे साहसं दण्डः सहस्रावर इष्यते ।
वधः सर्वस्वहरणं पुरान्निर्वासनाङ्कने ॥
तदङ्गच्छेद इत्युक्तो दण्ड उक्तमसाहसे ॥ इति ।
वधादयश्चापराधतारतम्यादुक्तमसाहसे समस्ता

अवः तत्र परद्रव्यापहरणरूपे साहसे दण्डमाह । या॰ तन्मूल्याद द्विगुणा दण्डो निट्टवे तु चतुर्गुणः॥२३०॥

मि॰ तस्यापहृतद्रव्यस्य मूल्यात् द्विगुणो दण्डः। यः पुनः साहसं कृत्वा नाहमकार्षमिति निह्नुते तस्य मूल्याचतुर्गुणो दण्डो भवति । एतस्मादेव विशेषद्-ण्डविधानात्प्रथमसाहसादिसामान्यदण्डविधानमप-हारव्यतिरिक्तविषयं गम्यते ॥ २३० ॥

बा० १। \* आहेति । मूलकृद् अर्द्धनेति भावः। शब्दार्थमाह \*साभारणस्येति । मौलं सामान्येत्युपलक्षणं परकीयस्यापि। तत्र साधारणधर्मस्य हेतुत्वमदर्शनद्वारा ऽनुगतम् अभिमतं लक्ष्यार्थ

### ९२२ सब्बाख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराघ्याये २

तस्य सूचयन्नाह क्ष्यथेष्टेति । यौगपद्यासम्भवादाह क्षवेति। यथा साधारणस्यानेकस्वत्वाक्रान्तस्य न यथेष्टविनियोगाईत्वं तथा परद्रव्यस्यापीति तदपहरणमपि साहसं भवतीति भावः । क कु-त इति । योगो वा रूढिवी योगरूढिवेति पश्नाशयः । प्रसभं हरणादिति समासः। तदाह क्ष प्रसद्योति । तथा च यौगिकोऽयमि-ति भावः ।

२। नन्वेवं मूलस्य न्यूनता तथापि तद्वस्थैव स्मृत्यनतर्विरोधोऽपीति चन्न। हेतुनैवान्यसंग्रहस्यापि सूचनेन दोषलेश्वाभावात्। तदेतत् ध्वनपन् तत्फिलितमेवाह \* एतदिति।
\*राजेति। राजदण्डभयं जनाक्षेपभयं चेत्यर्थः। \*राजपुरुषेति।
राजपुरुषाश्चेतरजनाश्च तेषां समक्षामित्यर्थः। असमक्षंतु क्रियमाणस्य स्तेयत्वमेवेति भावः। यिक्तिचिद्यमेवाह \* मारणेति।
\*साहसमिति। सहसा क्रियमाणत्वात्। \* साहसलक्षणमिति।
साहससामान्यलक्षणमित्यर्थः। अत एवाह \* अत इति। उक्तिहेतोरित्यर्थः। अपिना तत्समुच्यः। तत्र आदिना एतस्यापि
परिग्रहः। एवं च सर्व मूलमुपलक्षणमिति स्वयमेव सूचितमिति न दोषः।

३। अत एवाह \* नारदेनापीति । \* साहसस्य, त-त्सामान्यस्य । वलस्य दर्पो गर्वः स सञ्जातो येषां तैः । ननु सहसा कृतं साहसमिति योगमात्रल्ञ्धं तत्सामान्यलक्षणं चौ-यीदिष्विविशिष्टामिति तेष्वेवान्तर्भावादस्य प्रकरणस्य पृथगुक्ति-रयुक्तेत्यत आह \* तदिदमिति । पूर्वोक्तं साहससामान्यलक्ष-णमित्यर्थः । \* व्यासक्तमिष, सम्बद्धमिष । बलसम्बन्धिद्रप-स्यावष्टमभरूपोपाधितो भिद्यते इत्यर्थः । नन्वेवं किमित्येवं भे-दाङ्गीकारः, अत आह \* दण्डेति । तद्धेदस्य शास्त्रकृद्धिः मति- पादनादित्यर्थः । यद्यपीदं प्रागुक्तसामान्यलक्षणं तत्र सर्वत्रातु-स्यृतं तथापि तादृशावान्तरोपाधिभेदाद्भिन्नमिति तद्घटितवि-वेषलक्षणेच लक्षितमत्र साइसपदवाच्यमिति रूढमपि । तत्र तु शुद्धयौगिकमिति भावः ।

४। यदि तु तत्साधारणं लक्षणमपीष्टं तर्हि योगमात्रलब्धं तद्प्यस्तु, प्रकरणभेदस्तूक्तनिमित्तकः, तदा चौर्यादिष्वपि विशे-षलक्षणानि वश्यमाणानि बोध्यानि । बलद्रपयोरवष्टमभयोरुपा-धित्वमिति व्याख्यानं तु बलावष्टमभेनेतिव्याख्याविरोधात् स-हो बलमितिनारद्विरोधाचोपेक्ष्यम् ।

६ । सहस्रावरदण्डस्य नियतत्वेऽप्यप्रे कथमिति शङ्का-निरासायोक्तमेव ध्वनयन्व्यवस्थामाह \* वधादयइति । \* स-

# ९२४ सन्याख्याया मिताक्षरायां न्यवहाराध्याये २

मस्ता, मिलिताः । \* व्यस्ता, भिन्नाः ।

उ. ७। एवं स्मृत्यन्तरोक्तं विशेषमुक्ता तत्सङ्गत्या प्रकृतमव-तारयति \* तत्रेति । तेषां मध्ये इत्यर्थः । आदिना सामान्य-द्रव्यपरिग्रहः । अत एव तच्छब्दस्य प्रक्रान्तपरामर्शित्वात्तस्ये-त्यस्योभयसंग्रहार्थमाह \* अपहतद्रव्यस्येति । अत्र साहसं कृत्वे-त्यनेन स्चितं, निद्ववानन्तरं साक्ष्यादिभिभीवितोऽपि यदि पुनस्तथैव करोति स चतुर्गुणदण्डाहीं न निद्ववमात्रेणेति ।

८। ननु पथमसाहसादिषु नारदेन शतावरादयो दण्डा उकाः, मूले तु द्विगुणचतुर्गुणावुक्ताविति मिथो विरोधादप्रामाण्यम्। पाक्षिकं प्रामाण्यं तु विकल्पस्याष्ट्रदोषदुष्ठत्वादयुक्तम् । अतः
आह \*एतस्मादेवेति । मूलोक्तादेवेत्यर्थः। क्षविधानं, नारदीयम्। क्षअपहारद्रव्येति । अपिहयमाणद्रव्येत्यर्थः। अपहारव्यतिरिक्तेति पाठस्तु सुगम एव । द्रव्यापहारव्यतिरक्तेति पाठान्तरम्। अत्र विशेषसामान्यपदोक्लेखेन तक्रकौण्डिन्यन्यायविषयता स्विता । तथा च नाप्रामाण्यं, नापि विकल्पः, किं तु
विशेषस्य सामान्यापवादकत्वेनापहारक्ष्पविषयविशेषे द्वैगुण्यादिविधायकेनानेन विशेषवाक्येन सामान्यतो विधायकं नारदीयं बाध्यते इति भावः ॥ २३०॥

मि॰ अवः साहसिकस्य प्रयोजियतारं प्रत्याह । या॰ यः साहसं कारयति स दाप्या द्विगुणं दमम् । यश्चैत्रमुक्ताऽहं दाता कारयेत्स चतुर्गुणम् ॥ २३१॥

मि॰ यस्तु साहसं कुर्वित्येवं वाचैव कारयाति असी साहसिकाइण्डात् द्विगुणं दण्डं दाप्यः।यः पुनः "अहं तु-भ्यं धनं दास्यामि त्वं कुरु" इत्येवमुका साहसं कारय- ति स चतुर्गुणं दण्डं दाप्योऽनुबन्धातिशयात् ॥२३१॥

बा० १। साहसं विद्यते यस्य स साहसिकः। अत इनिटनौ इति
टन्। तस्य। \* प्रयोजियतारं, द्विविधं प्रति। एवेनार्थदानव्यवच्छेदः।
अत एवापौनरुत्वम् । साकाङ्कत्वात्पत्यासत्तेराह \* साहसिकेति। पूर्वोक्तादित्यर्थः । दातेति तृजन्तस्य। भावित्वाद्मविध्यामीत्यध्याहारः। तत्फालितमाह \* दास्यामीति। यद्वा भविध्यत्सामान्ये व्यत्ययेन लुद् । न्यूनतां निराचष्टे \* त्विमिति।
लिङ्थोंऽविवक्षित इत्याह \* कारयतीति। एवमग्रे सर्वत्र
बोध्यम् । तत्र हेतुमाह \* अनुवन्धेति। दोषाधिक्यादित्यर्थः ॥ २३१॥

मि॰ अव. साहसिकविशेषं प्रत्याह ।
या॰ अध्योकोशातिकमकृद् भ्रातृभायीप्रहारदः ।
संदिष्टस्याप्रदाता च समुद्रगृहभेदकृत् ॥ २३२ ॥
सामन्तकुलिकादीनामपकारस्य कारकः ।
पश्चाशत्पणिको दण्ड एषामिति विनिश्चयः ॥ २३३॥

मि॰ अर्घ्यस्याघीईस्याचार्यादेराक्षेपमाज्ञातिकमं च यः करोति, यश्च भ्रातृभार्यो ताडयति, तथा संदिष्ट-स्य प्रतिश्वतस्यार्थस्याप्रदाता, यश्च मुद्रितगृहमुद्धाटय-ति, तथा स्वगृहक्षेत्रादिसंसक्तगृहक्षेत्रादिस्वामिनां, कुलिकानां स्वकुलोद्भवानाम्, आदिग्रहणात् स्वग्रा-म्यस्वदेशीयानां च योऽपकर्ता-ते सर्वे पश्चाश्चरपण-परिमितन दण्डेन दण्डनीयाः॥ २३२॥ २३३॥

बा॰ १। अर्घ्ये पादार्घाभ्यां चेति यत्। अर्घ्यस्याक्रोशातिक्रमी

करोतीति समासः। तदाह \* अर्ध्यस्यार्धाहस्येति। तस्य सापेक्ष-त्वादन्यार्थे पूर्वेण सिद्धत्वाचाह \* आक्रेति । नात्र भेदो वि-दारणम् । समुद्रेत्यस्य वैयर्ध्यापत्तेः। तत्र दण्डान्तरविधानाच। अत बाह \*उद्घाटयतीति । सामन्तपदार्थमाह \* स्वगृहेति! कुलिके अत इनीति ठन्। तत्फिलितमाह \* स्वेति। \* ते सर्वे इति। प्रत्येकमिति भावः॥ २३२॥ २३३॥

#### मि॰ अव. किंच।

या॰ स्वच्छन्दं विधवागामी विक्रुष्टे नाभिधावकः ।
अकारणे च विक्रोष्टा चण्डालश्चोत्तमान् स्पृशेत्॥२२४।
शूद्रप्रव्रजितानां च देवे पित्र्ये च भोजकः ।
अयुक्तं शपथं कुर्वन्नयोग्यो योग्यकर्मकृत् ॥ ९३५॥
वृषक्षुद्रपशूनां च पुंस्त्वस्य प्रतिघातकृत् ।
साधारणस्यापलापी दासीगर्भविनाशकृत् ॥ २३६॥
पितापुत्रस्वसृभातृदम्पत्याचार्यशिष्यकाः ।
एषामपीततान्योन्यत्यागी च शतदण्डभाक् ॥ २२७॥

मि॰ नियोगं विना यः स्वेच्छया विधवां गच्छ-ति। चौरादिभयाकुलैर्विकुष्टे यः शक्तोऽपि नाभिधा-वित। यश्च वृथाऽऽक्रोशं करोति। यश्चण्डालो ब्राह्मणा-दीन् स्पृशाति। यश्च शूद्रप्रवितान् दिगम्बरादीन् दै-वे पित्र्ये च कर्मणि भोजयति। यश्चायुक्तं मातरं ग्र-हीष्यामीत्येवं शपथं करोति। तथा यश्च अयोग्य ए-व शूद्रादियोग्यकमाध्ययनादि करोति। वृषो बलीव- देः, क्षुद्रपद्मवोऽजाद्यः, तेषां पुंस्त्वस्य प्रजननद्मक्तेविन् नाद्मकः। वृक्षक्षुद्रपद्मनामिति तु पाठे हिङ्ग्वाद्यौषध-प्रयोगेण वृक्षादेः फलप्रसूनानां पातियता। साधार-णद्रव्यस्य वश्चकः। दासीगर्भस्य पातियता च। येच पित्राद्योऽपतिता एव सन्तोऽन्योन्यं त्यजन्ति। ते सर्वे प्रत्येकं पणद्मातं दण्डाही भवन्ति॥ २३४॥ २३५॥ २३६॥ २३७॥

### इति साहसप्रकरणम्।

बा॰ १। \* किं चेति। साहासिकविशेषान्तरं प्रत्यन्यद्प्याहेत्यर्थः। स्वच्छन्दामिति क्रियाविशेषणम्। तद्यमाह \* नियोगमिति। ताच्छील्ये णिनिस्तत्र। \* विकुष्टे, महता शब्देनाहते।
\* शक्तोपीऽति। तान्नवारणे इत्यादिः। एतेनाशक्तस्य दण्हाभावस्तथा अकुर्वतः सचितः। अपिर्विरोधे ऽनौचित्ये वा, न तु
समुच्चये। अकारणे इत्यस्यार्थो \* वृथेति। अत्र विक्रोशो
निन्देत्याह \* आक्रोशमिति। श्रुद्राः सन्तः प्रत्राजिताः। श्रुद्रप्रत्रजितानामित्येकम्। तदाह \* दिगम्बरादीनिति। \* तु पाठे,
पाठेतु। \* फलेति। तथा च प्रजननशक्तेनिति। \* तु पाठे,
पाठेतु। \* फलेति। तथा च प्रजननशक्तेनिति। \* त्यानेयं
मिथस्त्यजतीति शाब्दोऽर्थः। तत्फलितमाह \* पित्राद्यइति॥
२३४॥ २३५॥ २३५॥ २३७॥

इति साइसमकरणम्।

### ९२८ सन्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

मि॰ अव. साहसप्रसङ्गास्तत्सदशापराधेषु निर्णेज-कादीनां दण्डमाह।

या॰ वसानस्त्रीन्पणान् दण्डयो नेजकस्तु परांशुकम् । विक्रयावक्रयाधानयाचितेषु पणान्दशः ॥ २३८॥

मि॰ नेजको वस्त्रस्य धावकः। स यदि निर्णेजनार्थे समर्पितानि वासांसि स्वयमाच्छादयति तदाऽसौ प-णत्रयं दण्ड्यः। यः पुनस्तानि विकीणिति, अवक्रयं वा "एतावत्कालमुपभोगार्थे वस्त्रं दीयते मद्यमेतावद्धनं देयम्" इत्येवं शाटकं यो ददाति, आधित्वं वा नयति, स्वसुहृद्भ्यो याचितं वा ददाति, असौ प्रत्यपराधं दश पणान् दण्डनीयः।

तानि च वस्त्राणि इलक्ष्णशाल्मलफलके क्षालनी-यानि न पाषाणे, न च व्यत्यसनीयानि, न च स्वगृहे वास्रियतव्यानि । इतरथा दण्ड्यः।

( अ. ८ इलो. ३९६ )।

शाल्मले फलके इलक्ष्णे नेनिज्यानेजकः शनैः।
न च वासांसि वासोभिर्निहरेन्न च वासयेत्॥
इति मनुस्मरणात्। यदा पुनस्तानि प्रमादान्नाः
शयति तदा —

नारदेनोक्तं द्रष्टव्यम्, (व्यव. ९ इलो. ८ । ९) मूल्याष्टभागो हीयेत सकृद्धौतस्य वाससः। द्विः पादिस्त्रस्तृतीयांशश्चतुद्धौतेऽर्द्धमेव च॥ अर्द्धक्षयानु परतः पादांशापचयः क्रमात्। यावत्क्षीणदशं जीर्णं जीर्णस्यानियमः क्षये॥ इति अष्टपणकीतस्य सकृद्धौतस्य वस्त्रस्य नाशितस्याः ष्टमभागोनं पणन्यूनं मूल्यं देयम्। द्विद्धौतस्य तु पादो-नम् पणद्वयन्यूनम् । त्रिद्धौतस्य पुनस्तृतीयांशन्यून-म् । चतुद्धौतस्याद्धी पणचतुष्टयं देयम् । ततः परं प्र-तिनिणीजनमवशिष्टं मूल्यं पादापचयेन देयं यावज्ञीन णम् । जीणस्य पुननीशितस्येच्छातो मूल्यदान-कल्पनम् ॥ २३८ ॥

वा० १। एतद्वान्तरप्रकरणसङ्गतिमाह \*साहसेति। \* तत्सहक्षेति। यथा तेषां समक्षं तत् क्रियमाणं साहसं तथा वस्त्रधावकादिभिरिष सकलजनसमक्षं परवस्त्राच्छादनादि क्रियमाणमिति तस्य तत्साहश्यात्तत्रसङ्गात्तदपराधकर्वृणां तेषां दण्डमाहत्यर्थः। नेजको वस्त्रधावकः। आदिना वक्ष्यमाणसर्वपरिग्रहः। अत एव दण्डमिति जातावेकवचनम्। निणेजनं
पक्षालनम्। \* अवक्रयमिति। करोतिति श्रेषः। अवक्रयार्थमाह \* एतावदिति। ददातित्यन्तेन। \* इत्येविमिति। सम्भाष्य। \*शाटकं, वस्त्रमित्यर्थः। माटकिमिति पाठे तत्त्वेनोपलक्षितं
वस्त्रमित्यर्थः। तथा च तथा दानमवक्रय इति भावः। अत्र न
धनग्रहणमित्याह \* स्वेति।

२ । विशेषमाह \* तानि चेति । श्वारमलेर्विकारादावण् । पिच्छिला पूर्णा मोचा स्थिरायुः शाल्मलिर्द्वयोः । इत्यमरः । व्यत्यासो विनिमयः । \* स्वगृहे इति । चिरमिति भावः । एवमग्रेऽपि । \*दण्ड्यः, नेजकः । \*फलके, पाटीति प्रसिद्धे । \*नेनिज्यात्, प्रक्षालयत् । \* निर्हरेत्, विनिमयं प्रापयत् । \*प्रमादादिति । अप्रमादे तु अन्यथा द्रष्ट्व्यमिति भावः ।

३। नारदीयमादितो न्याचष्टे \* अष्टपणेति । बहुत्रीहिः।

मूच्यमन्यपदार्थः। अवधिं विनाऽष्टमांशादितो न्यूनताया दुर्वच-त्वादिङ्गात्रप्रदर्शनायेदमुक्तमिति बोध्यम् । क्षये इति चरमे उक्तेराह \* नाशितस्येति । \*पणन्यूनं, सप्तपणात्मकम् । धौत-स्येत्यादेरग्रेऽपि सम्बन्धादाह \* द्विधौतिति । \*पादोनं, चतुर्था-शन्यूनम् । तदाह \* पणेति । षद्पणात्मकमित्यर्थः । अर्धक्ष-यादिति व्याचष्टे \* ततः परमिति । इदं परत इत्यन्तस्य व्याख्यानम् । सार्वविभक्तिकः प्रथमान्तात्तिसः । प्रतिनिर्णेजन-मिति वीप्सायामव्ययीभावः । \* अवशिष्टम्, अर्धम् । \*अपच-येन, तत्क्रमेण । क्वित् तथैव पाठः । जीर्णमित्यन्तं पूर्वास्व-यीत्याह \* यावज्जीर्णमिति । जीर्णता च दश्चासु श्लीणासु हो-येत्येतदर्थं मूलं क्षीणदशमित्युक्तम् । अर्धक्षयोत्तरं पश्चमप्रक्षा-लनादिषु अवशिष्टस्यार्धमूल्यस्य पादपादापचयक्रमेण मूल्यक-ल्पनेति पश्चमप्रक्षालने पणचतुष्ट्यात्मकमूल्यादेकपणोनं पण-त्रयात्मकं, षष्ठे तत्र पणत्रयात्तस्मात्पादोनं सपादपणद्वयात्मकं, सप्तमे तत्र सपादपणद्वयात्पादोनं किश्चिद्धिकसार्द्धपणात्मक-मित्यादि बोध्यमिति भावः।

४। जीर्णस्यानियम इति व्याचिष्टे \* जीर्णस्योति । \* अ-नियम इति । अस्य प्राक् वाचानिकानियमाभाव इत्यर्थः । तथा-सति सर्वथा तदभावो नेति ध्वनियतुं नियमपदस्चितमाह \*इ-च्छात इति । परीक्षकाणामिच्छात इत्यर्थः । तथा च जीर्णना-शे परीक्षकाणामिच्छैव मूल्यदानकल्पनायां प्रमाणं न प्रागु-क्तवचनप्रदृत्तिनीपि स्वेच्छाप्रदृत्तिरिति भावः ॥ २३८॥

या. पितापुत्रविरोधे तु साक्षिणां त्रिपणो दमः । अन्तरे च तयोर्थः स्यात्तस्याप्यष्टगुणो दमः ॥२३९॥ मि पितापुत्रयोः कलहे यः साक्ष्यमङ्गीकरोति न पुनः कलहं निवारयति असौ पणत्रयं दण्ड्यः। यश्च तयोः सपणे विवादे पणदाने प्रतिभूभवाति असौ, चकारात्त्रयोयेः कलहं वर्द्धयति सोऽपि त्रिपणादष्टगुणं चतुर्विद्यातिं पणान्दण्डनीयः। दम्पत्यादिष्वयमेव दण्डोऽनुसरणीयः॥ २३९॥

बा० १ । अथ प्रागुक्तादिशब्दसंप्राह्माणां क्रमेण दण्डानाह् # पितेत्यादि । पण्यस्योपरीत्यन्तैः पश्चदश्चाभेः पद्येः केवछं तत्साक्षिणो दण्डो नाभिमतः । तथा सित साक्षित्वोच्छेदाप- त्तेः । तदभावे कचित् विवादपरिसमाप्त्यभावापत्तेश्च । किं तु यः कल्हानिवारणसमर्थः सन्नपि तमनिवारयन् साक्ष्यमङ्गीकरोति तस्य दण्ड इत्याञ्चयेन व्याच्छे \* पितेति । तथा च न तावन्मा- त्रं दण्डप्रयोजकं किं तु अन्यदपीत्याह् \* न पुनः कल्डमिति । इदमग्रेऽप्युभयत्र क्षेयम् । त्रिपण इति बहुर्त्राहिरित्याह् \* पणत्र- यमिति । साकाङ्कत्वात्प्रत्यासत्तेराह् \* त्रिपणादिति । चतु- विश्वतिमिति व्यस्तः पाठः । तुल्यन्यायत्वादाह् \* दम्पत्यादी- ति । आदिना गुक्शिष्यादिपरिग्रहः ॥ २३९ ॥

या॰ तुलाशासनमानानां कूटकृशाणकस्य च । एभिश्व ठयवहर्ता यः स दाप्या दममुत्तमम् ॥२४०॥

मि॰ तुला तोलनदण्डः। शासनं पूर्वोक्तम्। मानं
प्रस्थद्रोणादि। नाणकं मुद्रादिचिहितं द्रम्मनिष्कादि।
एतेषां यः कृटकृत् देशप्रसिद्धपरिमाणादन्यथा न्यूनत्वमाधिकयं वा द्रम्मादेरव्यवहारिकमुद्रात्वं वाताम्रादिगर्भत्वं वा करोति, यश्च एतैः कृटैजीनन्नपि व्यवहर-

# ९३२ सव्याख्याया मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

ति, तावुभौ प्रत्येकमुत्तमसाहसं दण्डनीयौ ॥ २४० ॥

वाः १। अ पूर्वोक्तं, प्रथमाध्यायान्ते उक्तं राजपत्रम्। द्र-म्मानिष्कादयो मूल्याध्यायविद्यतौ प्रपश्चिताः। कृटं केतवम्। त-त्स्वरूपं सर्वत्र क्रमेण प्रतिपादयन् कृटकृदिति व्याचष्टे अदेशे-त्यादि । स्थलत्रये ऽन्यथेत्यन्तं तत्स्वरूपं, तदपि द्वेधेत्याह अन्युनेति। एवमग्रेऽपि द्वेधेत्याह अद्रम्मादेरिति।

त्र । उत्तरार्ध व्याचष्टे \* यश्चेतैरिति । \* क्र्टैरिति । अ-र्शआद्यच् । पूर्वोक्तैः क्रूटकृद्धिरित्यर्थः । जानन्नित्यनेनाज्ञानतो व्यवहारे दण्डाभावः सूचितः । व्यवहारमात्रं न तावदण्डप्रयो-जकं, दोषस्य स्वस्पत्वादिति जानन्नित्युक्तमिति बोध्यम् ॥२४०

मि॰ अव॰ नाणकपरीक्षिणं प्रत्याह । या॰ अकूटं कूटकं ब्रुते कूटं यश्चाप्यकूटकम् ।

स नाणकपरीक्षी तु दाप्य उत्तमसाहसम् ॥२४१॥

मि॰ यः पुनर्नाणकपरीक्षी ताम्रादिगर्भमेव द्रम्मा-दिकं सम्यगिति ब्र्यात्, सम्यश्चं वा क्टकामिति, अ-सावुत्तमसाहसं दण्ड्यः ॥ २४१ ॥

वा. १। क्षपरिक्षणं, परीक्षकम्। दण्डमिति शेषः। क्ष कुर्या-दिति। त्रूयादित्यर्थः। कचित्तथैव पाटः। उभयत्र स्वार्थे कन्। सनाणकेत्यस्य सान्निध्याद् व्युक्रमेण व्याचष्टे क्ष ताम्रादीति। इतीत्यस्य उभयत्र त्रूयादिति शेषः॥ २४१॥

मि॰ अव॰ चिकित्सकं प्रत्याह ।

या॰ भिषङ् मिथ्याऽऽचरन्दण्डचस्तिर्यक्षु प्रथमं दमम्। मानुषे मध्यमं राजपुरुषेषूत्तमं दमम् ॥ २४२ ॥ २० साहसप्त. प्रसङ्गान्निर्णेजकादीनां दण्डः। ९३३

मि॰ यः पुनिभिषक् मिथ्या आयुर्वेदानभिज्ञ एव जीवनार्थे चिकित्सितज्ञोऽहमिति तिर्धेङ्मनुष्यराज-पुरुषेषु चिकित्सामाचरति असौ यथाक्रमेण प्रथमम-ध्यमोत्तमसाहसान् दण्डनीयः।

तत्रापि तिर्घगादिषु मूल्यविशेषेण वर्णविशेषेण राजप्रत्यासात्तिविशेषेण दण्डस्य लघुगुरुभावः कल्प-मीयः ॥ २४२ ॥

बा. १ । त्रितयं सहैव लाघवेन व्याचष्टे \* यः पुनिरिति ।

पिथ्याऽऽचरिन्नित्याद्यर्थं सहेतुकमाह \* जीवनेति । जीवनार्थमित्यस्य अग्रिमे चिकित्सामाचरतीत्यत्रान्वयः । इतीत्यस्य
ब्रुवन् इति शेषः । तिर्थञ्जः पश्चपक्ष्यादयः।

२। विशेषमाह \* तत्रापीति । उक्तदण्डेष्वपीत्यर्थः । त्रिषु यथाक्रमेणाह \* मूल्येत्यादि । तिर्यक्षु मूल्यविशेषेण, मानुषेषु व्राह्मणत्वादिवर्णविशेषेण, राजपुरुषेषु तत्पत्यासित्तिविशेषेण दण्डस्य लघुत्वं गुरुत्वं च कल्पनीयमित्यर्थः । विशेषशब्दा भेद-पराः ॥ २४२ ॥

या॰ अवन्ध्यं यश्च बन्नाति बद्धं यश्च प्रमुश्चिति । अप्राप्तन्यवहारं च स दाप्यो दममुत्तमम् ॥२४३॥

मि॰ यः पुनर्बन्धनानहमनपराधिनं राजाज्ञया विना बध्नाति, यश्च बद्धं व्यवहारार्थमाहूतम् अनिवृत्तव्यवहारं चोत्सृजति असौ उत्तमसाहसं दाप्यः॥ २४३॥

बा. १। अनर्हत्वे हेतुं सूचयमाह \* अनपराधिनिमिति। अत एवाह \* राजेति। अस्यानुषद्गेणाग्रे उभयत्र सुख्य उपयोग

### ९३४ सञ्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये र

इति तत्त्वम् । प्रमुञ्जतीत्यस्य मध्यमणिन्यायेनोभयत्रान्वय इत्याह \* यश्च बद्धमिति । अप्राप्तव्यवहारमित्यस्यार्थमाः \*अनिर्वृत्तेति ॥ २४३ ॥

या॰ मानेन तुलया वाऽिप योंऽशमृष्टमकं हरेत् । दण्डं स दाप्यो दिशतं वृद्धौ हानौ च कल्पितम्।।२ ४ ६।

मि॰ यः पुनर्वाणिक् त्रीहिकापीसादेः पण्यस्याष्ट्र ममंशं कूटमानेन कूटतुलया वा अन्यथा वा अपहर ति असौ पणानां दिशतं दण्डनीयः। अपहृतस्य द्रव्यस्य पुनर्वद्धौ हानौ च दण्डस्यापि वृद्धिहानी कल्प्ये॥ २४४ ॥

बा. १। क्ष पण्यस्य, विक्रेयस्य । योग्यतयाऽऽह \* कूटे ति । अपिसमुचेयमाह \* अन्यथावेति । मूले द्विशतमिति बहु त्रीहिः । दण्डः अन्यपदार्थः । तत्फलितमाह \* पणानां द्विशत मिति । अत्रापि बहुत्रीहिरेव, समृहोऽन्यपदार्थ इति विशेषः ।

२ । तुर्यपादं व्याचष्टे क अपहृतस्येति । क्र्टमानादिन ऽपहृतस्य अष्टमांशाद्प्यधिकत्वे न्यूनत्वे वा दण्डद्रव्यस्यापि द्विशताद् दृद्धिर्हानिश्च कल्प्येत्यर्थः ॥ २४४ ॥

या॰ भेषजस्नेहलवणगन्धधान्यगुडादिषु ।

पण्येषु प्रक्षिपन् हीनं पणान् दाप्यस्तु षोडशा।२४५।

मि॰ भेषजमौषधद्रव्यम् । स्नेहो घृतादिः । गन्ध द्रव्यमुर्शारादि । आदिशब्दाद्धिङ्गमरीचादि । एतेषु अ सारद्रव्यं विक्रयार्थं मिश्रयतः षोडशपणो दण्डः॥२४॥

या. १। भेषजेति द्वंद्वे गतिः प्राग्वत् । गन्धशब्दोऽत्र तादृश

### २० साहसप्र. प्रसङ्गान्निर्णेजकादीनां दण्डः। ९३२

द्रव्यवाची न तु गुणमात्रवाची, वहति जलामियं पिनाष्टि गन्धा-नित्यादित्रयोगादित्याइ # गन्धद्रव्यमिति । तद्विशिष्टं द्रव्यमि-स्यर्थः । हीनपदार्थमाइ # असारेति ॥ २४५॥

मि॰ अव॰ किश्र ।

या॰ मृचर्ममाणिसूत।यःकाष्ठवल्कलवासासि ।

अजातौ जातिकरणे विकेयाष्टगुणो दमः॥ २४६ ॥

मि॰ न विद्यते यहुमूल्या जातिर्यस्मिन्मुचर्मादिके तद्जाति तस्मिन् जातिकरणे विक्रयार्थ गन्धवर्णर-सान्तरसञ्चारणने यहुमूल्यजातीयसाहरयसम्पाद्ने। यथा माहिकामोद्सञ्चारेण मृत्तिकायां सुगन्धामल-कामिति । मार्जारचर्माण वर्णोत्कर्षापाद्नेन व्याघ-चर्मेति । स्फटिकमणौ वर्णोन्तरकरणेन पद्मराग इति। कार्पासिके सूत्रे गुणोत्कर्षाधानेन पृहसूत्रामिति । कार्पासिके सूत्रे गुणोत्कर्षाधानेन पृहसूत्रामिति । कार्पासिके वासिस गु-कार्ष्य लवङ्गामिति । कार्पासिके वासिस गु-णोत्कर्षाधानेन कौरोयमिति । विक्रेयस्यापादितसा-हर्यस्य मुचर्मादेः प्रण्यस्याष्टगुणो द्ण्डो वे-दित्रच्यः ॥ २४६ ॥

बा. १। \* किं चेति। ईहशो विषयोऽन्योऽप्युच्यते इत्य-र्थः। मूले बाससीति सप्तम्यन्तं, समाहारद्वंद्व इत्याह \* न वि-चते इति। जातिरुत्कर्ष इत्याह \* बिहिति। \* तस्मिश्निति। जातिश्चन्यभृदादिके इत्वर्थः। तृतीयादिष्विति पुंवद्भावान्नुम्ने-ति भावः। जातिकरणे इत्यस्य ग्रुख्यजातेस्तत्र ब्रह्मणाऽपि दु-

### ९३६ सन्याख्यायां मिताक्षरायां न्यवहाराध्याये २

ष्करत्वात् सहेतुकमर्थमाह अविक्रयार्थमित्यादिना संपादने इत्य-न्तेन । गन्धेत्यादिः द्वंद्वगर्भो मयूरव्यंसकादिः । जातीयस्य सा-दृश्येत्यर्थः । उक्तमेवोदाहरणतो विश्वद्यति अयथेत्यादि । तदेकान्तत्वाभावात्सुगन्धेत्यत्र इत्वं न । आमल्ठकं मृत्तिकायः एव बोध्यम् । गुणोत्कर्षेत्यर्थः । किचत्त्रथैव पाठः । एवमग्रेऽपि अक्षा्यमेइति । कृष्णायसो विकारादावित्यर्थः । पुन-र्गन्धोदाहरणमाह अविल्वेति । रसोदाहरणमाह अक्षोले इति प्रसिद्धदेवकुसुमव्याद्यत्तये आह अत्वागिति । तद्रसमध्ये तिन्नक्षे पेण तद्रसाभिव्यक्तेरिति भावः । पुनर्वर्णस्योदाहरणमाह अका पासिकेइति । तत्स्त्रज्ञानिर्मिते इत्यर्थः । विक्रेयेत्यस्य व्याख्य अपण्यस्येति । तत्स्वरूपमाह अआपादिते इति । वर्णान्तराद्यापा दनेनापादितपद्मरागाद्यात्मकस्य स्फटिकादेरित्यर्थः । यन्मूल् तस्मादिति शेषः ॥ २४६ ॥

या॰ समुद्रपरिवर्तच सारभाण्डं च कृत्रिमम् । आधानं विक्रयं वाऽपि नयतो दण्डकल्पना॥२४७। भिन्ने पणे तु पञ्चादात पणे तु द्यतमुच्यते । द्विपणे द्विद्यतो दण्डो मूल्यवृद्धौ च वृद्धिमान्।।२४॥

मि॰ मुद्गं पिधानं मुद्गेन सह वर्तते इति समुः करण्डकं, परिवर्तनं व्यत्यासः। योऽन्यदेव मुक्तानां पूर्व करण्डकं दश्चीयत्वा हस्तलाघवेनान्यदेव स्फटिकान पूर्ण करण्डकं समर्पयति, यश्च सारभाण्डं कस्तूरिकारि कं कृत्रिमं कृत्वा विक्रयमाधिं वा नयति, तस्य दण्डं कल्पना वक्ष्यमाणा वेदितव्या।

कृत्रिमकस्तृरिकादेर्मूल्यभूते पणे भिन्ने न्यूने न्यून् नपणमूल्ये इति यावत् । तस्मिन् कृत्रिमे विक्रीते प-श्राद्यात्पणो दण्डः । पणमूल्ये पुनः द्यातम् । द्विपणमू-ल्ये द्विद्यातो दण्ड इत्येवं मूल्यवृद्धौ दण्डवृद्धिक-मेया ॥ २४७ ॥ २४८ ॥

वा० १। अकरण्डकमिति। समुद्रकः संपुटक इत्यमरः। महाभाष्ये तु "नैतत् उत्र्जे रूपं किं तूपसर्गद्वयपूर्वकाद्रमेरन्येष्वपीति ड" इत्यु-कम्। परिवर्ते भावे क्त इत्याह \* परीति। परिवर्ते चेत्यस्यापि नयति इत्यत्रान्वयः। अतस्तात्पर्यार्थमाह \* योऽन्यदेवेति। अन्यदेवेत्यस्य व्याख्या अ मुक्तानां पूर्णमिति। शेषे षष्टी। एत्रमग्रे-ऽपि। सारभाण्डमित्यस्य सरभाख्यपश्वण्डोद्धवमित्यर्थः। तदाह कस्तुरीति। अर्थाच्छेषमाह \* कृत्वेति। \* वक्ष्यमाणिति। भिन्ने पणे त्वित्यनेनैवेति भावः।

२। तामेव कथयन् तत्पद्यमुक्तरित्योक्तन्युक्रमेण न्याचष्टे \*कृतिमेति। आदिना तत्परिवर्तग्रहः। \* मूल्येति। वस्तुत इति भावः। भिन्नत्वमन्यत्वम्। तच्च द्वेधा। तत्र द्यर्ध्वेक्ष्यमाण-त्वादाह \* न्यूने इति। तात्पर्यार्थमाह \* न्यूनेति। वहुत्रीहिः। एवमम्रेऽपि। तदाह \* तस्मिन्निति। ताह्यो इत्यर्थः। पश्चाया-त्पणेति बहुत्रीहिः। वाच्यार्थस्योक्तत्वात्तात्पर्यार्थमाह \* पणे-ति। एवमग्रेऽपि। द्विपणमूल्ये इति बहुत्रीहिगर्भो बहुत्रीहिः।

३। अनेनैव द्यदेरक्तत्वाजुर्यपादवयर्थ्य परिहरति श्रइत्ये-विमिति । अनेन प्रकारेणेत्यर्थः । तथा चाधिकसंग्रहार्थं तदिति भावः ॥ २४७ ॥ २४८ ॥

या॰ संभूय कुर्वतागर्घ साबाधं कारुशिहिपनाम् ।

### ९३८ सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराघ्याये २

अर्घस्य ह्रासं वृद्धि वा जानतां दम उत्तमः ॥२४९॥

मि॰ राजनिरूपितार्घस्य हासं वृद्धिं वा जानन्तो-ऽपि वणिजः संभ्रय मिलित्वा कारूणां रजकादीनां चित्रित्नां चित्रकारादीनां साबाधं पीडाकरमघीन्तरं लाभलोभात्कुर्वन्तः पणसहस्रं दण्डनीयाः॥ २४९॥

बा०१। \* वणिज इति । सम्रदितान्यतीत्यर्थः । दोषस्य सम्रदायानिष्ठत्वात् । पूर्वं तु प्रत्येकं प्रति तद्दोषेणोक्तमिति ततो अस्य भेदः । वश्यमाणोक्तराह \* राजेति । आबाधजनकत्वा-त्सावाधत्विमत्याह \* पीडेति । उक्तहेतोरेवाधिमित्यस्यार्थमाह \* अर्घान्तरिमिति । तत्करणे वीजमाह \* लाभेति । यद्यपि मूल-मते ऽशीत्यिधकसहस्रपणात्मक उत्तमसाहसस्तथापि विहिते इति वश्यमाणोक्तेः— (अ.८।१३८)

पणानां द्वे शते सार्द्धे प्रथमः साहसः स्मृतः । मध्यमः पश्च विज्ञेयः सहस्रं त्वेव चोत्तमः॥ इतिमन्वनुरोधेन चाह \* पणोति ॥ २४९॥ मि० अव० किश्च ।

या॰ सम्भूय वाणिजां पण्यमनर्घेणोपरुन्धताम् । विक्रीणतां च विहितो दण्ड उत्तमसाहसः ॥२५०॥

मि॰ ये पुनर्वणिजो मिलित्वा देशान्तरादागतं पण्यमनर्घेण हीनमूल्येन प्रार्थयमाना उपरुन्धान्ति म हार्घेण वा विकीणते तेषामुत्तमसाहसो दण्डो वि हितो मन्वादिभिः॥ २५०॥

वा॰ १ । सम्रुदितान्त्रत्येवान्यद्प्युच्यतइत्याह \* किं चे ति । अर्थादाह \* वेशान्तर।दिति । अनर्धेणत्यत्र नञ् अरुप

### २० साहसप्र. प्रसङ्गान्निर्णेजकादीनां दण्डः। ९३९

र्थे इत्याह \* हीनेति । \* प्रार्थयमानाः, सन्तः । \* उपरुन्ध-न्ति, प्रतिबद्धविक्रयकं कुर्वन्ति । यथास्थितविक्रये दोषाभा-बादाह \* महोति ।। २५० ॥

मि॰ केन पुनरचेंण वर्तितव्यमित्यत आह । या॰ राजनि स्थाप्यते योऽर्घः प्रत्यहं तेन विक्रयः । क्रयो वा निःस्रवस्तस्माद्यणिजां लाभकृत्स्मृतः॥२५१॥

मि॰ राजिन संनिहिते सित यस्तेनार्घः स्थाप्यते निरूप्यते तेनार्घेण प्रतिदिनं क्रयो विक्रयो वा कार्यः। निर्गतः सवो निःस्रवोऽवशेषः। तस्मात् राजिनक्षिता-र्घांचो निःस्रवः स एव वाणिजां लाभकारी न पुनः स्वच्छन्द्परिकल्पितात्। मनुना चार्घकरणे—

विशेषो दर्शितः, (अ.८ इलो. ४०२) पश्चरात्रे पश्चरात्रे पक्षे मासे तथा गते। कुर्वीत चैषां प्रत्यक्षमधसंस्थापनं नृपः॥ इति॥ १५१॥

बा० १ । क्ष्वार्तितव्यं, व्यवहर्त्तव्यम् । राजानि इति वटे गाव इतिवत्सामीपिकमधिकरणिमत्याह क्षसंनिहिते इति। अर्था-दाह क यस्तेनेति । राक्षेत्यर्थः । प्रत्यहमिति क्षेषः । मूले तस्यो-मयान्वियत्वात् । स्रवाश्विवर्तते इति नार्थः, तस्मादित्यस्यानन्व-यापत्तेः। अत आह क्षनिर्गत इति। स्वपदार्थः क्षअवशेष इति। अत प्वाह क तस्मादिति । मौलस्यार्थो कराजेति। तात्पर्यं सर्वामिति न्यायेनाह क स प्वेति । प्वव्यवच्छेद्यमाह क न पुनरिति। विणिगिच्छाकिल्पतार्धादवक्षेष इत्यर्थः।

२। मनुविरोधपरिहारं स्पष्टत्वात् इद्येवानुसन्द्धान आ-

ह \* मनुनेति । चस्त्वर्थे । \* पश्चरात्रे इति । तथेत्यनेन अग्रेऽप्युभयत्र वीप्सा सचिता । तथा चास्थिराघीणां पश्चसु दिनेषु गतेषु, किश्चित्स्थिराघीणां पक्षे मते, स्थिराघीणां मासे गते सति राजा आप्तपुरुषैः एषामर्घविदां विणजां प्रत्यक्षं स्वसमक्षमित्यादि तद्याख्यातारः ।

३। एषां पूर्वोक्तानां सर्वपण्यानामर्घस्य व्यवस्थापनं प्रत्यक्षं स्वसमक्षं स कुर्यादित्यर्थ इत्यन्ये। (अ.८।४०३)

तुलामानं प्रतीमानं सर्वे च स्यात्स्वलक्षितम्। पर्सु षद्सु च मासेषु पुनरेव परीक्षयेत्॥

इत्यपि तेनोक्तम् । पक्षे पक्षे ऽथ वा गते इति पाठान्तरं व्याख्याक्रदादिसम्मतम् । अत्र वीष्सया दशसु दिनेषु मासे वा गते इति नार्थः, किं तु पश्चदिनानन्तरं पक्षानन्तरिमत्यवम् । वीष्सा तु अवश्यकर्तव्यतया यावज्जीवं कर्तव्यतया च नित्यतां वोधयति "वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा" इतिवदिति भावः ॥२५१॥

#### मि॰ किश्र ।

या॰ स्वदेशपण्ये तु शतं विणग्यृह्णीत पठचकम् । दशकं परदेश्ये तु यः सद्यः क्रयविक्रयी ॥ २५२॥

मि॰ स्वदेशप्राप्तं पण्यं गृहीत्वा यो विक्रीणीते असौ पश्चकं शतं, पणशते पणपश्चकं लाभं गृही-यात्। परदेशात्प्राप्ते पुनः पण्ये शतपणमूल्ये दशा पणान् लाभं गृहीयात्—यस्य पण्यस्य ग्रहणदिवस-एव विक्रयः संपद्यते। यः पुनः कालान्तरे विक्रीणीते तस्य कालोत्कर्षवशाह्याभातकर्षः कल्प्यः।

. एवं च यथाऽघें निरूपिते पण्याते पश्चपणो

२० साहसप्र. प्रसङ्गान्निर्णेजकादीनां दण्डः। ९४१

लाभो भवति तथैवाघी राज्ञा स्वदेशपण्यविषये स्था-पनीयः॥ २५२॥

बा० १ । पूर्वोत्तरयो राजधर्मत्वेन मध्यमस्य असम्बद्धत्वाद्मामाण्यिनिरासायाह \* किं चेति । अर्घकरणे विशेषान्तरमाहेत्यर्थः । स्वदेशेत्यत्र अर्शआद्यच् । तदाह \* स्वेति । वहुब्रीहिर्वा । स्वदेश्येति पाठस्तु सुगमः । नतः तत्र भव इत्यर्थे
दिगादित्वाद्यत् । एवमग्रेऽपि । शतमित्यस्य प्रतीति शेषः । तत्फिलितमाह \* पणशते इति । परदेश्ये शाब्दोऽर्थे उक्तः । तत्फलितमाह \* पाप्ते इति । परदेशात्माप्ते पण्येत्वित्यर्थः । शतेति त्रिपदो वहुत्रीहिः । तुर्यपादोक्तम्रभयोः शेष इत्याह \* यस्येति । वणिज इत्यर्थः । एतेन य इति व्याख्यातम् । क्रयेत्यत्र द्वन्द्वान्मत्वर्थे इनिरित्याह \*पण्यस्येति । सद्यःपदार्थो \* दिवसेइति । एतत्फिलतं वक्ष्यमाणरीत्याऽऽह \* यः पुनरिति ।

२। नन्त्रत्र विणिग्धर्मस्योक्तत्वेन राजानं मत्यनुक्तत्वार्तिक-चेत्यसङ्गतिः, मध्येऽसम्बद्धत्वापत्तिश्च, अत आह \* एवं चेति। उक्तार्थस्य शाब्दत्वे चेत्यर्थः। \* यथा, यादृशा। \* स्थापनी-य इति। फलितमिति शेषः। अन्यथा परदेशविषये वक्ष्य-माणत्वेनात्रानुक्या न्यूनतेति भावः॥ २५२॥

मि॰ परदेइयपण्येऽर्घनिरूपणप्रकारमाह । या॰ पण्यस्योपिर संस्थाप्य व्ययं पण्यसमुद्भवम् । अर्घोऽनुग्रहकृत्कार्यः केतुर्विकेतुरेव च ॥ २५३ ॥

मि॰ देशान्तरादागते पण्ये देशान्तरगमनप्रत्या-गमनभाण्डग्रहणशुल्कादिस्थानेषु यावानुपयुक्तोऽर्थ-स्तावन्तमर्थे परिगणय्य पण्यमूल्येन सह मेलयित्वा

#### ९४२ सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

यथा पणशते द्शपणो लाभः संपद्यते तथा केतृवि-केत्रोरनुग्रहकार्यघीं राज्ञा स्थापनीयः॥ २५३॥

वा० १। तदेवाह \* परदेश्येति । यद्यप्त्र सामान्येनार्ध-निरूपणप्रकारः प्रतीयते इतीद्मवतरणमयुक्तं तथापि "व्ययं पण्यसमुद्धवम्" इत्युक्तेः परदेशादानीयमानद्रव्यस्यैव बहुव्य-यसम्भवात्स्वल्पव्ययनाशे तथाक्षत्यभावाक्तत्परत्वमेवास्येत्याह \*देशान्तरादित्यादिना । \* भाण्डेति । तदुपयोगिपात्रादिग्रहणे-त्यर्थः । \* अर्थः, द्रव्यव्ययः । द्रव्यं पण्यस्योपरीत्यस्यार्थमा-ह \* पण्यमूल्येनेति । प्रागुक्तैकवाक्यतया ऽऽह \* यथेति । अनुग्रहक्रादित्यस्यार्थमाह \* अनुग्रहकार्यर्धइति । कार्य इत्य-स्यार्थः \* स्थापनीय इति ।

मनुरिप, (अ.८।४०१) आगमं निर्गमं स्थानं तथा दृद्धिक्षयानुभौ । विचार्य सर्वपण्यानां कारयेक्रयविक्रयौ ॥ इति ॥ २५३॥

इति प्रासङ्गिकप्रकरणम् ॥

### अथ विक्रीयासंप्रदानप्रकरणम् ॥ २ १ ॥

मि॰ उ. प्रासङ्गिकं परिसमाप्याधुना विक्रीयासं-प्रदानं नाम प्रक्रमते।

तत्स्वरूपं च नारदेनााभिहितम्, ( व्यवः ८ । १) विकीय पण्यं मूल्येन केतुर्यन्न प्रदीयते । विकीयासंप्रदानं ताद्विवादपदमुच्यते ॥ इति । तन्न विकेयद्रव्यस्य चराचरभेदेन देविध्यमाभिधाय पुनः षड्विधत्वं—

तेनैव प्रत्यपादि, ( व्यव. ८ )

लोकेऽस्मिन्दिविधं पण्यं जङ्गमं स्थावरं तथा।(इलो.२) षड्विधस्तस्य तु वुधैद्गिनादानविधिः स्मृतः।

गणितं तुलितं मेयं कियया रूपतः श्रिया॥ इति।(३)
गणितं क्रमुकफलादि । तुलितं कनककस्तूरीकुङ्कमादि । मेयं शाल्यादि । क्रियया वाहदोहादिरूपयोपलक्षितमञ्ज्यमहिष्यादि । रूपतः पण्याङ्गनादि ।
श्रिया दीप्त्या मरकतपद्मरागादीति ॥

मि॰ एतत्षद्प्रकारकमपि पण्यं विक्रीयासंप्रय-

#### च्छतो दण्डमाह।

या॰ गृहीतमूल्यं यः पण्यं केतुर्नेव प्रयच्छिति । सोदयं तस्य दाप्योऽसौ दिग्लाभं वा दिगागते ॥१४४॥

मि॰ गृहीतं मूल्यं यस्य पण्यस्य विकेत्रा तद् गृ-हीतमूल्यं, तद्यदि विकेता प्रार्थयमानाय स्वदेशव-

### ९४४ सन्यास्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराष्याये २

णिजे केन्ने न समर्पयति, तच पण्यं यदि कयकाले बहुमूल्यं सत् कालान्तरेऽल्पमूल्येनैव लभ्यते तदाऽर्घ- हासकृतो य उदयो वृद्धिः पण्यस्य स्थावरजङ्गमा- तमकस्य तेन सहितं पण्यं विकेता केन्ने दापनीयः।

यदा मूल्यहासकृतः पण्यस्योदयो नास्ति, किन्तु कयकालं यावदेव यतो मूल्यस्येयत्पण्यामिति प्रति-पन्नं, तदा तत्पण्यमादाय तस्मिन्देशे विक्रीणानस्य यो लाभस्तेनोदयेन साहितं द्विकं त्रिकमित्यादिप्र-तिपादितवृद्धिरूपोदयेन वा सहितं केतुर्वाञ्छावशा-द्दापनीयः।

यथाह नारदः, (व्यवः ८।५)
अर्घश्चेदवहीयेत सोद्यं पण्यमावहेत्।
स्थानिनामेष नियमो दिग्लाभं दिग्विचारिणाम्॥इति।
यदा त्वर्घमहत्त्वेन पण्यस्य न्यूनभावस्तदा तास्मन्पण्ये वस्त्रगृहादिके य उपभोगस्तदाच्छादनसुखनिवासादिरूपो विकेतुस्तत्सहितं पण्यमसौ दाप्यः।

यथाह नारदः, (व्यव.८।४)

विकीय पण्यं मूल्येन यः क्रेतुर्न प्रयच्छति ।

स्थावरस्य क्षयं दाप्यो जङ्गमस्य क्रियाफलम् ॥ इति।

विक्रेतुरुपभोगः क्षय उच्यते । क्रेतृसंबन्धित्वेन क्षीयमाणत्वात् । न पुनः कुड्यपातसस्यघातादिरूपः । तस्य तु— (ना. व्यवः ८ । ६ )

उपहन्येत वा पण्यं दह्येतापिह्रयेत वा। विकेतुरेव सोऽनथीं विक्रीयासंप्रयच्छतः॥ इत्यत्रोक्तत्वात्। यदा त्वसौ केता देशान्तरात्पण्यग्रहणार्थमागत-स्तदा तत्पण्यमादाय देशान्तरे विक्रीणानस्य यो ला-भस्तेन सहितं पण्यं विकेता केन्ने दापियतव्यः।

अयं च कीतपण्यसमर्पणिनयमोऽनुशायाभावे द्र-ष्टच्यः। सति त्वनुशये "कीत्वा विकीय वा किश्चित्" इत्यादिमनूक्तं वेदितव्यम्॥ २५४॥

बा० १। सङ्गतिमाह \* प्रासाङ्गिकमिति । विक्रयप्रसङ्गादाह \*अधुनेति । \*मूल्येन, तस्य ग्रहणेन । क्रेतुरिति सम्बन्धे षष्ठी। एवमग्रेऽपि । \* तन्न, प्रारभ्यमाणे विवादपदे । घटकत्वं स-प्रम्यर्थः । \* चराचरेति । जङ्गमस्थावरेत्यर्थः । \* पुनिरिति । यथासम्बन्धे षष्ठी । द्विविधस्य तस्येत्यर्थः । \* तेनेव, नारदेने-व । \* तस्य त्विति । तस्य द्विविधस्य बुधैर्मन्वादिभिद्गिनादा-नयोविधिक्रमो विधानक्रमः करणप्रकारो यथासम्भवं षड्वि-धः कथित इत्यर्थः ।

कल्पतरौ तु--

लोके ऽस्मिन् द्विविधं पण्यं जङ्गमं स्थावरं तथा। क्रयविक्रयधर्मे तु सर्वे तत्पण्यमुच्यते॥

पड्डिथस्तस्य तु बुधेर्दानादानाविधिः स्मृतः—इति पाठः । तदेवाह \* गणितिमिति । संज्ञाशब्दा एते । रूपत इति तृतीया-न्तात्तिः । \*कर्पूरेति । कुङ्कमादीति पाठान्तरम् । अनन्वयनि-रासायाह \* उपलक्षितिमिति । एवमग्रेऽपि उभयत्र । पण्याङ्गना वेश्या । आदिना वस्नादि । उक्तसङ्गत्या मूलमवतारयति अएत-दिति । तस्य तत्त्वेन विवक्षायां पष्टी तत्रेत्याह \* क्रेत्रे इति ।

२ । तृतीयपादार्थमाह क तचेति । अल्पेति कर्मधारयः । अर्घो मृल्यम् । अर्थादाह क्रपण्यमिति । प्राग्वत् तस्येत्यस्यार्थ-

## ९४६ सन्याख्यायां मिताक्षरायां न्यवहाराच्याये २

माह \* क्रेत्रे इति।

४। विशेषमाह \*यदा त्विति। उपभोगस्वरूपमाह \*त-दाच्छादनेति। \* मूल्येन, तद्वहणेन। \* स्थावरस्य, ग्रामक्षेत्रा-देः। \*जक्रमस्य, गवादेः। \*क्रियाफलं, दोहादेः क्षीरादिकम्।

वस्तुतस्तु क्षि निवासगत्योरित्युक्तेः क्षयो निवासे इत्यु-क्तेश्रायं निवासार्थक इति न कोऽपि क्षेत्र इति बोध्यम् ।

६। मौलं तुर्यपादं व्याचष्टे \* यदात्विति । तत्रोभयत्र स-प्रमीपश्चमीसमासावित्याह \* देशान्तरादिति । मूले वाशब्दः चार्थे । तेन पण्यसमुचयः । तत्फ्लितमाह \* तेनेति ।

७। वक्ष्यमाणैतदवान्तरप्रकरणसङ्गत्यर्थमाह \* अयं चे-ति । क्रीतस्य पण्यस्य समर्पणेत्यर्थः । \* मनुक्तमिति । क्रयबि- क्रयानुशयाख्यविवादप्रकरणे इति भावः । एवं च मनुना ते-नैवास्य कथितपायत्वादिदं पृथक्ट् नोक्तमिति बोध्यम् ।

यस्यहानुशयो भवेत् । ( अ. ८ । २२२ ) सोऽन्तर्दशाहे तत् द्रव्यं दद्याचैवाददीत वा ॥ इति तच्छेषः ॥ २५४ ॥

मि॰ अव. किंच।

या॰ विकीतमपि विकेयं पूर्वकेतर्यगृह्णति । हानिश्चेरकेतृदोषेण केतुरंव हि सा भवेत ॥ २५५॥

मि॰ यदा पुनर्जातानुदायः केता पण्यं जिघृक्षाति तदा विकीतमपि पण्यमन्यन्न विकेयम्। यदा पुनर्विः केत्रा दीयमानं केता न गृह्णाति तच पण्यं राजदैविके-नोपहतं तदा केतुरेवासी हानिर्भवेत् । पण्याग्रहणरू-पेण केतृदोषेण नादिातत्वात् ॥ २५५ ॥

वा॰ १ । अत एवानुश्चये अन्यद्प्युच्यते इत्याह क्रिकें चेति। तदेवाह क्षजातेति । पूर्वेत्युभयत्रान्विय । तत्राद्ये धातोस्तदिच्छा-यां लक्षणेत्याह क जिष्टक्षतीति । अजातानुश्चये आह क्षयदा पुनिरिति। आलस्यादिरग्रहणे हेतुः। अत्र न लक्षणेति भावः॥२५५॥

मि. अष. अपिच ।

या॰ राजदैवोपघातेन पण्ये दोषमुपागते । हानिर्विकेतुरेवासौ याचितस्याप्रयच्छतः ॥ २५६ ॥

मि॰ यदा पुनः केन्ना प्रार्थ्यमानमपि पण्यं विकेता न समर्पयति अजातानुदायोऽपि, तच राजदैविकेनो-पहतं भवति, तदाऽसौ हानिर्विकेतुरेव । अतोऽन्यत्

### ९४६ सन्यास्यायां मिताक्षरायां न्यवहाराघ्याये २

माह \* क्रेत्रे इति ।

४। विशेषमाह \*यदा त्विति। उपभोगस्वरूपमाह \*त-दाच्छादनेति। \* मूल्येन, तद्वहणेन। \* स्थावरस्य, ग्रामक्षेत्रा-देः। \*जक्रमस्य, गवादेः। \*क्रियाफलं, दोहादेः क्षीरादिकम्।

५। यत्तु क्षयं सस्याद्युपघातजापक्षयमिति कल्पतर्वादयः।
तन्न । पौनरुक्त्यापत्तेरित्याह \* विक्रेतुरिति । ननु तस्य तन्त्वंविरुद्धम्, अत आह \* क्रोत्रिति । तावत्पर्यन्तं तत्सम्बन्धस्य
तत्र क्षीणत्वात्तद्वैशिष्ट्येन तस्यापि क्षीणत्विमिति भावः । क्षयः
इत्यत्र कर्मण्यच् । नारदमाह \* उपहन्येतेति । \* इत्यत्रेति ।
इत्यनेनेति पाठान्तरम् ।

वस्तुतस्तु क्षि निवासगत्योरित्युक्तेः क्षयो निवासे इत्यु-क्तेश्रायं निवासार्थक इति न कोऽपि क्षेत्रा इति बोध्यम् ।

६। मौलं तुर्यपादं व्याचष्टे \* यदात्विति । तत्रोभयत्र स-प्तमीपश्चमीसमासावित्याह \* देशान्तरादिति । मूले वाशब्दः चार्थे । तेन पण्यसमुचयः । तत्फ्लितमाह \* तेनेति ।

७। वक्ष्यमाणैतदवान्तरप्रकरणसङ्गत्यर्थमाह \* अयं चे-ति । क्रीतस्य पण्यस्य समर्पणेत्यर्थः । \* मनुक्तमिति । क्रयवि- क्रयानुशयाख्यविवादमकरणे इति भावः । एवं च मनुना ते-नैवास्य कथितपायत्वादिदं पृथक् नोक्तमिति बोध्यम् ।

यस्येहानुश्चयो भवेत् । ( अ. ८ । २२२ ) सोऽन्तर्दशाहे तत् द्रव्यं दद्याचैवाददीत वा ॥ इति तच्छेषः ॥ २५४ ॥

मि॰ अव. किंच।

या॰ विकीतमपि विकेयं पूर्वकेतर्यगृह्णति । हानिश्चेरकेतृदोषेण केतुरंव हि सा भवेत ॥ २५५॥

मि॰ यदा पुनर्जातानुश्चायः क्रेता पण्यं जिघुक्षाति तदा विकीतमाप पण्यमन्यत्र विकेयम् । यदा पुनर्विः केत्रा दीयमानं केता न गृह्णाति तच पण्यं राजदैविके-नोपहतं तदा केतुरेवासौ हानिर्भवेत् । पण्याग्रहणरू-पेण केतृदोषेण नाशितत्वात् ॥ २५५ ॥

ना० १ । अत एवानुशये अन्यद्प्युच्यते इत्याह क्रिकं चेति। तदेवाह क्षजातेति । पूर्वेत्युभयत्रान्विय । तत्राद्ये धातोस्तदिच्छा-यां लक्षणेत्याह क जिष्टक्षतीति । अजातानुशये आह क्षयदा पुनिरिति। आलस्यादिरग्रहणे हेतुः। अत्र न लक्षणेति भावः॥२५५॥

मि. अव. अपिच।

या॰ राजदैवोपघातेन पण्ये दोषमुपागते । हानिर्विकेतुरेवासौ याचितस्याप्रयच्छतः ॥ २५६ ॥

मि॰ यदा पुनः केन्ना प्रार्थ्यमानमपि पण्यं विकेता न समर्पयति अजातानुदायोऽपि, तच राजदैविकेनो-पहतं भवति, तदाऽसौ हानिर्विकेतुरेव । अतोऽन्यत्

### ९४८ सन्याख्याया मिताक्षरायां न्यवहाराघ्याये २

अदुष्टं पण्यं विनष्टसदृशं क्रेत्रे देयम् ॥ २५६ ॥

बा० १। अपि चेति प्राग्वत् । एवमग्रेडपि । अपिना जाता-नुशयसमुचयः । राजदैवे इदमर्थेडण् इति फलितमाह \* राजे-ति । तात्पर्यार्थमाह \* अत इति । अस्माद्धेतोरित्यर्थः ॥ २५६॥

#### मि॰ अव. किश्च।

या॰ अन्यहस्ते च विकीतं दुष्टं वाऽदुष्टवद्यदि । विकीणीते दमस्तत्र मूल्यात्तु द्विगुणो भवेतः॥ २५७॥

मि॰ यः पुनर्विनैवानुश्यमेकस्य हस्ते विक्रीतं पु-नरन्यस्य हस्ते विक्रीणीते सदोषं वा पण्यं प्रच्छादि-तदोषं विक्रीणीते तदा तत्पण्यमूल्याद् द्विगुणो दमो वेदितव्यः। नारदेनाप्यत्र—

विशेषो दर्शितः, ( व्यव ८)

अन्यहस्ते च विक्रीय योऽन्यस्मै तत्प्रयच्छति। द्रव्यं तद्दिगुणं दाप्यो विनयं तावदेव तु॥ (८) निर्दोषं दर्शयित्वा तु सदोषं यः प्रयच्छति।

स स्त्याहिगुणं दाप्यो विनयं तावदेव तु॥(७)इति। सर्वश्चायं विधिद्त्तम् लये पण्ये द्रष्ठव्यः । अद्त्तमूलये पुनः पण्ये वाङ्मात्रकये केतृविकेत्रोर्नियमकारिणः स-मयाहते प्रवृत्तौ निवृत्तौ वा न कश्चिद्दोषः।

यथाह नारदः, ( च्यव. ८। १०)

दत्तमूलयस्य पण्यस्य विधिरेष प्रकार्तितः।

अद्त्तंऽन्यत्र समयान्न विकेतुरविक्रयः॥ इति ॥२५॥।

वा० १ । किश्चेति प्राग्वत् । जातानुग्रये मन्कत्वादाह

\*विनेविति । अथिदाह \* अन्यस्येति । अदुष्ट्विति वत्यन्तस्यार्थपश्चात् । अथिदाह \* अन्यस्येति । अदुष्ट्विति वत्यन्तस्यार्थपाह \* प्रच्छादितेति । \* तदेति । तत्रेति शेषो मौल एव ।
विकेतरीति तदर्थः । \* अत्र, उक्तविषये । अपिभिन्नक्रमः ।
विशेषोऽपीत्यर्थः । अपिनोक्तसमुचयः । मूले मूल्यांशे न्यूनाधिकभावानुक्तत्वेन समताप्राप्तौ तत्र द्वैगुण्यक्ष्पो विशेषः,
दण्डांशे द्वैगुण्यं तु तुल्यमेवेति भावः।यद्वा यथाश्चत एवापिरन्यमुनिसमुचायकः । \* विनयं, दण्डम् । \* तावत्, अन्ययमिदम् ।
तावन्तमेव । द्विगुणमेव ।

विशेषमाह \* सर्वत्रेति । न त्वव्यवहितोक्ते एवेति भा-वः। अथयं विधिः, सकलदण्डविधिः। अथद्त्ते, पण्ये॥२५७॥

मि॰ अव॰ इति विक्रयानुशयोऽभिहितः। क्रीता-नुशयस्वरूपं तु प्राक् प्रपश्चितम्। अधुना तदुभय-साधारणं धर्ममाह।

या॰ क्षयं वृद्धिं च वणिजा पण्यानामविजानता । क्रीत्वा नानुशयः कार्यः कुर्वन् षड्भागदण्डभाक्॥२५८॥

मि॰ परीक्षितकीतपण्यानां क्रयोत्तरकालं क्रयकालपरिमाणतोऽर्घकृतां वृद्धिमपद्यता केन्ना अनुद्रायो न कार्यः। विकेन्ना च महार्घनिषन्धनं प्ण्यक्षयमपद्यता नानुदायितव्यम्। वृद्धिक्षयपरिज्ञाने पुनः
केतृविकेन्नोरनुद्रायो भवतीति व्यतिरेकादुक्तं भवति।
अनुदायकालाविश्च—

नारदेनोक्तः, (व्यव. १। इलो. २। ३) कीत्वा मूल्येन यत्पण्यं दुष्कीतं मन्यते कयी।

### ९५० सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

विकेतुः प्रतिदेयं तत्तस्मिन्नेवाह्यविक्षतम् ॥

द्वितीयेऽहि ददत्केता मूल्यात्त्रिशांशमावहेत्।
द्विगुणं तु तृतीयेऽहि परतः केतुरेव तत् ॥ इति ॥
अपरीक्षितकयविकये पुनः पण्यवैगुण्यनिबन्धनाः
नुशयावधिःदशैकपश्चसप्ताहेत्यादिना दर्शित एव । तदनया वाचोयुक्ता वृद्धिक्षयपरिज्ञानस्यानुशयकारणः
त्वमवगम्यते ।

तथा पण्यपरीक्षाविधिबलात्पण्यदोषाणामनुदा-यकारणत्वम्।

अतः पण्यदोषतद्वृद्धिक्षयकारणत्रितय।भावेऽनु-शयकालाभ्यन्तरेऽपि यद्यनुशयं करोति तदा पण्यष-इभागं दण्डनीयः।

अनुश्यकारणसङ्गावेऽप्यनुश्यकालातिक्रमेणानु-श्यं कुर्वतोऽप्ययमेव दण्डः। उपभागेनाविनश्वरेषु स्थिरार्घेष्वनुश्यकालातिक्रमेणानुश्यं कुर्वतो—

मन्को दण्डो द्रष्टव्यः। (अ०८ इलो. २२३)
परेण तु द्शाहस्य न द्यान्नापि दापयेत्।
आद्दानो द्द्चैव राज्ञा दण्ड्यः शतानि षद्॥
इति॥ २५८।

### इति विकीयासंप्रदानं नाम प्रकरणम्॥

बा० १ । अवान्तरप्रकरणसमाप्तिमाह \* इति विक्रयेति । न्यूनतां पौनरुत्वं च परिहरति \* क्रीतेति । क्रयेत्यर्थः । भावे क्तः । परीक्षाया अभावे ऽनुशये दोषाभावादाह \* परीक्षिते-ति । क्रमधारयौ। क्रीत्वेत्यस्यार्थः \*क्रयोत्तरेति । परिमाणमर्थी-

न्मूल्यस्य । विशेषणेन व्यावर्त्यतया बोधितमर्थमाह शृद्धीति ।
निषेधस्य शाब्दत्वेन तदसम्भवादाह श्रव्यतिरेकादिति । भेदादित्यर्थः । पूर्वमुक्तमिष पुनः अभिप्रायं वक्तुमाह श्रञ्जुशयेति ।
चस्त्वर्थे । श्रकीत्वेति । व्याख्यातिमदं प्राक् । विरोधपरिहारमपि प्रागुक्तमेव तथा आह श्र अपरीक्षितेति । अपरीक्षितवस्तुक्रयेत्यर्थः । श्र दशैकेति । मानविमदम् । उक्तफलितार्थमुपसंइरित श्र तदिति । तस्मादित्यर्थः । श्र अनया, क्षयं दृद्धिः
चेतिविशेषघटितयेत्यर्थः । अभिप्रायमेव प्रकाशयति श्र यथेति । श्र दोषाणामिति । अनुशयकारणत्वमवगम्यते इत्यस्यानुषद्गः ।

र । तुर्यपादार्थमाह \* अत इति । तेषां तस्य च तत्कारणत्वादित्यर्थः । \* तत्, मूल्येत्यर्थः । \* क्षयेति । एतद्रूपकारणत्रितयेत्यर्थः । \* अनुश्चयकालेति । नारदोक्तानुश्चयकालादिमध्येऽपीत्यर्थः । पूर्वसाम्यप्रदर्शनसाफल्याय तुल्ययुक्त्या
ऽऽह \* अनुश्चयकारणेति । एतत्प्रसङ्गेन विशेषमाह \* उपभोगेनेति । अनेन पण्यदोषाभावः स्चितः । स्थिरेत्यनेन दृद्धिस्याभावः स्चितः । \* परेणेति । क्रीत्वा विक्रीयेति शेषः ।

\* द्यात्, न त्यजेत् । \* द्रापयेत्, विक्रेता बलेन न ग्राहयेत् । विक्रीतं बलेन गृह्णन् परित्यजंश्चेत्यर्थः । \* पद् श्वतानि,
पणान् ॥ २५८ ॥

इति विक्रीयासम्प्रदानम्।

#### ९५२ सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराघ्याये २

# अथ संभूयसमुत्थानप्रकरणम् ॥ २२ ॥

मि॰ अव. संभूयसमुत्थानं नाम विवादपदमिदा-नीमभिधीयते।

या॰ समवायेन वणिजां लामार्थ कर्म कुर्वताम् । लाभालामौ यथाद्रव्यं यथा वा संविदा कृतौ ॥२५९।

मि॰ सर्वे वयमिदं कर्म मिलिताः क्रम इत्येवंरूपा संप्रतिपत्तिः समवायः। तेन ये वणिङ्नटनतेकप्रभृतयो लाभिलप्सया प्रातिस्विकं कर्म कुर्वते तेषां लाभाला-भी उपच्यापचयौ यथाद्रव्यं येन यावद्धनं पण्य-ग्रहणार्थे दत्तं तदनुसारेणावसेयौ।

यद्वा । प्रधानगुणभावपर्यालोचनयाऽस्य भागद्वय-मस्यैको भाग इत्येवंरूपया संविदा समयेन यथा सं-प्रतिपन्नौ तथा वेदितव्यौ ॥ २५९ ॥

बा॰ १। समयमसङ्गादाह \* संभूयेति। \*सम्मितपत्तिरिति। निश्चय इत्यर्थः। विगजामित्युपलक्षणिमत्याह \*विणङ्नटेति। द्वितीयपादार्थमाह \* लाभेति। लभ्यत इति लाभस्तल्लाभेच्छयेत्यर्थः। लिप्सव इति पाठान्तरम्। तथा सन्त्वेऽपि तस्य
प्रत्येकसाध्यत्वादाह \* प्रातिस्विकमिति। यथाद्रव्यमिति योग्यतायामव्ययीभावः। तदाह \* येनेति।

२ । तुर्यपादार्थमाह \* यद्वेति । कृतावित्यस्यार्थः \* सं-प्रतिपन्नाविति । अर्थोदाह \* तथेति । एवं प्रागिप ॥ २५९ ॥ मि० अव. किश्च ।

प्रतिषिद्धमन।दिष्टं प्रमादाद्यच नाशितम्।

स तद्यादिप्लवाच रक्षितादशमांशभाक् ॥ २६०॥

मि॰ तेषां संभूय प्रचरतां मध्ये पण्यामिदामित्थं नव्य-बहर्तव्यामाति प्रतिषिद्धमाचरता बन्नाशितम्, अना-दिष्टमननुज्ञातं वा कुर्वाणेन तथा, प्रमादात्प्रज्ञाहीन-तया वा येन यन्नाशितं, स तत्पण्यं विण्यभ्यो द्या-त्। यः पुनस्तेषां मध्ये चौरराजादिजानिताद्यसना-त्पण्यं पालयति स तस्माद्रक्षितात्पण्याद्दशममं-शं लभते ॥ २६०॥

वा० १। अन्यद्प्याह क्षि चेति। क्ष्तथा, यन्नाशितम्।
प्रमादादित्यस्य व्याख्या क्ष्प्रक्षेति। चो वाऽर्थे इत्याह क्ष्वेति।
तथा च नाशितिमित्यस्य सर्वत्र सम्बन्ध इति भावः। क्ष विणग्भ्यः, स्वसमवायिभ्यः। अत एव प्रातिस्विकमिति प्रागुक्तम्।
विष्ठवाचेत्याद्यर्थमाह क्ष्य इति। विष्ठवार्थमाह क्ष्व्यसनादिति। नाशादित्यर्थः। स्वशक्त्येति भावः। इदमधिकम्। तस्य ततो लाभादि तु प्रागुक्तमेव।

तथा नारदोपि, ( व्यव. ३ । ६ ) दैवतस्करराजाग्निव्यसने सम्रुपस्थिते । यस्तत्स्वशक्ता रक्षेतु तस्यांशो दशमः समृतः॥ इति ॥२६०॥

या॰ अधिप्रक्षेत्रणाद्विशं भागं शुल्कं नृतो हरेत् । व्यासिद्धं राजयांग्यं च विक्रीतं राजगामि तत्।।२६ १॥

मि. इयतः पण्यस्येयनमूल्यमित्यर्घस्य प्रक्षेप-णात् राजतो निरूपणाद्धेतोरसौ मूल्याद्विद्यातितम-मंशं शुल्कार्थे गृहीयात्।यत्पुनव्यासिद्धम् "अन्यत्र न विकेयम्" इति राज्ञा प्रतिषिद्धं, यद्राजयोग्यं मणिमा-णिक्याचप्रतिषिद्धमपि, तद् राज्ञेऽनिवेच लाभलोभेन विकीतं चेद्राजगामि । मूल्यदाननिरपेचं तत्सर्वे पण्यं राजाऽपहरेदित्यर्थः ॥ २६१ ॥

षा. १। एवं तेषामुक्ता राज्ञ आह \* अर्घेति।
मनुरिप, (अ. ८। क्लो. ३९८। ३९९)
शुल्कस्थानेषु कुक्कालाः सर्वपण्यविचक्षणाः।
कुर्युरर्घ यथापण्यं ततो विंशं नृपो हरेत्।।
राज्ञः प्रख्यातभाण्डानि प्रतिषिद्धानि यानि च।
तानि निर्हरतो लोभात्सर्वहारं हरेन्नुपः॥ इति।

\* अर्घस्येति । तस्येति पाठान्तरम् । हेतौ पश्च-मीत्याह \* हेतोरिति । \* असौ, नृपः । ग्रुल्कमित्यस्यार्थः \*शुल्कार्थमिति । करार्थमित्यर्थः । पूर्वेणापौनरुत्थायाह \*मिति-षिद्धमिति । राजगामित्वे विक्रीतत्वं दोषो हेतुरित्याह \*लाभे-ति । अन्यत्रेति शेषः । अत एव फलितमाह \* मृल्येति । \*सर्व, द्विविधम् ॥ २६१ ॥

या॰ मिध्या वदन्परीमाणं शुल्कस्थानादपासरन् । दाप्यस्त्वष्टगुणं यश्च सठयाजक्रयविक्रयी ॥ २६२ ॥

मि॰ यः पुनर्वणिक् शुल्कषश्चनार्थे पण्यपरिमाणं निइनुते, शुल्कग्रहणस्थानाद्वाऽपसरति, यश्चास्येद्म-स्य वेत्येवं विवादास्पदीभूतं पण्यं क्रीणाति विक्रीणी-ते वा, ते सर्वे पण्यादष्टगुणं दण्डनीयाः॥ २६२॥

वा० १। अथ दण्डमाइ \*मिध्येति। राजदण्डे वीजमाइ #य-ल्केति। गुल्कपदं लाक्षणिकमित्याइ \* गुल्कप्रइणेति। क्रयभ विक्रयश्च क्रयविक्रयो, व्याजो विवादस्तत्सिहतस्य पण्यस्य तौ, ततो मत्वर्थे इनिरित्याह \* यश्चेति ।

मनुरिष, (अ.८।४००) शुल्कस्थानं परिहरन्नकाळे क्रयविक्रयी। मिध्यावादी च संख्याने दाप्योऽष्टगुणमत्ययम्।।इति॥२६२॥ मि० अव. अपि च।

या॰ तरिकः स्थलजं शुल्कं गृह्णन् दाप्यः पणान्दश । ब्राह्मणप्रातिवेश्यानामेतदेवानिमन्त्रणे ॥ २६३ ॥

मि॰ शुल्कं हि बिविधं स्थलजं जलजं च।तत्र स्थलजम्—
अध्यक्षेपणाद्विंशं भागं शुल्कं तृपो हरेत्—
इत्यत्रोक्तम्। जलजं तु—
मानवेऽभिहितम्, (अ. ८ दलो. ४०४।४०५)
पणं यानं तरे दाप्यः पौरुषेऽर्द्धपणं तरे।
पादं पशुश्च योषिच्च पादार्द्धं रिक्तकः पुमान्॥
भाण्डपूर्णानि यानानि तार्थं दाप्यानि सारतः।
रिक्तभाण्डानि यत्किश्चत्पुमांसञ्चापरिच्छदाः॥
इति।

शुल्कब्रयेऽप्ययमपरो विशेषः, न भिन्नकार्षापणमस्ति शुल्कं न शिल्पवृत्ती न शिशो न दूते। न भैक्षलच्छे न स्टतावशेषे न श्रोत्रिये प्रवित्ति न यशे॥

इति । तीर्यतेऽनेनेति तरिः नावादिः । तज्जन्यशु-स्केऽधिकृतस्तरिकः । स यदा स्थलोद्भवं शुस्कं गृहा-

### ९५६ सव्याख्याया मिताक्षरायां व्यवहाराच्याये २

ति तदा दश पणान् दण्डनीयः। वेशो वेशम। प्रतिवेश्य इति स्ववेशमाभिमुखं स्ववेशमपाश्वेस्थं चोच्यते। तश्च भवाः प्रातिवेश्याः। ब्राह्मणाश्च ते प्रातिवेश्याश्च ब्राह्मणप्रातिवेश्याः। तेषां श्रुतवृत्तसंपूर्णानां श्राद्धाः दिषु विभवे सति अनिमन्त्रणे एतदेवं दशपणात्मकं दण्डनं वेदितव्यस्॥ २६३॥

बा०१।दण्डान्तरमाहेत्याह अअपि चेति। वचनं व्याख्यातुमुपोद्घातमाह अग्रुलं हीति। मूलमाह अर्घप्रक्षेपणादिति।
अपणिति। अतरे, नौकादौ। अयानं, रिक्तशकटादिकं प्रति पणं दाप्यः। पौरुषे पुरुषभारिवषये तरे ऽर्द्धपणं दाप्यः।
पशुर्गवादिः योषित् वक्ष्यमाणभिन्नस्नीमात्रं पादं पणचतुर्थाशं
दाप्यः। रिक्तकः भाररहितः पुमान् मनुष्यः पादार्द्धं पणाष्टमभागं दाप्यः। भाण्डं पण्यद्रव्यं तेन पूर्णानि यानानि अकटादोनि सारतः द्रव्यगतोत्कषीपेक्षया तार्यं तरणमूल्यं दाप्यानि।
रिक्तभाण्डानि पण्यद्रव्यरहितानि गोण्यादीनि अपरिच्छदा
दिरद्राश्च उक्तपादार्धदानापेक्षया यत् किञ्चित् दापनीया इत्यर्थः।
किं च—

दीर्घाध्वनि यथादेशं यथाकालं तरो भवेत् । (अ.८।४०६)
नदीतारेषु तद्विद्यात्समुद्रे नास्ति लक्षणम् ॥ इति मनुः ।
पूर्व पारावारे तरणार्थमुक्तम्। इदानीं नदीमार्गेण द्राध्वनि
गन्तव्ये प्रवलवगस्थिरोदकनद्यादिदेशग्रीष्मवर्षादिकालापेक्षयां
तरमूल्यं कल्पनीयम् । एतच नदीतारे बोध्यम् । समुद्रे तु वाताधीनपोतगमनत्वात्स्वायक्तत्वाभावेन तरपणविशेषज्ञापके नदीवद्योजनादिकं तत्र नास्ति, ततस्तत्रोचितमेव तरमूल्यं ग्राह्ममिति तद्व्याख्यातारः ।

२ । \* शुल्कद्वयेषि, स्थलजे जलेज च । \* न भिन्नेति । मानवं वासिष्ठं चेदम् । भिन्नो न्यूनः कार्षापणो मूर्यं
पस्य वस्तुनस्तत्तथा तिन्निमित्तः शुल्कोऽपि भिन्नकार्षापणः ।
तेन कार्षापणादवीग्यस्य मूर्वं तस्य शुल्को न प्राह्य इत्यर्थः ।
शुल्कन्नव्दः अर्द्धचीदिः । शिल्पं वृत्तिर्यस्य तत्र । भैक्षे वृत्तं
वर्तनं जीवनं यस्य तत्र । भैक्षलब्धे इति पाठान्तरम् । हतादवभेषो यस्य तत्र । यन्नस्तदुषकरणं, दीक्षितो वा, तत्र गन्तुकामो
जनसमूहो वा ।

मनुरिप, ( अ. ८ । ४०७ ) गर्भिणी तु द्विपासादिस्तथा पत्रजितो म्रुनिः । ब्राह्मणा लिक्निनश्चेव न दाप्यास्तारिकं तरे ॥ इति ।

सञ्जातगर्भा स्त्री मासद्वयादृर्ध्व, तथा पत्रजितो भिक्षर्ग्धनि-र्वानपस्थः ब्राह्मणाश्च लिक्निनो ब्रह्मचारिणश्च । एते मूल्यं तरे न दाप्या इत्यर्थः ।

३। अथ मूलार्थमाह \*तिर्यतइति । स च शुल्के लाक्षणि-कः । ततः अत इनीति ठन् । तत्फ्लितमाह \* तज्जन्येति । \*वेश्मेति । तं प्रतीति सामीप्ये ऽच्ययीभावः । तदाह \* स्ववे-श्मेति । गृहमिति शेषः । \* तत्रेति । अच्ययीभावाचेति ज्यप-त्यय इति भावः । विशेषानाह \* श्रुतेत्यादि ॥ २६३ ॥

मि॰ अव. देशान्तरमृतवणिग्रिक्थं प्रत्याहं।

या॰ देशान्तरगते प्रेते द्रव्यं दायादवान्धवाः । ज्ञातयो वा हरेयुस्तद् आगतास्तैर्विना नृपः ॥२६४॥

मि॰ यदा संभूयकारिणां मध्ये यः कश्चिदेशान्त-रंगतो मृतस्तदा तदीयमंशं दायादाः पुत्रायपत्यवगीत बान्धवा मातृपक्ष्या मातुलाद्याः, ज्ञातयोऽपत्यवर्गव्य-तिरिक्ताः सपिण्डा वा। आगताः संभूयव्यवहारिणो ये देशान्तरादागतास्ते वा गृह्णीयुः । तैर्विना दायादाद्य-भावे राजा गृह्णीयात्।

वादाब्देन च दायादादीनां वैकल्पिकमधिकारं द-र्घायति । पौर्वापर्यनियमस्तु ''पत्नी दुहितर" इत्यादि-प्रतिपादित एवात्रापि वेदितब्यः । शिष्यसब्रह्मचारि-ब्राह्मणनिषेधो वणिक्पाप्तिश्च वचनप्रयोजनम् ।

विणजामि मध्ये यः विण्डदानऋणदानादिसमर्थः स गृह्णीयात् । सामर्थ्याविद्योषे सर्वे विणजः संसृष्टिनो विभज्य गृह्णीयुः । तेषामप्यभावे द्वावर्षे दायादाचा-गमनं प्रतिक्ष्यानागतेषु स्वयमेव राजा गृह्णीयात् ।

तिद्दं नारदेन स्पष्टीकृतम्, (व्यव. ३)
एकस्य चेत्स्यान्मरणं दायादोऽस्य तदाप्नुयात्।
अन्यो वाऽसित दायादे शक्ताश्चेत्सवएव ते॥(७)
तदभावे तु गुप्तं तत्कारयेदश वत्सरान्। (१७)
अस्वामिकमदायादं दशवर्षस्थितं ततः।
राजा तदात्मसात्कुर्यादेवं धर्मोन हीयते (१८)

इति ॥ २६४ ॥

बा० १। प्रेतपदार्थो \* मृत इति । द्रव्यपदं योग्यतया वि-शेषपरमित्याह \* तदीयमंशिमति । तदित्यस्य तत्रान्वय इति भावः । यद्यपि दायादश्चव्दो ऽन्यत्राप्यस्तीति प्रागुक्तं तथा पि ब्राह्मणवसिष्ठन्यायेनाह \* पुत्रेति । मातृपक्षे भवाः । दि-गादित्वाद्यत् । \* सपिण्डेति । सगोत्रसपिण्डेत्यर्थः । आदिना सोदकादिः । तैरित्यनेन सर्वपरामर्श इत्याह \* दायादेति। च- ह्त्वर्थे । एवमग्रेऽपि । अवैकल्पिकमिति । न तु युगपदिति भावः।

२। नन्वेवं क्रमे नियामकाभावेनैच्छिकविकल्पापत्तौ ब्रीहिय-गादिवत् ''पत्नी दुहितर'' इतिक्रमबोधकवचनविरोधापात्तः, अत भाह \* पौर्वापर्येति । तथा च व्यवस्थितोऽयं विकल्पो न त्वै-च्छकः। व्यवस्था च पत्नी दुहितर इति बोधितपौर्वापर्याबा-वेन क्रेयेति भादः।

१ । नन्वेवं स्ति फलाभावादेशान्तरेति नारभ्यम्, अत आह
 \*शिष्येति । ''गोत्रजा बन्धुशिष्य'' इत्यनेन ''सर्वेषामप्यभावे कृत्येतेन च क्रमेण मितपादिताधिकारित्वकशिष्यादिनिष्टित्तः, शिष्णजस्तत्रानुक्तत्वेन तत्माप्तिश्च एतद्वचनमयोजनिव्यर्थः ।
 अतः पुत्रादिबन्धुपर्यन्तानामभावे संभूयकारिणो विणजो पृद्वीयुरिति भावः ।

५ । विश्वेषान्तरमाह \* सामर्थ्येति । विभज्य ग्रहणे हेतुं मूचयन्नाइ \* संस्रष्टिन इति । यद्यपि नात्र ग्रुख्यं संस्रष्टित्वं तथापि तेन न्यायेनात्रापि तथैवेति भावः ।

६। विश्वेषान्तरमाह \* तेषामपीति । दशवर्षमिति बहुव्रीहिः। \* तदिदमिति । दशवर्षपर्यन्तं स्थापनमित्यर्थः । \* एकस्येति।
संभूय कर्म कुर्वतां वणिजां मध्ये यद्येकस्य मरणं भवेत् तदाऽस्य मृतस्य तद्वस्तु दायादः पुत्रादिः बन्ध्वन्तो जनः पूर्वपूर्वाभावे
उत्तरोत्तर आप्नुयात्। दायादे उक्तरूपे असति अन्यो वणिग्वा
शक्तश्चेत् ऋणदानादिसमर्थश्चेदाप्नुयात् । एकस्य तत्रासामर्थ्ये
सर्वेषां च सामर्थ्ये तादृशाः ते वणिजः सर्वे प्वाप्नुयुरित्यर्थः ।

## ९६० सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराच्याये २

\*तद्भावे वणिजामभावे \* गुप्तं रक्षितं \* तत् तदीयधनं \*ततः तावत्पर्यन्तस्थापनोत्तरमस्वामिकत्वादिविशिष्टं \* तद् धनं राजा स्वीयं कुर्यात्, एवं सति न धमस्य हानिरित्यर्थः॥२६४॥

मि॰ अव. किंच।

या॰ जिह्मं त्यजेयुर्निल्भिमशक्तोऽन्येन कारयेत् ।

मि॰ जिह्यो वश्रकः तं निर्होभं निर्गतलामं लाभमा चिछच त्यजेयुर्वहिः कुर्युः । यश्च संभ्यकारिणां मध्ये भाण्डप्रत्यवेक्षणादिकं कर्तुमसमर्थोऽसावन्येन स्वं क मे भाण्डभारवहनं तदायव्ययपरीक्षणादिकं कार्यत्॥ मि॰ अव. प्रागुपदिष्टं विणग्धममृत्विगादिष्वति

#### दिशति।

या॰ अनेन विधिराख्यात ऋत्विक्षषेककर्मिणाम्।।२६५

मि॰ अनेन लाभालाभी यथाद्रव्यमित्यादिवणिग्ध मैकथनेन ऋत्विजां होत्रादीनां कृषीवलानां नटनर्तक तक्षादीनां च शिल्पकर्मीपजीविनां विधिवत्त्रनप्रकार आख्यातः। तत्र च ऋत्विजां धनविभागे विशेषो—

मतुना द्शितः, (अ. ८ इलो. २१०)
सर्वेषामधिनो मुख्यास्तद्र्वेनाधिनोऽपरे।
सर्वेषामधिनो मुख्यास्तद्र्वेनाधिनोऽपरे।
सर्वेषामधिनो मुख्यास्तद्र्वेनाधिनोऽपरे।
स्तिथिनस्तृतीयांशाश्चतुर्थोशाश्च पादिनः॥ इति
अस्यायमर्थः। ज्योतिष्टोमे तं शतेन दीक्षयन्ती
ति वचनेन गवां शतमृत्विगानातिरूपे दक्षिणाकारे
विनियुक्तम्। ऋत्विजश्च होत्राद्यः षोडश्च। तत्र कस्य
कियानंश इत्यपेक्षायामिदमुच्यते।

सर्वेषां होत्रादीनां षोडशार्त्वजां मध्ये ये मुख्या

अत्वारो होत्रध्वर्यु ब्रह्मोद्गातारः ते गोदातस्याद्धिनः सर्वेषां भागपरिपूरणोपपात्तिवशादष्टाचत्वारिंशद्रूपा-र्द्धेनार्द्धभाजः।

अपरे मैत्रावरुणप्रतिप्रस्थातृब्राह्मणाच्छंसिप्रस्तो-तारस्तदर्द्धेन तस्य मुख्यांशस्यार्द्धेन चतुर्विशतिरूपे-णाधभाजः।

ये पुनस्तृतीयिनः अच्छावाकनेष्ट्राग्नीध्रप्रतिहर्ती-रस्ते तृतीयिनो मुख्यांशस्य षोडशगवरूपतृतीयां शेन तृतीयांशभाजः।

धेतु पादिनः ग्रावस्तुदुन्नेतृपोतृसुन्नह्मण्यास्ते मु-ख्यभागस्य यश्चतुर्थाशो द्वादशगवरूपस्तद्भाजः।

ननु कथमधमंशिनयमो घटते । न तावद्त्र समः यो, नापि द्रव्यसमवायो, नापि वचनं यहशाद्भागनि-यमः स्यात् । अतः "समं स्यादश्चतत्वात्" इति न्यायेन सर्वेषां समांदाभाकां, कमीनुरूपेण वांऽदाभाकामिति युक्तम्।

अत्रोच्यते । ज्योतिष्टोमप्रकृतिके बादशाहे ऽर्द्धिन-स्तृतीथिनः पादिन इति सिद्धददनुवादो न घटते, यदि तत्प्रकृतिभूते ज्योतिष्टोमे अद्भृतियचतुर्थोश-भाक्तं मैत्रावरुणादीनां न स्यात । अतो वैदिकार्धिप्रभृ-तिसमाख्यावलात् प्रागुक्तोंऽदानियमे।ऽवकल्प्यते इति निरवचम् ॥ २६५ ॥

इति संभ्यसमुत्थानप्रकरणम् ॥

्बा० १ । वणिजं प्रत्यन्यद्प्युच्यते इत्याह \* किं चेति । निर्गतलाभमिति बहुत्रीहिः । तस्याप्यर्थमाह \* लाभमिति । तमदत्त्वेत्यर्थः। सम्भूयकारिण इति शेषः। अशक्त इत्यस्यार्थमाह \* संभूयेति। \* भाण्डेति । भाण्डस्य भारः संरक्षणादिरूपः तस्य वहनमित्यर्थः। \* तत्, भाण्डम्।

नारदोऽपि, (व्यव. ३।४)

भाण्डिपण्डव्ययोद्धारभारसारान्ववेक्षणम् ।

कुर्युस्ते ऽन्यभिचारेण समये स्वे न्यवस्थिताः ॥ इति । भाण्डं विक्रेयद्रन्यम् । पिण्डः पाथेयम् ।

उ. २ । \* प्रागिति । प्रकरणारम्भे इत्यर्थः । आदिग्राह्यं वचने एव स्फुटम् । अनेनत्यस्यैतत्प्रकरणादौ उक्तेनेत्यर्थः । अन्यथा असंभवात । तदाह \*लाभेति । श्रुतिक्रमेणाह \*होत्रेति । कर्षकपदार्थमाह \*कृषीति । कर्मिपदे अत इनीतीनिः। तदर्थमाह \*नटेति । कर्मपदार्थमाह \*शिल्पेति । \*तत्र च, तेषां मध्ये च । श्रुतिविहितदक्षिणया विभागपकरणस्य मन्कत्वाह्यक्षणाप्रापकं वचनमाह \* तं शतेन दीक्षयन्तीति । पूर्वं गवां प्रस्तुतत्वाच् शतेन गवां शतेन तं यजमानम् अध्वय्वीदयो दीक्षयन्तीत्यर्थः । यतो दक्षिणाग्रहणेन यजमानायत्ताः भवन्ति ।

३। ननु अतो दीक्षोद्देशेन गोशतग्रहणं प्रतीयते न दक्षिणाया विधिः,तत्कथं दक्षिणाप्रापकामिदम्, अत आह श्रहति वचनेनेति । अयं भावः । यथा भ्रुजिक्रियासाध्ये तृष्त्यात्मके कार्ये पयसा तृप्तिं कुर्वतिति पयोद्रव्ये विहिते तत्पयो भोजनसाधनस्योदनस्य स्थाने निपतित तथाऽत्रापि दीक्षयन्तिति णिजर्थभूतं दीक्षाक-रणम् ऋत्विजामानितिरूपं दक्षिणादानस्य कार्यः, तेषामानितिन-म्रभावः स्वायत्ततेति यावत् । भृतिं गृहीत्वा भृत्या इव दक्षिणां गृहीत्वा स्वायत्ता भवन्ति हि ऋत्विजः । तस्मिन् तेषामानितरूपे दक्षिणादानस्य कार्ये गोशतं विधीयमानं दक्षिणादानरूपव्या- पारसाधनभूतदाक्षणायाः स्थाने निपततीत्यथीद्गोशतमेव दक्षि-णा भवतीति दक्षिणापापकमिदं बचनामिति गोशतं दक्षिणात्वेन विधीयतइति ।

४। अथ मानवं व्याख्यातुमवतारयति \* ऋत्विजश्रेति । **\*तत्र, तेषां मध्ये गोशते वा । \* इदं, मानवम् । अथ व्याच-**ष्टे \* सर्वेपामिति । उक्तरीत्यैवाह \* होत्रेति । ब्रह्मत्वस्योभ-यसाधारण्यादाह \* ब्रह्मेति । शतार्धत्वस्य पश्चाशति सन्वात्त-थैव विभागनाप्तौ आशयं प्रकाशयन् विशेषमाह \* सर्वेषां भा-गेति । भागस्य विभागस्य यत्परिपूरणं तदर्थं योपपात्तिस्त-स्या वशेन तदधीनतया तदनुरोधेनायातः प्राप्तश्चासावष्टचत्वा-रिंशदूपश्चासावर्धश्च तेन, धान्येन धनवानितिवचृतीया, सामा-न्याविशेषयोरभेदान्वयः । तद्रूपार्धभाज इत्यर्थः । एपमग्रेऽपि । मत्वर्थीय इनिः सर्वत्र । प्रकारान्तरेण दक्षिणाविभागस्य कर्तु-मज्ञवयत्वादीपन्न्यूनत्वेऽपि सामीप्येन तद्वहणमिति भावः। त-च्छन्देन श्रुतानुमितयोरिति न्यायेन श्रुतपरामर्शस्यैवौचित्या-दाह \* ग्रुख्यांश्वस्योति । अष्टाचत्वारिंशद्रूपस्यत्यर्थः । एतेना-बिश्विष्टिपश्चाशद्रपस्यैव कृतो न परामर्श इत्यपास्तम् । उक्त-रीत्या स्थलद्वये निर्वाहेऽप्यन्ते आनिर्वाहास । तृतीयिनः पादिन इति तयोः श्रौती संज्ञा। योगोऽपि उक्त एव । मानवे तृतीयांशा इति बहुत्रीहिः । एवमग्रेऽपि । तत्फालितमाह अग्रुख्यांशेति । मत्यास-त्तेरिति भावः । एवमग्रेऽपि । षोडशगवरूपेति पाठः । गोरूपे-त्यपषाठः । एवं द्वादशगवरूपेत्यत्रापि । अयं मन्तः । बृहस्प-तिरप्येवमेव।

५ । तत्र म्छोक्तमकारद्वयाविषयत्वमाह # नतावदि-ति # नापीति च । मधानस्याधिकांशो ऽन्येषां न्यूनन्यूनत-

# (९६४ सच्याख्याया मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

रन्यूनतमांशा इति न समयः कृतः। नाप्येकेन दशान्येनाष्टा-वन्येन षडित्यादिरूपेण वाणिज्ये इव द्रव्यसमवायः कृत इत्य-र्थः। अनापि वचनं, श्रौतम्। अयद्वशात्, यद्वलात्। अअतः, परिशेषात्। युक्तमित्यत्रान्वयः।

६। दशमतृतीयपादाधिकरणं ''समं स्यादश्चतत्वात्'' इति । ज्योतिष्टोमे श्चयते गावश्चाश्वाश्चवतराश्च गर्दभाश्चाजाश्चावयश्च त्रीहयश्च यवाश्च तिलाश्च माषाश्च तस्य द्वादशशतं दक्षिणेति पूर्व-तराधिकरणे गवां द्वादशशतिमतराण्यश्वादीनि च दक्षिणेति जपपादितम् ।

्रपूर्वाधिकरणे त्वियमेव दक्षिणा विभाज्येत्यप्युक्तम् ।

तत्र स्थिते विभागे चिन्ता, किं समो विभाग उत प्रयासानुरूप उतार्धिन इत्यादिसमाख्यानुरूप इति संशयः।
तत्र विशेषाश्रवणात्समो विभागः सर्वेषामृत्विजां स्यादिति
प्राप्ते सिद्धान्त्येकदेशी आह क्ष्लोकवत्, प्रयासानुरूपेण विभागः
ग इति। तद्भिप्तत्योभयं शङ्कक आह क्ष्र सममिति। विशेषाश्रवणात्समित्यर्थः। क्ष्रसर्वेषाम्, ऋत्विजाम्। क्ष्रकेति।
ऋत्विजां स्वस्वकर्मणि वैषम्यात्कर्मानुरूपेणेत्यर्थः। अथैवं
पाप्ते तत्र सिद्धान्ती आह । द्वादशाहे दीक्षाक्रमवाक्ये अध्वर्धुर्युहपति दीक्षयित्वा ब्रह्माणं दीक्षयति तत उद्घातारं ततो होतारं ततस्तं प्रतिप्रस्थाता दीक्षयति तत उद्घातारं ततो होतारं ततस्तं प्रतिप्रस्थाता दीक्षयति ततस्तमुन्नेता दीक्षयित्वा पादिनो दीक्षयतित्येवंविधा अध्यादिसमाख्याः श्रूयन्ते। अतस्तद्दशात् ब्राह्मणाच्छंसिप्रभृतीनां तदनुरूपो विभागो द्वादशाहपकृतौ ज्योतिष्ठोमेऽध्यवसीयते इति। तदिमं सिद्वान्तम् अवलम्ब्याह क्ष्रज्ञातिष्ठोमप्रकृतिके इति। क्षदेत्या-

काङ्कायामाह \* यदीति । \* तत्, द्वादशाहः । उपसंहरति
\* अत इति । श्रुत्यादीनि षद् प्रमाणानि शेषत्वबोधकानि ।
समाख्या नाम यौगिकसंशाँ । ज्योतिष्ठोमिवकृतिभूते द्वादशाहेऽिर्द्धन इत्यादयसमाख्याः श्रूयन्ते । अतः समाख्याद्धपप्रमाणवलात्त्रकृतौ ज्योतिष्ठोमे तथैव दक्षिणाविभागः कार्यः ।
अन्यथा विकृतौ द्वादशाहेऽिर्धन इत्यादिसिद्धानुवादो न स्यात् । तथा च विकृतिगतसमाख्यान्यथानुपपत्त्या प्रकृतौ प्रागुक्तदक्षिणाविभागावसाय इत्यर्थः । तदुक्तं "तुथो वो विश्ववेदा विभजतु" इति । तां यजमानश्रतुधी कृष्णाजिनेन व्युत्रास्य चतुर्थमध्वर्युभ्यो विभजति, यावद्ध्वर्यवे ददाति तस्यार्धः
मतिप्रस्थात्रे, तृतीयं नेष्ट्रे, चतुर्थमुन्नेत्रे, एतेनेतरेषां दानमुकिमिति ॥ २६५ ॥

इति संभूयसमुत्थानं नाम प्रकरणम्।

#### ९६६ सव्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

#### अथ स्तेयप्रकरणम् ॥ २३ ॥

मि॰ उ॰ इदानीं स्तेयं प्रस्तूयते। तल्लक्षणं च—

मनुनाऽभिहितम्, (अ. ८ इलो. ३३२)

स्यात्साहसं त्वन्वयवत्प्रसभं कमे यत्कृतम्।

निरन्वयं भवेत्स्तेयं कृत्वा यान्निह्नुते भयात्॥इति।

अन्वयवत् द्रव्यरक्षिराजाध्यक्षादिसमक्षम् प्रसभं

बलावष्टम्भेन यत्परधनहरणादिकं क्रियते तत्साहः

सम्। स्तेयं तु तद्विलक्षणं निरन्वयं द्रव्यस्वाम्याद्यः

समक्षं वश्रयित्वा यत्परधनहरणं तदुच्यते। यच साः

नवयमपि कृत्वा न मयेदं कृतमिति भयान्निह्नुते तः

द्पि स्तेयम्।

नारदेनाप्युक्तम्, (व्यव. १४। १७)
उपायैर्विविधैरेषां छलयित्वाऽपकर्षणम्।
सुप्तमत्तप्रमत्तेभ्यः स्तेयमाहुर्मनीषिणः ॥ इति ।
अव॰ तत्र तस्करग्रहणपूर्वकत्वादण्डनस्य ग्रहणः
स्य च ज्ञानपूर्वकत्वात् ज्ञानोपायं तावदाह ।

या॰ ग्राहकैर्गृह्यते चौरो लोप्त्रेणाथ पदेन वा । पूर्वकर्मापराधी च तथाचाशुद्धवासकः ॥ २६६॥

मि॰ यश्चौरोऽयमिति जनैर्विख्याप्यते असौ ग्राह-कै राजपुरुषस्थानपालप्रभृतिभिग्नेहीतव्यः । लोप्त्रे-णापहृतभाजनादिना वा चौर्यचिह्नेन । नाशदेशादा-रभ्य चौर्यपदानुसरणेन वा ग्राह्यः। यश्च पूर्वकर्मा-पराधी प्राक् प्रख्यातचौर्यः, अशुद्धोऽप्रज्ञातो वासः स्था नं यस्यासौ अशुद्धवासकः, सोऽपि ग्राह्यः॥ २६६॥

बा० १। महाप्रकरणसंगत्याऽऽह शहदानीमिति । चस्त्वर्थे।

मानवं व्याचष्टे अअन्वयवदिति । मतुवन्तमिदम् । अग्रे अन्वयः
संबन्धः, स चक्षुरादेर्विविक्षित इत्याह अ द्रव्येति । द्रव्यस्वामीत्यर्थः । कर्मपदार्थमाह अ परेति । आदिना साधारणद्रव्यहरणम् । द्वंद्रोऽयम् । अ कृतिमिति । भूतत्वमिवविक्षितिमित्याह अ क्रियते इति । अतस्तत्र स्तेयदण्डो न कार्यः । एतद्र्थमेव प्रकरणभेद इति भावः । तदाह अ स्तेयं त्विति ।

अतस्त्र, साहसात् । आदिना राजाध्यक्षादि । बलावष्टमभो
नात्रत्याह अ बश्चायित्वेति ।

२ । कृत्वा यिनिह्नुते भयादिति तुर्यपादपाठं व्याचष्टे 

\* यचेति । अपिना निरन्वयसग्रचयः । परधनहरणादिकमिति शेषः । कृत्वा निह्नूयते च यदिति पाठान्तरम् । कृत्वाऽपव्ययते च यदिति तु पचुरः पाठः । तदाऽयं तात्पर्यार्थो बोध्यः । अपव्ययते संदृणोति आच्छाद्यतीति यावदिति तु 
शान्दोऽर्थः । व्येञ्संवरणे इत्युक्तेः । वञ्चियत्वेत्यस्य समूलत्वं 
ध्वनयन्स्तेयलक्षणांशे मानान्तरमप्याह \*नारदेनापीति। \*एषां, 
द्रव्यस्वामिनां सुप्तादीनाम् । कर्मणि शेषे षष्ठी । छलेऽन्वयः ।
द्रव्यस्येति शेषः । सुप्तादेरपक्षणेऽन्वयः ।

### ९६८ सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

हेन स पुरुषो ग्राह्म इत्यर्थः । अथशब्दार्थमाह \* वेति । प् देन वेति व्याचष्टे \* नाशेति । पूर्वकर्म चौर्याख्यमेव । भूम्नि इनिरित्याह \* प्रागिति । अत एव परिग्रहः । \* वास इ-ति । उष्यतेऽस्मिन्निति वासो निवासः । पुंस्ययम् । तदाह \* स्थानमिति । न तु वासस्थानमित्येकं पदमिति भावः । तथाचेति समुच्चये इत्याह \* सोऽपीति ॥ २६६ ॥

मि॰ अव॰ किश्च।

या॰ अन्येऽपि शङ्कया ग्राह्या जातिनाम।दिनिह्नत्रैः ।

द्यूतस्त्रीपानसक्ताश्च शुष्कःभिन्नमुखस्वराः ॥ २६७॥

परद्रव्यगृहाणां च पृच्छका गूढचाारणः ।

निराया व्ययत्रन्तश्च विनष्टद्रव्यविक्रयाः ॥ २६८॥

मि॰न केवलं पूर्वोक्ता ग्राह्याः कित्वन्येऽपिवध्यमाणैलिङ्गेः राङ्गया ग्राह्याः । जातिनिह्नवेन "नाहं राद्र"
इत्येवंरूपेण । नामनिह्नवेन "नाहं डिवित्य" इत्येवंरूपेण । आदिग्रहणात्स्वदेशग्रामकुलाचपलापेन चालिक्षता ग्राह्याः । ग्रूतपण्याङ्गनामचपानादिव्यसनेप्वतिप्रसक्तास्तथा । कुतस्त्योऽसि त्विमिति चौरग्राहिभिः पृष्टो यदि शुष्कमुखो भिन्नत्वरो वा भवति।
तह्यसाविष ग्राह्यः । बहुवचनात् स्विन्नललाटादीनां ग्रहणम् ।

तथा थे निःष्कारणं कियदस्य धनं किं वाऽस्य गृ-ः हमिति पृच्छन्ति, धेषान्तरधारणेनात्मानं गृहयित्वाः थे चरन्ति, थे च आयाभावेऽपि बहुव्ययकारिणः, ये च विनष्टद्रव्याणां जीर्णवस्त्रभिन्नभाजनादीनाम-विज्ञातस्वाभिकानां विकायकीस्ते सर्वे चौर्यसंभाव-नया ग्राह्याः।

एवं नानाविधचौर्यालिङ्गान्पुरुषान् गृहीत्वा एते चौराः किं वा साधव इति सम्यक्परीक्षेत, न पुनर्लि-द्भदर्शनमात्रेण चौर्यनिर्णयं कुर्यात्। अचौरस्यापि लो-प्त्रादिलिङ्गसम्बन्धसंभवात्।

यथाह नारदः,

अन्यहस्तात्परिश्रष्टमकामादुत्थितं सुवि। चौरेण वा प्रतिक्षिप्तं लोप्त्रं यत्नात्परीक्षयेत्॥ तथा, (ना. अ. १। ७१)

असत्याः सत्यसंकाशाः सत्याश्चासत्यसन्निभाः। दृश्यन्ते द्विविधा भावास्तस्माग्रुक्तं परीक्षणम्॥ इति ॥ २६७ ॥ २६८ ॥

बा० १। तत्र उपायान्तरमाह \* किं चेति । केवलमव-धारणे । शङ्कायां जातिनिह्नवादेईतुत्वामित्याह \* वस्यमाणे-रिति । तान्येवाह \* जातीति । निह्नवपदस्य प्रत्येकं संवन्धः । दिति । तान्येवाह \* जातीति । निह्नवपदस्य प्रत्येकं संवन्धः । दिवित्थ इति याद्यच्छिकी संज्ञा । देशो व्यापकः । ग्रामो व्या-प्यः । उपलक्षणे इयं तृतीयेत्याह \* लक्षिता इति । \* यूते-ति । द्वंद्रोत्तरपदको द्वंदः । समाभिव्याहारात् स्त्री विशेषरूपा न । तु सामान्यभूतेत्याह \* यूतपण्याङ्गनेति । इद्मुपलक्षणमि-त्याह \* आदीति । तात्पर्यार्थमाह \* अतिप्रसक्ता इति । । शुष्कं च भिन्नश्च शुष्कभिन्नौ, मुखं च स्वरश्च मुखस्वरी, त-तो बहुत्रीहिर्यथासंख्यं चेत्याह \* यदीति । अत्र कारणमु-कं कुतस्त्योऽसीत्यादिना । ननु अत्र द्वयोरेवोक्तत्वाज्ञात्या

# ९७० सन्याख्यायां मिताक्षरायां न्यवहाराच्याये २

सर्वप्रहणे सिद्धे व्यक्त्याशयेन बहुत्वस्यानुपयोगाद् बहुवचनासंगितः, अत आह अबहुवचनादिति। तथा च प्रकृतिरन्येषामप्युपलक्षणम् अर्द्धचां इति वत्। अवेति । तिद्विवक्षया बहुवचनम्। अत
एव प्रकृतिपत्ययविरोधो ऽपि नेति भावः । अनितप्रसङ्गायाह
अन्वारणिमिति । गूढं यथा तथा चरन्तीति शाब्दोऽर्थः । तत्फिलितमाह अवेषान्तरेति । अगृहियत्वेति । आच्छादायित्वेत्यर्थः । आवश्यकव्यये ऽदोषादाह अबहुव्ययेति । भूमि
तत्र मतुप् । विनष्टद्रव्याणि विक्रीणते इति पचाद्यच् गङ्गाधरवत् । तत्फिलितमाह अये चेति । अविक्रायकाः, तत्कर्तारः । ण्वुलन्तम् । शङ्कयेत्यस्यात्राप्यन्वय इत्याह अचौर्यसम्भावनयेति ।

२। वश्यमाणसङ्गतये तत्स्चितमेव विशेषमाह अपवामिति ।
नानाविधेति बहुव्रीहिः । मात्रपदेन परीक्षाव्यवच्छेदः ।
अचिर्विते । चौर एवायमिति निश्चयमित्यर्थः । अव्यहस्तादिति । कात्यायनोऽप्येवमेव । अव्यस्य चोरस्य हस्तात्परिश्रष्टं च्युतं, भ्रुवि खन्यमानायामन्यार्थम् अत एवाकामादनिच्छयोत्थितं प्राप्तमन्यदीयं पूर्वं, प्रतिक्षिप्तं त्यक्तम् इत्यर्थः ।
तथा च इदमवम्रतानेनापहृतमिति परीक्षा कार्येति भावः । तदाहः
अवादिति ।

३ । नारदान्तरमाह \* तथेति । यत इति शेषः । यते द्विविधा भावाः पदार्थाः दृश्यन्ते तस्मादित्याद्यर्थः । द्वैविध्य मेवाह \* असत्याः सत्येति । अत एव विविधा इत्यपपा दः ॥ २६७ ॥ २६८ ॥

मि॰ अव॰ एवं चौर्यशङ्कया गृहीतनात्मा संशोध नीय इत्याह। या॰ गृहीतः शङ्कया चौर्ये नात्मानं चेद्विशोधयेत्। दापित्वा हतं द्रव्यं चौरं दण्डेन दण्डयेत्॥ २६९॥

मि॰ यदि चौर्यशङ्कया गृहीतस्तन्निस्तरणार्थमात्मा-नं न शोधयति तार्हे वक्ष्यमाणधनदानवधादिदण्ड-भाग्भवेत्। अतो मानुषेण तद्भावे दिव्येन वाऽऽत्मा शोधनीयः।

ननु नाहं चौर इति मिध्योत्तरे कथं प्रमाणं संभ-वित । तस्याभावरूपत्वात् । उच्यते । दिव्यस्य ताव-द्वावाभावगोचरत्वं "रुच्यावाऽन्यतरः कुर्यात्" इत्यत्र प्रतिपादितम् । मानुषं पुनर्यद्यपि साक्षाच्छुद्धमिध्यो-त्तरे न संभवति तथापि कारणसंसृष्टे भावरूपमि-ध्याकारणसाधनमुखेनाभावमपि गोचरयत्येव । यथा नाज्ञापहारकाले अहं देज्ञान्तरस्थ इत्यभियुक्तभी-विते चौर्याभावस्याप्यथात्सिद्धेः शुद्धिभवत्येव॥२६९॥

बा. १। अत एवाह \* एविमिति । उक्तमकारेणेत्यर्थः ।

\*आत्मा, स्वस्वरूपम् । चौर्ये इति विषयसप्तमी शङ्कायामन्वेति ।

तदाह \* यदि चौर्यति । \*तत्, ततः तच्छङ्कातः । लिङ्थों न

विवाक्षित इत्याह \* शोधयतीति । उत्तरार्द्धमाग्रेमस्य विशेषस्य

सामान्येनानुवादो ऽन्यथा पौनरुक्त्यापत्तेः । अत आह \* वक्ष्य
माणेति । अनुपदमेवेति भावः । धनदानेति पाठः । यद्यपि

दापनं वक्ष्यमाणं तथापि तस्य राजधर्मत्वेन चोरानिष्ठत्वात्

ततोऽर्थसिद्धस्य दानस्यात्र ग्रहणम् । अत एव दापनेत्यपपा
ठः । आदिना तदिग्रमपरिग्रहः । अनुवादत्वादेवाह \* दण्ड
भाग्भवेदिति । सम्भावने लिङ्गः । अनुवादफलं प्रदर्शयन्

### ९७२ सन्याख्याया मिताक्षरायां न्यवहाराध्याये २

वचनसार्थक्याय तात्पर्यार्थं प्रतिज्ञातमाह \* अत इति।

२। नन्वयमप्यस्य नार्थः प्रमाणस्य भावगोचरत्वेन निःस्वरूपे ऽभावात्मके तुच्छे मिथ्योत्तरे प्रमाणाप्रसक्तेरित्याशयेन
शङ्कते % नन्विति । उक्तत्वादाह % दिव्यस्येति । % साक्षात्,
तिद्विष्यतया । %तथापीति । %मानुषं, कारणम् । %संसृष्टे, मिथ्योत्तरे। भावरूपिमध्यात्वे यत्कारणं तस्य यत्साधनं तन्मुखेन
तद्द्वारा अभावमपि गोचरयत्येवत्यन्वयः । अत एव पूर्वपक्षे
साक्षादित्युक्तम् । तथा च शुद्धिभिथ्योत्तरे दिव्यमेव संसृष्टे
तु मानुषमप्यनया रीत्येति भावः । एतदेवोदाहरणेन विश्वदयति
% यथा नाशेति । द्रव्यनाशापहारयोः काले ऽहं देशान्तरस्थित ईति चौर्यशङ्कया गृहीतेनाभियुक्तैः साक्ष्यादिभिभाविते
साधिते चौर्याभावस्याप्यर्थात् सिद्धेस्तस्य शुद्धिरेवेत्यर्थः ॥२६९॥

मि॰ अव॰ चौरे दण्डमाह । या॰ चौरं प्रदाप्यापहृतं घातयेद्विविधैवधैः ।

मि॰ यस्तु प्रागुक्तपरीक्षया तन्निरपेक्षं वा निश्चि-तचौर्यस्तं स्वामिने अपहृतं धनं स्वरूपेण मूल्यकल्प-नया वा दापयित्वा विविधेर्घातैर्घातैयेत्।

एतचोत्तमसाहसदण्डप्राप्तियोग्योत्तमद्रव्यविषय-म्। न पुनः पुष्पवस्त्रादिक्षुद्रमध्यमद्रव्यापहारविषयम्।

साहसेषु य एवोक्तिस्त्रिषु दण्डो मनीषिभिः। स एव दण्डः स्तेयेऽपि द्रव्येषु त्रिष्वनुक्रमात्॥ इति नारदवचनेन (व्यव. १४। २१) वधस्प-स्योत्तमसाहसस्योत्तमद्रव्यविषये व्यवस्थापितत्वात्।

१ अस्य साधिते इत्यत्रान्वयः।

यत्पुनर्वद्धमनुवचनम्— अन्यायोपात्तवित्तत्वाद्धनमेषां मलात्मकम्। अतस्तान् घातयेद्वाजा नार्थदण्डेन दण्डयेत्॥ इति, तदपि महापराधविषयम्॥ मि॰ अव॰ चौरविद्योषेऽपवादमाह।

या॰ सचिह्नं व्राह्मणं कृत्वास्वराष्ट्राद्विप्रवासयेत॥२७०॥

मि॰ ब्राह्मणं पुनश्चौरं महत्यपराधे न घातयेदपि तु ललाटेऽङ्कियित्वा स्वदेशान्निष्कासयेत् । अङ्कनं च चवपदाकारं कार्यम् ।

तथाच मनुः, [अ. ९ लो. २३७]
गुरुतल्पे भगः कार्यः सुरापाने सुराध्वजः।
स्तेये च दवपदं कार्यं ब्रह्महण्यदिाराः पुमान्॥इति।
एतच दण्डोत्तरकालं प्रायश्चित्तमचिकिषितो द्र-

यथाह मनुः, (अ. ९ इतो. २४०) प्रायश्चित्तं तु कुर्वाणाः पूर्वे वर्णा यथोदितम्। नाङ्कया राज्ञा ललाटे तु दाप्यास्तृत्तमसाहसम्॥ इति॥ २७०॥

बा॰ १। चोरपदं तथापरिमत्याह \*यस्तु प्रागुक्तेति। दापने प्रकारद्वयमित्याह \* स्वरूपेणेति । समृत्यन्तराविरोधायाह \*ए-तबेति । \* उत्तमद्रव्येति । द्रव्यापहारेत्यर्थः ।

२ । अत्र मानमाह \* साहसेष्विति । साहसाख्येषु प्रागु-केषु त्रिषु कर्मसु उत्तममध्यमाधमरूपेषु यो दण्ड उक्तः उत्त-ममध्यमाधमसाहसरूपः स एव त्रिषु द्रव्येषु उत्तममध्यमाधम-

### ९७४ सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

रूपेषु स्तेयेऽपि तद्विषयस्तयाख्ये कर्मण्यपि अनुक्रमात्तेनैव क्रमेण दण्डो भवतीत्यर्थः । तथा चोत्तमद्रव्यापहारे उत्तमसाह-सदण्डविधानाद्वधस्यास्याप्युत्तमसाहसात्मकदण्डत्वेनोत्तमद्रव्या-पहारविषयत्वमेव युक्तमिति भावः । तदाह \* वधेति ।

उ. ३ । अ अपवादिमिति । वधस्येति भावः । अ महत्यपराधे, तत्रापि । तथा च गौतमः,

न शारीरो ब्राह्मणस्य दण्डः, कर्मवियोगाविख्यापनविवा-सनाङ्करणानि, अष्टत्तौ प्रायिश्वत्ती स इति ।

शारीरस्ताडनाङ्गच्छेदनरूपः । कस्तर्हि दण्ड इत्याहः

\* कर्मत्यादि । तेन सह सर्विक्रियानारम्भः । विख्यापनं हिण्डिमकेन परिभ्रामणं स्तेयलक्षणस्तेयप्रकाशनार्थम् । विवासनं देशानिष्कासनम् । अङ्ककरणं श्वपदेनाङ्कनम् । अष्टत्तौः
अन्येन प्रकारेण जीवनासंभवेन यदि स्तेयं करोति तदा तस्य
प्रायाश्चित्तमात्रं न दण्ड इति तदर्थः । वक्ष्यमाणमनोराहः \* ललाटे इति । आकारशब्दः सदशवाची । विशेषमाहः \* एतचेति । श्वपदाकारमङ्कनं चेत्यर्थः । अनेन दण्डप्रायश्चित्तयोः
क्रमः स्चितः । \* पूर्वे, ब्राह्मणक्षात्रियविशः । \* यथोदितं, यथाशास्त्रविहितम् प्रायाश्चित्तामित्यन्वयः ॥ २७० ॥

मि॰ अवः चौरादर्शने अपत्हतद्रव्यप्राप्त्युपायमाह या॰ घातितेऽपहते दोषो ग्रामभर्तुरिनर्गते । विवीतभर्तुस्तु पथि चौरोद्धर्तुरवीतके ॥ २७१ ॥ मि॰ यदि ग्राममध्ये मनुष्यादिप्राणिवधो धनाप-हरणं वा जायते तदा ग्रामपतेरव चौरोपेचादोषः, तत्परिहारार्थं स एव चौरं गृहीत्वा राज्ञेऽपयेत् । त-दशक्तो हृतं धनं धनिने द्यात्, यदि चौरपदं स्व-ग्रामान्निर्गतं न दश्यति । द्शिते पुनस्तत्पदं यत्र प्र-विशाति तदिषयाधिपतिरेव चौरं धनं वाऽपयेत्।

तथा च नारदः, (परिशिष्टेश्लो. १६। १७)
गोचरे यस्य लुप्येत तेन चौरः प्रयत्नतः।
ग्राह्यो दाप्योऽथवाऽशेषं पदं यदि न निर्गतम्॥
निर्गते पुनरेतस्मान्न चेदन्यत्र पातितम्।
सामन्तान्मार्गपालांश्च दिक्पालांश्चेव दापयेत्॥इति।
विवीत त्वपहारे विवीतस्वामिन एव दोषः। यदा त्वध्वन्येव तद्धृतं भवत्यवीतके वा विवीताद्न्यन्न क्षेत्रे तदा चौरोद्धर्तुर्मार्गपालस्य दिक्पालस्य
वा दोषः॥ २७१॥

वा. १ । ग्रामेत्युक्तेराह अयदि ग्रामेति। घातितापहृतयोभी-वयोर्विकल्प इत्याह अ मनुष्येति । सर्व वाक्यमिति न्यायेनाह अ एवेति । तत्मयुक्तदोष इत्यर्थः । मतिज्ञातं तात्पर्यार्थमाह अ तत्परिहारार्थमिति । अनिर्गते इति सति सप्तमी तत्र मति-योगी स्रक्ष्योऽर्थ इत्याद्ययेन सतात्पर्यार्थं तद्याच्छे अ तद्-मक्ताविति ।

२। # तद्विषयेति । तद्देशाधिपतिरित्यर्थः । एतेन ग्रामपतिनिरासः । # चौरं धनं वेति । आदौ चौरमर्पयेत्तदशक्तौ
। पनिमित्यर्थः । # गोचरे, विषये । ग्रामादिरूपे । # ग्राह्यः,
। प्रहणीयः। अशेषिति छेदः । अथवा अशेषधनं दापनीयः । त-

च्छेषमाह \* यदीति । अशेषपदेन दण्डस्यापि ग्रहणम् । पुन-स्त्वर्थे । \* एतस्मात्, तद्विषयात् । नेति । उभयं कुर्यादिति शेषः । निर्गते तु पदे दद्यान्नेति पाठान्तरम् । \* तदिति । यदि तदेति शेषः । यदि तत्पदमन्यत्र पातितं तदा यथासम्भवं सा-मन्तादीन् दापयोदित्यर्थः । अत एव चेदन्यत्रेति पाठान्तरम् । एवेन तद्यादृत्तिः ।

३ । उत्तराद्धार्थमाह \* विवीतेतिवत्यादिता । प्रचुरतृण-काष्ट्रो रक्ष्यमाणः परिगृहीतो भूपदेशो विवीतः इति स्वामि-पालप्रकरणे उक्तम् । एवः प्राग्वत् । विवीते इत्यर्थाञ्जब्धम् । मूले पथीत्युत्तरान्विय । मार्गाविवीतकयोर्विकल्पोऽर्थात् । अत एव चौरोद्धर्तुरित्यस्यार्थद्वयमित्याद \* यदा त्विति । अवीतके इत्य-स्यार्थो \* विवीतादिति । यथासंख्येनाह \* मार्गेति ॥ १७१ ॥

#### मि॰ अव. किश्च।

या॰ स्वसीमिन दद्याद् ग्रामस्तु पदं वा यत्र गच्छति । पञ्चग्रामी बहिः क्रोशाद्दशग्राम्यथवा पुनः ॥२७२॥

मि॰ यदा पुनर्शामाद्वाहिः सीमापर्यन्ते क्षेत्रे मो-षादिकं भवति तदा तद्ग्रामवासिन एव द्युः, यदि सीम्नो बहिश्चौरपदं न निर्गतम् । निर्गते पुनर्यत्र ग्रा-मादिके चौरपदं प्रविद्याति स एव चौरापणादिकं कुर्यात्।

यदा त्वनेकग्राममध्ये क्रोशमात्राह्याहः प्रदेशे घा-तितो मुषितो वा, चौरपदंच जनसंमदीदिना भग्नं, त-दा, पश्चानां ग्रामाणां समाहारः पश्चग्रामी दशग्राम-समाहारो दशग्रामी वा द्यात्। विकल्पवचनं तु यथा प्रत्यासात्ति अपहृतधनप्रत्यपणादिकं कुर्यादित्येवमर्थम्॥ यदा स्वन्यतोऽपहृतं द्रव्यं दापियतुं न शकोति तदा स्वकोशादेव राजा दद्यात्।

ः चौरहृतमवजित्य यथास्थानं ः गमयेत्स्वकोशाद्धा द्यादिति गौतमस्मरणात्।

मुषितसन्देहे मानुषेण दिव्येन वा निर्णयः कार्यः। यदि तस्मिन् दाप्यमाने भवेन्मोषे तु संशायः। मुषितः शापथं दाप्यो बन्धुभिवापि साध्येत्॥ इति वृद्धमनुस्मरणात्॥ २७२॥

बा. १। स्वतीस्नित्यस्यार्थमाह \*सीमेति। ग्रामाद्विहिरित्यनेन ग्रामपतिन्यबच्छेदः । एवमग्रेऽपि । आदिना वधः । ग्रामपदं जने लाक्षणिकमित्याह \* तद्वामेति । पदं वेति न्यबस्थित-विकल्प इत्याह \* यदीत्यादि । ग्रामादीति आदिना विवीता-दिपरिग्रहः । चौरार्पणादीति आदिना धनार्पणादि । इदमेकग्रा-मादिपरम् ।

२। उत्तरार्धे हि तत्समृहपरिष्टाह \* यदा त्विति। एकवचनादाह \* कोशमात्रादिति । तत्तद्वामादित्यादिः । घातित इत्यादिः मथमान्तपाठः । मागुक्ताविषयत्वायाह \* चौरेति । आर्थिकविकल्पमाह \* वा दद्यादिति । ग्रामसमृहसंक्याया अनियतत्वादिदमपि दिक्मदर्शनम् । अत एव यथासम्भवं व्यवस्थितविकल्पोऽयम्।

३। नन्वेवम् "अथ वा पुनः" इति व्यर्थम्, उक्तरीत्या नियतपक्षद्वयस्यैवाभावेन तत्परतयाऽपि तस्यात्यन्तमनुपयोगात् इत्यत आइ अविकल्पेति । प्रत्यासित्तमनतिक्रम्येत्यव्ययी-भावः । तत्प्रत्यासत्तीति पाठे तयोः प्रत्यासत्तीत्य। द्यर्थः । अप-हाराधारभूमदेशात् ये प्रामाः प्रत्यासन्नास्ते एव द्युने तु पश्चग्रा-

## ९७८ सन्याख्यायां मिताक्षरायां न्यवहाराच्याये २

म्येव दशप्राम्येवेत्येवं नियम इत्येवंनियमनिष्टस्यर्थम् अथ वेति विकल्पवचनमित्यर्थः।

४ । विशेषमाइ \* यदा त्विति । \* अन्यतः, चौरप्रामाविपादितः । दापनेऽन्वयः । \* अविज्ञत्य, ततः परावर्त्य ।
परीक्षणोत्तरमपि दापनसमये कारणान्तरविश्वातः हे विशेषम्रक्तरीत्यवाइ \* मुषितेति । \* यदीति । तस्मिन् उक्तलिङ्गवशाच्छङ्कया ग्रहणोत्तरं परीक्षिते चौर इति निश्चित्य ग्रहीते पुरुषे धनं
दाप्यमाने सित यदि मोषे चौर्ये सन्देहो भवेत् कारणान्तरतः,
तदा बन्धुभिः धर्मबन्धुभिः साक्षिभिः साध्येत् सन्देहनिष्टार्ति
कुर्यात्, अथ वा श्वपथं दाप्यः स इत्यर्थः । यद्यप्यत्रादौ दिच्यमुक्तं तथाप्यस्य क्रमाबोधकत्वात्तयोः क्रमस्य पूर्व स्पष्टमुक्तत्वातथैवेति भावः । अत एव प्रातिक्वायां तथैवोक्तम् । शुद्धामिध्योतरे तदसम्भवात्तस्यैवावञ्यकत्वमभिषेत्य मनुना तथोक्तम् । एतदभिप्रायेणापि दिच्यस्येति प्रागुक्तं च्याख्यात्रीति बोध्यम् ॥२७२॥

मि॰ अवः अपराधिवशेषेण दण्डविशेषमाह । या॰ बन्दिग्राहांस्तथा वाजिकुञ्जराणां च हारिणः । प्रसद्य घातिनश्चैव शूलानारोपयेश्वरान् ॥ २७३ ॥

मि॰ बन्दिग्राहादीन् यलावष्टम्भेन घातकांश्च चो रान् श्रुलानारोपयेत्। अयं च वधप्रकारोपदेशः।

( अ. ९ इलो. २८० )

अग्न्यगारायुधागारदेवतागारभेदकान् । हस्त्यच्चरथहर्नृश्च हन्यादेचाविचारयन् ॥ इति मनुस्मरणात् ॥ २७३ ॥ बा॰ १। तथाशब्दः किंचेत्यर्थे आदौ बोध्यः । बन्दिग्राहा दिकं चोरविशेषणिमत्याह \* बन्दोति । आदिना वाजिकुञ्जरहारिग्रहणम् । तत्र चेन गोरथादिग्रहणम् । प्रसद्धेत्याद्यथां \* बकावष्टमभेनेति । \* घातकान्, तांश्च । कचित्तथेव पाठः । नरानित्यस्य व्याख्या \* चोरानिति । बन्दि निरोधस्थानं ग्राहयन्ति ते बन्दिग्राहाः । नतु श्रूळानारोपयेदित्यनेन तेषां ताबन्मात्रं प्रतीयते न वधः । तथा च श्रोत्रियायोपकल्पयेदित्यत्रेवात्रापि तावन्मात्रेणैव विधिसिद्धेस्तन्मात्रमेव कृत्वा पुनक्तारणं कार्यं न वध इत्यत आह \* अयं च वधेति । अत्र मानमाह \* अग्न्यगारेति । हर्तृश्चेति पाठः । \* अविचारयन्, अविलम्बयन् । अनेन तेषामपि एकदेशानुमितद्वारा वधे सिद्धे
केन प्रकारेण स इति विशेषाकाङ्गायां श्रूळारोपणक्षप्रकारविश्चेषो मृळे उक्त इति भावः ॥ २७३ ॥

मि॰ अव. किंच।

वा॰ उत्क्षेपकग्रन्थिभेदी करसन्दंशहीनकी। कार्यी द्वितीयापराधे करपादैकहीनकी।। २७४॥

मि॰ वस्त्राग्नातिक्षपत्यपहरतीत्युत्क्षेपकः। बस्नादिब-दं स्वर्णादिकं विस्नस्योत्कृत्य वा योऽपहरत्यसौ ग्र-न्थिभदकः। तो यथाकमं करेण, सन्दंशसदशेन त-जन्यकुष्ठेन च हीनो कार्यो । बितीयापराधे पुनः क-रश्च पादश्च करपादं तच तदेकं च करपादेकं तद्धीनं ययोस्तो करपादेकहीनकी कार्यो । उत्क्षेपकग्रन्थि-भेदकयोरेकमेकं करं पादं च छिन्चादित्यर्थः।

एतद्प्युत्तमसाहसप्राप्तियोग्यद्रव्यविषयम् । तद्रक्रकोद् इत्युक्तो दण्ड उत्तमसाहसे ॥

#### ९८० सच्याख्याया मिताक्षरायां व्यवहाराष्याये २

इति नास्द्वचनात्। (ब्यव. १४। ८) तृतीयापराघे तु घघ एव ।

तथा च मनुः, (अ. ९ इतो. २०७)
अङ्गली ग्रन्थिभेद्स्य छेद्येत्प्रथमे ग्रहे।
बितीये हस्तचरणी तृतीये वधमहिति॥ इति।
जातिद्रव्यपरिमाणतो मूल्याचनुसारतो दण्डः
कल्पनीय इति॥ २७४॥

बार् १। अविस्नस्य, ग्रान्थं विमुच्य। अउत्कृत्य, छिचा। उत्सेषकः करहीनो, ग्रान्थभेदस्तर्जन्यज्ञुष्ठेन हीन इति भावः। सन्दंशपदं गौणलाक्षणिकामित्याह असन्दंशसहश्चेनेति। तर्जन्यज्ञुष्ठेनेति मध्यमपदलोषिसमासः। इदमर्थात्प्रथमापराधविष्यम्। अत एवाह अदितीयापराधे पुनिरिति। अकरपा-दैकिमिति। यद्यपि पूर्वकालैकेति समासे वैपरीत्यमुचितं तथापि बाहुलकान्मयूरव्यंसकदित्वाद्वा निर्वाहो बोध्यः। प्राग्वत प्रतीयमानयथासंख्यस्य वक्ष्यमाणमन्वनुरोधेन निरासायाह अस्तियमानयथासंख्यस्य वक्ष्यमाणमन्वनुरोधेन निरासायाह अस्तियमानयथासंख्यस्य

२ । विशेषमाह अपतद्पीति । अपिना पूर्वसमुचयः। अद्भव्यति । तदपहारेत्यर्थः । तत्र मानमाह अतदङ्गेति ।

३ । न्यूनतां निराचष्टे \* तृतीयेति । अङ्गुली इति द्विः यचनम् । तद्द्यं च तज्जन्यङ्गुष्ठात्मकमेव । संभवेन पूर्वं संदे भापदेन तस्यैव ग्रहात् । \* भथमे इति । भथमे ग्रहणे इत्यः थः । प्रथमचौर्ये इति यावत् । \*हस्तेति । अत्रेतरेतरद्दंद्व आर्षः

४ । अजातीति । जातिश्च द्रव्यं च परिमाणं चेति द्वंदः । ततो यन्मूल्यादि तदनुरोधेनेत्यर्थः । अनुक्तदण्डस्थले इति भावः । अइतीति । इत्यन्यत्रोक्तत्वादित्यर्थः ॥ २७४ ॥

। : मि॰ <sup>अव.</sup> जातिद्रव्यपरिमाणपरिग्रहविनियोगव-यःशक्तिग्रणदेशकालादीनां वण्डगुरुलघुभावकार-णानामानन्त्यात्प्रतिद्रव्यं वक्तुमशक्तेः सामान्येन दण्डकल्पनोपायमाह

या॰ क्षुद्रमध्यमहाद्रव्यहरणे सारतो दमः। देशकालवयःशक्ति सिबन्सं दण्डकर्माणे ॥ २७५ ॥

मि॰ क्षुद्राणां मध्यमानामुत्तमानां च द्रव्याणां ह-रणे सारतो मूल्याद्यनुसारतो दण्डः कल्पनीयः। क्षु-द्रादिद्रव्यस्वरूपं च-

नारदेनोक्तम्, (ब्यव. १४। इलो. १४। १५।१६) मृद्भाण्डासनखद्वास्थिदारुचमृतृणादि यत्। शमीधान्यं कृताम्नं च क्षुद्रं द्रव्यमुदाहृतम्। वासः कौदोयवर्ज च गोवर्ज पदावस्तथा। हिरण्यवर्जे लोहं च मध्यं ब्रीहियवा अपि॥ हिरण्यरत्नकौद्येयस्त्रीपुङ्गागजवाजिनः। देवब्राह्मणराज्ञां च द्रव्यं विज्ञेयमुत्तमम्॥ अत्र त्रिप्रकारेष्वापि द्रव्येष्वीत्सर्गिकः प्रथम-

मध्यमोत्तमसाहसरूपो दण्डनियमः--तेनैव दर्शितः, (च्यवः १४१ २१)

साहसेषु य एवोक्तस्त्रिषु दण्डो मनीषिभिः।

स एव दण्डः स्तेयेऽपि द्रव्येषु त्रिष्वनुक्रमात्॥इति।

मृन्मयेषु मणिकमिल्लकादिषु, गोवाजिन्यतिरि-केषु च महिषमेषादिपशुषु, ब्राह्मणसंबन्धिषु च करे नक्यान्यादिष्ठ तरतमभावोऽस्तीति उद्यावचदण्डवि॰

शोषाकाङ्कायां मूल्याचनुसारेण दण्डः कल्पनीयः। तत्र च दण्डकमणि दण्डकल्पनायां तद्धेतुभूतं देशः कालवयःशक्ति सम्यक् चिन्तनीयम् ।

एतच जातिद्रव्यपरिमाणपरिग्रहादीनामुपलक्षणम् । तथाहि । अष्टापाद्यं स्तेये किल्बिषं शृद्धस्य द्विगुणोत्तराणीतरेषां प्रतिवर्णं विदुषोऽितक्रमे दण्डभूयस्त्वामिति । अयमर्थः । किल्बिषशब्देनात्र दण्डो लक्ष्यते । यस्मिन्नपहारे यो दण्ड उक्तः स विद्वच्छूद्रकर्तृकेऽपहारे अष्टगुण आपादनीयः । इतरेषां पुनर्विदक्षत्रव्राह्मणानां विदुषां स्तेये द्विगुणोत्तराणि किलिबषाणि षोडशद्वात्रिशचतुःषष्टिगुणा दण्डा आपादनीयाः । यस्मादिद्वच्छूद्वादिकर्तृकेऽपहारे दण्डभूयस्त्वम् !

मनुनाऽप्ययमेवाथीं दर्शितः, (अ. ८ दलो. ३३०। ३३८ अष्टापायं तु शद्रस्य स्तेये भवति किल्बिषम् । षोडशैव तु वैश्यस्य द्वाभिशात्क्षश्चियस्य तु ॥ द्वाग्राणस्य चतुःषष्टिः पूर्णे वापि शतं भवेत् । द्विगुणा वा चतुःषष्टिस्तद्दोषग्रुणवेदिनः ॥ इति । तथा परिमाणकृतमपि दण्डगुरुत्वं दृश्यते । यथाह मनुः, (अ. ८ दलो ३२०) धान्यं दशभ्यः कुम्भेभ्यो हरतोऽभ्यधिकं वधः । शेषेत्वेकादशगुणं दाप्यस्तस्य च तद्धनम्॥ इति । विशितद्रोणकः कुम्भः । हर्तृहियमाणस्वामिग्रुणा-पेक्षया सुभिक्षदुर्भिक्षकालाद्यपेक्षया च ताद्धनाकुच्छेन्द्वियमाणस्वामिग्रुणा-पेक्षया सुभिक्षदुर्भिक्षकालाद्यपेक्षया च ताद्धनाकुच्छेन्द्वियस्तर्य च त्राह्माकुच्छेन्द्वियस्तर्य स्व स्वावशेषादिषि

दण्डविद्योषो रत्नादिषु, (नाः परि. २७)

सुवर्णरजतादीनामुत्तमानां च वाससाम्। रत्नानां चैव सर्वेषां शतादभ्यधिके वधः॥ पत्राशतस्त्वभ्याधिके हस्तच्छेदनमिष्यते।(म.८।१२२) दोषेष्वेकाद्वागुणं मूल्याइण्डं प्रकल्पयेत् ॥ इति । तथा द्रव्यविदेशषाद्पि, (अ.८ इ.जो. ३२३) पुरुषाणां कुलीनानां नारीणां वा विदेशवतः। मुख्यानांचैव रस्नानां हरणे वधमहिति ॥ अकुलीनानां तु दण्डान्तरम्। (ना. परि. २८) पुरुषं हरतो दण्ड उक्त उत्तमसाहसः। रुयपहारे तु सर्वस्वं कन्यां तु हरतो वधः॥ इति । क्षुद्रद्रव्याणां तु माषतो न्यूनम्ल्यानां-मूल्यात्पश्चगुणो दमः । (ना. परि. २२।२३।२४) काष्ट्रभाण्डतृणादीनां मृन्मयानां तथेवच । वेणुवैणवभाण्डानां तथा स्नाय्वस्थिचमेणाम्॥ शाकानामाईम्लानां हरणे फलमूलयोः। गोरसेक्षुविकाराणां तथा स्वणतेस्रयोः॥ पक्षान्नानां कृतान्नानां मत्स्यानामामिषस्य च। सर्वेषामल्पमूल्यानां मूल्यात्पश्चगुणो द्मः॥ इति नारदस्मरणात् । यः पुनः प्रथमसाहसः धु-द्रद्रव्येषु शतावरः पत्रशतपर्यन्तः, असी माषमूल्ये तद्धिकमूल्ये वा यथायोग्यं व्यवस्थापनीयः । यत् पुनर्मानवं क्षुद्रद्रव्यगोवरं वचनं "तन्मूल्याद् ब्रिगुणो

दम" इति, तत् अल्पप्रयोजनशरावादिविषयम् । 🐺

#### ९८४ सन्याख्यायां मिताक्षरायां न्यवहाराष्याये २

तथा अपराधगुरुत्वाद्पिद्ण्डगुरुत्वम्।(मनु.९।२७६ सिन्धं छित्त्वा तु ये चौर्यं रात्रौ कुर्वन्ति तस्कराः। तेषां छित्त्वा नृपो हस्तौ तीक्ष्णगुरुते निवेशायेत्॥ इति। एवं सर्वेषामानन्त्यात्प्रतिद्वव्यं वक्तुमशक्तेर्जा-तिपरिमाणादिभिः कारणद्ण्डगुरुलघुभावः कल्पनी-यः। पथिकादीनां पुनरल्पापराधे न दण्डः।

> यथाह मनुः, अ. ८ इलो. ३४१) बिजोऽध्वगः क्षीणवृत्तिब्बिक्षू बे च मूलके। आददानः परक्षेत्रान दण्डं दातुमहीति॥

ं तथा,

चणकवीहिगोधूमयवानां मुद्गमाषयोः। अनिषिद्धेर्प्रहीतव्यो मुष्टिरेकः पथि स्थितैः॥ तथैव सप्तमे भक्ते भक्तानि षडनइनता।(म.११।१६) अइवस्तनविधानेन हतव्यं हीनकर्मणः॥ इति॥२७५॥

बा० १ । इदमप्युपलक्षणितियाह क्ष जातीति । जातिश्र द्रव्यं च परिमाणं च परिग्रहश्च विनियोगश्च वयश्च शक्तिश्च गुणश्च देशश्च कालश्च तदादीनां स्मृत्यन्तरोक्तानामित्यर्थः । तत्र ब्राह्मणपरिग्रहीताया गोईरणाद्धिको दण्ड इति ब्राह्मण-परिग्रहोऽधिकदण्डकारणम् । तथा यदि सैवाग्निहोत्रार्थदोहाय विनियुक्ता तदा तस्या हरणे ततोऽप्यधिको दण्ड इति तथा विनियोगोऽप्यधिकदण्डकारणम् । एवंविधपरिग्रहविनियोग-योरभावे तावेव न्यूनदण्डकारणे इति बोध्यम् । महद्र्थ क्ष्यक्त-मानामिति । बहुवचनान्तानां द्वन्द्व इति भावः ।

२। उत्तरार्द्धं व्याख्यातुमेतद्विषयं विवेचायितुं चोपयुक्तमाह \* क्षुद्रादीवि । \* मृद्धाण्डेति । यथाऽत्र प्रयोगसिद्धिर्भवति तथा द्वन्द्वाः कार्याः । एवं हिरण्यरत्नेत्यत्रापि । मृद्भाण्डं मृन्मयम् । श्वमीधान्यं मापादि ।

माषादयः श्रमीधान्ये श्रूकधान्ये यवादय इत्यमरः ।
कृतान्नं साधितान्नम् ओदनादि । वर्जिमिति णमुल्। वर्जियत्वेत्यर्थः । अलोहं च, रजतादिकम् । अमध्यामिति । द्रव्यमुदाहृतपित्यस्यानुषङ्गः । अग्रे सर्वानुषङ्गो यथासम्भवम् । त्रीहीति
बहुवचनान्तयोः " विभाषा द्रक्ष " इति पाक्षिक इतरेतरद्वन्द्वः ।
अगोगजेति । एवं च गोवर्जिमित्यत्र गोपदमनयोरप्युपलक्षणपिति भावः । अदेवेति । अभ्यर्हितत्वात्पूर्वनिपातः । अच
द्रव्यं, द्रव्याणि च ।

३। एतत्मसङ्गादावरोधायाह \* अत्रेति । \* औत्सर्गिकः,
सामान्यविहितः । क्रेतेनैव, नारदेनैव । तचानुपदमेव व्याख्यातम् । नन्वेवं मूळविरोधस्तस्येति मूळस्य का गितः, अत आह
\*मृन्मयेष्विति । मणिकादयस्तत्पात्रविशेषाः । इदं शुद्रद्रव्यमात्रोपळक्षणम् । \* गोवाजीति । इदं मध्यमद्रव्यमात्रस्य । अभ्यहितत्वान्महिषस्य पूर्वनिपातः । एवं कनकेत्यत्रापि । इदमप्युतमद्रव्यमात्रस्योपळक्षणम् । तरतमभावोऽस्तीति पाठः । तारतम्येति पाठं स्वार्थे ष्यञ् । यद्वा तारतम्यस्यावान्तरवैळक्षण्यस्य
भावः सत्ताऽस्तीत्यर्थः । मत्येकमिति शेषः त्रिष्वि । अत एव मणिकादीत्यादिना मत्येकग्रत्तमाधमयोग्रदणं कृतम् । अज्ञावचेति । यद्यप्यं मयूरव्यंसकादिः, तत्र च उदक् चावाक् चोचाः
वचित्यिभयुक्तैव्योख्यातं तथाप्युचनीचमित्यर्थे स इति मतेनेदम् । तत्र ळक्षणा वेति भावः । तथा च नारदतो यधाक्रमं
तेषु त्रिषु त्रिविधोक्तरूपदण्डस्याविशेषण प्राप्तो अवान्तरतारतम्येन तिद्देशेषाकाङ्कायां विशेषयोधकम् मूळवचनपूर्वार्द्धि-

# ९८६ सन्याख्यायां मिताक्षरायां न्यवहाराच्याये २

ति अयं तात्पर्यार्थ इति आश्रयः।

४। मृल्यादीत्यादिशब्दसङ्घाह्यपदर्शकमूलोत्तरार्ध व्याच-छे \* तत्र चे ति । तस्यां पूर्वोक्तायामित्यर्थः । दण्डकमणी-ति मौलस्य व्याख्या \* दण्डकल्पनायामिति । बीजमाह \*तद्धेत्विति । \* शक्तीति । अनेन मूलेऽपि समाहारद्वन्द्वः स्-चितः । पूर्वनिपातः प्राग्वत् । सम्-शब्दार्थमाह \*सम्यगिति ।

५। नन्वत्रैते एव चत्वार उक्ताः अवतरणे त्वन्येऽप्युक्ता इति विरोधः, अत आह \* एतचेति । \* परिग्रहादीनां, तेषा-पपि । आदिना विनियोगादिपरिग्रहः । तथा चात्रोपात्ता एव दण्डकल्पनायां हेतव इति न, किं तूपलक्षणतया स्मृत्यन्तरो-का अन्येऽपि । अत एव तद्विरोधोऽपि नेति भावः ।

६ । तदेव समृत्यन्तरजातमनुक्रमेण दर्शयित \* तथाहीत्यादिना । तत्र तावद्वर्णक्ष्पजात्यपेक्षया गुणापेक्षया च स्ते
यिवशेषेण दण्डविशेषवोधकं वासिष्ठमाह \* अष्टापाद्यमिति ।
अत्र दण्डानुक्तेरसम्बद्धत्वनिरासायाह \* अयमर्थ इति । \* छक्ष्यते इति । तस्य तत्कार्यत्वात् । अतिक्रमे इत्यस्य मध्यमणिन्यायेनोभयत्रान्वयः । तदाह \* स विद्वदिति । अष्टन्शब्दोऽपि लाक्षणिक इत्याह \* अष्टगुण इति । विदुष्
इति वचनविपरिणामेन विडादिविशेषणम् । \* स्तेये, विषये ।
मतिवर्णमिति शेषः । \* द्विगुणाक्तराणीति । उक्तरमुक्तरं द्विगुणानीत्यर्थः । मयूरेति समासः । तदर्थमाह \* षोडशेति । उक्तहेतोः अतिक्रमे इत्यादि हेतुपरमित्याह \* यस्मादिति । अनेन यत
इति शेषः स्वितस्तत्र । इतिरर्थसमाप्ती । अपिना—

येन दोषेण शुद्रस्य दण्डो भवति धर्मतः। तेन विद्धत्रविप्राणां द्विगुणो द्विगुणो भवेत्॥ इति कातीयस्य समुचयः। अअष्टापाद्यमिति। अर्थः प्राग्वत्। एवराब्दः पूर्वपद्ये एव पूर्वोत्तरयोरि सम्बध्यते। तद्दोषेत्यस्य तु सर्वत्र पद्यद्वये सम्बन्धः। तस्य वस्तुनो दोषगुणयोर्वेदने ज्ञाने सतीत्यर्थः। एवं वासिष्ठे विद्वत्ताऽप्येतद्विषयेव। तद्वयमेव मन्तिः। तद्दोषगुणवेदिन इति तत्र पाठान्तरं कल्पतवीदिसं-मतम्। गुणविद्विष इति त्वपपाठः। अर्थासङ्गतेः। ब्राह्मणस्य तु तत्रापि गुणाद्यपेक्षया पक्षत्रयमाह अब्राह्मणस्येति। अत् एव पूर्वत्रैवकारः सफलः। तथा चायं दण्डः श्रद्भत्वादिजात्य-पेक्षो विद्वत्त्वक्पगुणापेक्षश्रेति तयोरत्र हेतुत्विपति भावः।

9। द्रव्यतः परिमाणिति भिन्नमिति सचयन्व्युक्तमेणाह क्षतथा परिमाणिति । क्ष धान्यमिति । द्रशतंष्वेभ्यः कुम्भेभ्यो ऽभ्य-धिकं धान्यं हरतो वधः । शेषे त्विति पाठः । शेषेऽपीति पाठे अपिस्त्वर्थे । शेषेष्विति पाठान्तरम् । एकस्मादारभ्य द्रशकु-म्भपर्यन्तं हरणे अपहृतादेकादशगुणं दण्डो दाप्यः । स्वामिन-धापहृतं धनं दाप्य इत्यर्थः । कुम्भोऽत्र न प्रसिद्धः, किं तु परिमाणिवशेष इत्याह क विश्वतीति । द्विपलशतं द्रोणः ।

८। नन्वत्र वधदण्ड उक्तः स च ताडनादिपाणवियोज-नान्तव्यापाररूपः । तथा च सर्वत्र समुचयापितः, अत आह #हर्त्तिड्यमाणेति । हर्तुर्गुणापेक्षया हियमाणस्य द्रव्यस्य गुणा-पेक्षया स्वामिनो गुणापेक्षया चेत्यर्थः ।

१। परिमाणशन्दः परिच्छेदकमात्रपर इत्याह \* तथा सं-च्येति । तत्रादौ नारदमाह \* सुवर्णेति । \*सर्वेषां, साधारणा-नाम् । अभ्याधिकमिति पाठः । एवं मागपि । मनुमाह \* प-श्वाञ्चत इति ।

तथा घटितमेयानां शतादभ्याधिके वधः। (म. ८। ३२१)

#### ९८८ सच्याख्याया मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

सुवर्णरजतादीनासुत्तमानां च वाससाम्।।

इति पूर्विमितः । धटितमेयानां तुलापरिच्छेद्यानां पूर्वीकानामेव पश्चाशतोऽभ्यधिके हस्तच्छेदः । शतादि पलसम्बन्धि
वोध्यम् । क्षेत्रेषु, एकपलादारभ्य पश्चाशत्पर्यन्तमपहारे ऽप
हतद्रव्यमूल्यादेकादशगुणं दण्डं दापयेदित्यर्थः । स्वामिने
वस्तुदानं तु समानमेवेति भावः । क्ष द्रव्यविशेषादपि, दण्डगुरुत्वं दृश्यते इत्यस्यानुबङ्गः । मनुमाह क्ष पुरुषाणामिति । ग्रुख्यानां चैव रत्नानामिति सर्वसंमतस्तृतीयपादे पाटः । रत्नानां
चैव सर्वेषामित्यपपाटः । अत एव प्रागुक्तनारद्विरोधो न । अत
एव च महाकुलजातानां मनुष्याणां विशेषण स्त्रीणां महाकुलजातानां मनुष्याणां विशेषण स्त्रीणां महाकुलप्रस्तानां श्रेष्ठानां
च रत्नानां वज्जवैद्योदीनामपहारे वधमहतीति तत्न्याख्यातारः ।

१०। कुलीनानामित्युक्तेः फलमाह \* अकुलीनानामिति। स्त्रीणां चेत्यर्थः। नारदमाह \*पुरुषमिति। \*स्त्र्यपराधेन, तदप-हारे। \*सर्वस्वं, तदपहारो दण्डः प्रोक्तः। स्त्र्यपहारे तु सर्वस्वमिति पाठान्तरम्। तत्रैव विशेषमाह \* कन्यामिति। \* वधः, दण्डः प्रोक्तः। सर्वस्वं हरतो नारीमिति कल्पतरौ तृतीयपादपाठः।

कात्यायनोऽपि,

सर्वस्वं हरतः स्त्रीं तु कन्याया हरणे वधः। वाजिवारणवालानां चाददीत बृहस्पतिः॥ इति। सर्वस्वमित्यस्यानुषद्गः।

११। एवं दण्डगुरुत्वमुक्ता क्षुद्रद्रव्यविषये एव संभवादल्पानु-सारेण लघुदण्डमाह \* क्षुद्रेति । \* माषेति । माषतो न्यूनेत्य थः । क्षचित्तथैव पाटः । अत्र मानमाह \* काष्ठेति । तस्य भा-ण्डेत्यर्थः । अभ्यहितत्वात्पूर्वनिपातः । एवं लवणे त्यन्नापि । वे- णुश्र तद्विकारभाण्डानि चेत्यर्थः । आर्द्र मूलं येषां तेषां शाका-नाम् । अल्पमूल्यानामिति कल्पतरुपाठस्तु न युक्तः । पौनरु-क्यापत्तेः । अपकान्नानाम्, अपूपादीनाम् । अकृतान्नानाम्, ओ दनादीनाम् । अपतस्यानाम्, मद्यानामिति कल्पतरौपाठः । आ-मिषम् मांसम् । ओदनस्य चेति कल्पतरुष्टृतपाठस्तु न युक्तः । कृतान्नानामित्यनेन पौनरुक्यापत्तेः । अल्पेति । माषतो न्यूनेत्यर्थः ।

१२। तदेतत्साधयन् अस्य नारदस्य—
तस्य दण्डः क्रियापेक्षः प्रथमस्य शतावरः ।
मध्यमस्य तु शास्त्र श्रेष्ट्रः पश्चशतावरः ॥ (व्यव. १४।७)
इति साहसप्रकरणोक्तनारद्विरोधं परिहरति \*यःपुनिरिति। साहसप्रकरणे उक्त इति शेपः। ततोऽप्यस्य यावन्न्यूनपर्षद्वयविषयकत्विमिति भावः ।

१३। नारदस्य मनुविरोधं परिहरति अयत्पुनरिति । तदे-बाह अतन्मृल्यादिति । (मनु. ८)

सूत्रकार्पासिकण्वनां गोमयस्य गुडस्य च।
द्वाः श्लीरस्य तक्रस्य पानीयस्य तृणस्य च॥ (३२६)
वेणुवैदलभाण्डानां लवणानां तथैवच।
मृन्पयानां च हरणे मृदो भस्मन एव च॥ (३२७)
मत्स्यानां पिक्षणां चैव तैलस्य च घृतस्य च।
मांतस्य मधुनश्रेव यचान्यत्पश्चसम्भवम्॥ (३२८)
अन्येषां चैवमादीनाम् मद्यानामोदनस्य च।
पक्तात्रानां च सर्वेषां तन्मूल्याद्विगुणो दमः॥ (३२९)
इति दि मनुनातु तत्र द्विगुणत्वमुक्तमिति विरोधः स्पष्ट एव।
स्त्रमूणीदि, कार्पासं सूत्रम्, किण्वं सुरावीजद्रव्यम्, वेणुखण्डनि-

र्मितजलाहरणपात्राणि, यचान्यत् पश्चसम्भवं मृगचर्मखद्गश्च दि, अन्येषामप्येवंविधानाम् असारमायाणां मनःशिलादीन पकान्नानामोदनभिन्नानामपूपादीनाम्, अन्येषां प्रसिद्धानां चा हारे कृते मूल्यात् द्विगुणो दण्ड इति तद्याख्यातारः । अल्पम् ल्ये उक्तत्वादाह \* अल्पम्योजनेति ।

इदं च अवतरणोक्तकालादीनामित्यादिसंग्राह्यं दण्डाल्पत्वे १४ । अन्यदिप दण्डगुरुत्वे तत्सङ्काह्यमाह क्ष्तथा ऽपराधि ति । उक्तं मनुनेति शेषः सन्धिमित्यादेः ।

१५। उक्तमुपसंहरति अएविमिति । उक्तमकारेणेत्यर्थः। वि शेषमाह अपिकादिनामिति । कर्तरि षष्ठी । तादृशद्विजव र्तृकाल्पापहारे इत्यर्थः । अध्वगः, पथिकः । अक्षीणदृत्ति क्षीणपाथेयश्च । अद्विजो, द्विजातिरित्यर्थः ।

१६। अन्यदिष तदुक्तमेवाह \* तथेति । ब्रीह्यादिद्वन्द्वोत्तरं पदको द्वन्द्वः । अअनिषिद्धेः, स्वाम्यादिकृतनिषेधरिहतैः । अभक्ते, चतुर्थदिनस्थे । तास्मन्त्राप्ते सित । अअव्यस्तनेति । द्वितं यदिवसे यथा नोर्वरित तेन प्रकारेणेत्यर्थः । अहीनेति । अल्प चारादित्वयो न तृत्कृष्टात्, नापि हीनजातेरित्यर्थः । किं च

वानस्पत्यं फलं मूलं दार्वग्न्यर्थं तथैव च। तृणं च गोभ्यो ग्रासार्थमस्तेयं मनुरब्रवीत्॥

इति मनुः । अनिरुद्धोति प्रागुक्तगौतमादपरिष्टतवन् स्पत्यादीनां वानस्पत्यं पत्रपुष्यादि मूलं फलं होमीयाग्न्यर्थ दारु गोग्रासार्थे तृणं परकीयमस्तयं मनुराह । तस्मास्न दण् इत्यर्थः ॥ २७५ ॥

मि॰ अव. अचौरस्यापि चौरोपकारिणो दण्डमाह या॰ भक्तात्रकाशाग्न्युदकमन्त्रोपकरणव्ययात् । दत्त्रा चौरस्य वा हन्तुर्जानतो दम उत्तमः॥२७६॥

मि॰ भक्तमशनम् । अवकाशो निवासस्थानम् ।
अग्निश्चौरस्य शीतापनोदाद्यर्थः । उदकं तृषितस्य ।
मन्त्रश्चौर्यप्रकारोपदेशः । उपकरणं चौर्यसाधनम् ।
ग्वयः अपहारार्थं देशान्तरं गच्छतः पाथेयम् । एतानि चौरस्य हन्तुर्वा दुष्टत्वं जानन्नपि यः प्रयच्छति
तस्योत्तमसाहसो दण्डः । चौरोपक्षिणामपि देखः ।
शक्ताश्च यउपेक्षन्ते तेऽपि तद्दोषभागिनः ।
इति नारदस्मरणात् (व्यव. १४ । १९)॥ २७६ ॥
वा० १ । \* चौरोपकारिणइति । तथा च अथ तद्दिदेशः
उच्यते इति भावः । भक्तेति द्वन्दः प्राय्वत् । अज्ञाने दोषाभावाय जानत इति । पदार्थानाह \* भक्तमित्यादि । \* चौरस्य.

वाय जानत इति । पदार्थानाह \* भक्तमित्यादि । \* चोरस्य, तदादेः । एवमग्रेऽपि बोध्यम् । वाक्यार्थमाह \* एतानीति । भक्तादिव्ययान्तानि वस्तूनीत्यर्थः । एतानिति पाठस्तु सम्य-गेव । उभयसङ्क्रहायाह \* दुष्टत्वामिति ।

मनुरिष, (अ.९।इलो.२७१।२७२।२७३।२७४)
ग्रामेष्विष च ये केचिचौराणां भक्तदायकाः ।
भाण्डावकाश्चर्यश्चेव सर्वास्तानिष घातयत् ॥
राष्ट्रेषु रक्षाधिकृतान्सामन्तांश्चेव चोदितान् ।
अभ्याघातेषु मध्यस्थान् शिष्याचोरानिव द्वतम्॥
यश्चापि धर्मसमयात्मच्युतो धर्मजीवनः ।
दण्डेनैव तमप्योषेत्स्वकाद्धर्मोद्धि विच्युतम् ॥
ग्रामघाते हिताभन्ने पथि मोषाभिदर्श्वने ।
ग्रास्वाते नाभिधावन्तो निर्वास्याः सपरिच्छदाः ॥

#### ९९२ सन्याख्यायां मिताक्षरायां न्यवहाराध्याये २

राज्ञः कोशापहर्तृश्च प्रतिक्र्लेषु च स्थितान् । घातयेद्विविधैर्दण्डैररीणां चोपजापकान् ॥ इति, अग्निदान्भक्तदांश्चेव तथा श्रस्तावकाशदान् । (२७८) । सिन्धातृंश्च मोषस्य इन्याचौरानिवेश्वरः ॥ इति, योऽदत्तादायिनो इस्ताछिप्सेत ब्राह्मणो धनम् । (अ.८।३४०) । याजनाध्यापनेनापि यथा स्तेनस्तथैव सः ॥ इति च । रक्षेति । ग्रामिनवासिनः प्रजानां चौरादिभि-

इति च । रक्षति । ग्रामनिवासिनः प्रजानि चौरादिभि-रुपघाते क्रियमाणे मध्यस्थानुपेक्षकान् चौरवदृण्डयेत् । हिता-भक्षः परक्षेत्रोत्पन्नसस्याविनाश्चनम् । मोषाभिद्शने अपहृतद्रव्यद्-श्चेने । मोषस्यापहृतद्रव्यस्य । अदत्तादायिनश्चौरस्य हस्ताद्यो ब्राह्म-णो याजनाध्यापनप्रतिग्रहेरपि परकीयधनं ज्ञात्वा लब्धुमि-च्छेत्स चोरतुल्यस्तद्वद् दण्ड्यः इत्यर्थः । विशेषमाह क्ष्चौरोपे-क्षिणामिति । क्ष्वेषः, स एव दोषः ॥ २७६ ॥

मि॰ अव. किंच।

या॰ शस्त्रात्रपाते गर्भस्य पातने चोत्तमो दमः । उत्तमो वाऽधमो वापि पुरुषस्त्रीप्रमापणे ॥ २७७॥

मि॰ परगात्रेषु रास्त्रस्यावपातने दासीब्राह्मणगर्भिव्यतिरकेण गर्भस्य पातने चोत्तमो दमः दण्डः। दा-सीगर्भनिपातने तु दासीगर्भविनाशकृदित्यादिना श्वातदण्डोऽभिहितः। ब्राह्मणगर्भविनाशे तु हत्वा गर्भमविज्ञातमित्यत्र ब्रह्महत्यातिदेशं वक्ष्यति। पुरुष स्य स्त्रियाश्च प्रमापणे शीलवृत्ताद्यपेक्षयोत्तमो वा-ऽधमो वा दण्डो व्यवस्थितो वेदितव्यः॥ २७७॥

बा॰ १। \* किं चेति । अतिदेशपसङ्गादन्यस्यापि दण्डमा-

मि॰ थव. किंच।

्या॰ विप्रदुष्टां स्त्रियं चैव पुरुषद्वीमगर्भिणीम् । सेतुभेदकरीं चाप्सु शिलां बध्वा प्रवेशयेत् ॥२७८॥

मि विशेषेण प्रदुष्टा विप्रदुष्टा भ्रूणवी स्वग-भेपातिनी च, या च पुरुषस्य हन्त्री सेतृनां भेत्त्री च। एता गर्भरहिताः स्त्रीगेले शिलां बध्वा अप्सु प्रवेशयेत् यथा न प्रवन्ते ॥ २७८ ॥

बा. १ | वित्रेण दुष्टामित्यर्थनिरासायाह \* विशेषेणेति । तस्यार्थद्वयमाह \* भ्रूणेति । सेतुभेदकरीत्यत्र टमत्ययः । त- दाह \* सेतूनामिति । अगर्भिणीमिति सर्वविशेषणं, स्त्रिय- मिति सर्वविशेषणं, स्त्रिय- मिति सर्वविशेष्यमित्याह \* एता गर्भेति । साकाङ्कत्वादाह \* गले इति । तात्पर्यार्थमाह \* यथेति । तथा च घाते ता- पर्यं तत्र न तात्पर्यमिति भावः ॥ २७८ ॥

मि॰ अय. किंच।

## ९९४ सब्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराघ्याये २

या॰ विषाग्निदां पतिगुरुनिजापत्यप्रमापणीम् । विकर्णकरनासौष्ठीं कृत्वा गोभिः प्रमापयेत् ॥२७९॥

मि॰ अगिभणिमित्यनुवर्तते । या च परवधार्थमप्रपानादिषु विषं ददाति क्षिपति, या च दाहार्थे
ग्रामादिष्विग्न तथा, या च निजपितगुर्वपत्यानि मारयित, तां छिन्नकरकणनासौष्ठीं कृत्वा अदानतिदुष्टबलीवर्दैः प्रवाद्य मारयेत् । स्तेयप्रकरणे यदेतत्साहसिकस्य दण्डप्रदानं तत्प्रासाङ्गकमिति मनतव्यम् ॥ २०९॥

२। ननु शस्त्रावपात इत्यादेरत्रानुपयोगस्तस्य साइसत्वात्, अत आह \* स्तेयेति । तत्फलं तु विशेषलक्षणभेदेऽपि
तत्सामान्यलक्षणस्यात्रापि सत्त्वमिति स्चनम् । \* साहसिकस्य, तदवच्छित्रवस्तुनः । सामान्ये नपुंसकम् । \*दण्डमदानं,
तदिभिधानम् । किचित्तथैव पाटः ॥ २७९ ॥

मि॰ अव अविज्ञातकरिके हनने हन्तृज्ञानोपायमाह। या॰ अविज्ञातहतस्याशु कलहं सुतबान्धवाः । प्रष्टन्या योषितश्चास्य परपुंसि रताः पृथक् ॥२८०॥ मि॰ अविज्ञातपुरुषेण घातितस्य सम्बन्धिनः सु-ताः प्रत्यासम्राश्च बान्धवाः "केनास्य कलहो जात" इति कलहमाद्यु प्रष्ट्रच्याः । तथा मृतस्य सम्बन्धि-न्यो योषितो, याश्च परपुंसि रता व्यभिचारिण्यस्ता अपि प्रष्ट्रच्याः ॥ २८० ॥

मि॰ अव. कथं प्रष्टच्या इत्यत आह ।

ण॰ स्त्रीद्रव्यवृत्तिकामो वा केन वाऽयं गतः सह । मृत्युदेशसमासन्नं पृच्छेद्वापि जनं शनैः॥ २८१॥

मिंग किमयं स्नीकामो द्रव्यकामो वृक्तिकामो वा।
तथा करयां किंसम्बन्धिन्यां दा स्त्रियामस्य रितरासीत्। किस्मन् वा द्रव्ये प्रीतिः। क्रुतो वा वृक्तिकामः।
केन वा सह देशान्तरं गत इति नानाप्रकारं व्यभिचारिण्यो योषितः पृथकपृथक् विद्वास्य प्रष्टव्याः।
तथा मरणदेशनिकटपर्तिनो गोपाटविकाचा ये जनास्तेऽपि विद्वासपूर्वकं प्रष्टव्याः। एवं नानाप्रकारैः
प्रद्नेहन्तारं निश्चित्य तदुचितो दण्डो विधातव्यः॥२८१॥

· वा० १। चरमे एवोक्तक्रानाभावाद्विश्रेषशक्केंत्याह # कथ-

#### ९९६ सच्याख्याया मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

मिति । इत्यत आहेति पाठः । इत्याहेति पाठे इत्यादाङ्कायामाहेत्यर्थः । द्वात्तिनियतजीवनम् । द्वंद्वान्ते श्रूयमाणस्य कामस्य
भत्येकं संबन्धादाह \* किमयमिति । एवं स्त्रीद्रव्येति सामान्येन व्याख्याय संभवात्तदेव विश्विष्य व्याचष्टे \* तथेति ।
तत्रापि प्रकारद्वयमाह \*कस्यामिति । \*कुतो वा, राजादितः ।

२ । द्वितीयपादं व्याचष्टे # केन वेति । \* अन्यथेति । तत्रापीष्टासिद्धेराह \* विश्वास्येति । अभयं दत्त्वेत्यर्थः । उत्तरार्द्धं व्याचष्टे \* तथेति । गोपाश्च आटविकाश्च तदाद्या इत्यर्थः । मूले जातावेकवचनमिति भावः । शनैरित्यस्यार्थो \* विश्वासेति । तात्पर्यार्थमाह \* नानेति । एवमित्यादिः । किचिदस्य पाठ एव ॥ २८१ ॥

मि॰ अव. किश्च ।

या॰ क्षेत्रवेरमवनग्रामिववीतखलदाहकाः ।

राजपरन्याभेगामी च दग्धन्यास्ते कटामिना।।२८२॥

मि॰ क्षेत्रं पक्षफलसस्योपेतम्, वेदम गृहम्, वन-मक्ष्वीम् क्रीडावनं वा, ग्रामम्, विवीतमुक्तलक्षणम्, खलं वा ये दहन्ति, यश्च राजपत्नीमभिगच्छति, ता-न्सर्वान् कटैर्धीरणमयैर्वेष्टियित्वा दहेत् । क्षेत्रादेदीह-कानां मारणदण्डप्रसङ्गाइण्डविधानम् ॥ २८२ ॥

#### इति स्तेयकरणम्।

या० १ । पकानि फलानि येषां तादृशानि यानि सस्यानि तदुपेतं, पकाभ्यां फलसस्याभ्यामुपेतं युक्तं वा । यद्यप्ययं द्वंद्वस्तथापि यौगपद्यासंभवादाह ऋखलंवेति । खलं खर्याण इति प्रसिद्धम् । कटसंबन्ध्यमिनेत्यर्थे इष्टासिद्धेराह क्षवेटिरिति। तत्रश्र तत्र मध्यमपदलोपिसमास इति भावः । यस्य हणस्योशीरं मूलं हणविशेषः।

इति स्तेयमकरणम् ।

## ९९८ सच्याख्यायां मिताक्षरायां व्यवहाराध्याये २

## अथ स्त्रीसङ्ग्रहणप्रकरणम् ॥ २४ ॥

मि॰ उ॰ स्त्रीसङ्ग्रहणाख्यं विवादपदं व्याख्यायते। प्रथमसाहसादिदण्डपाप्त्यर्थे त्रेधा तत्स्वरूपं— व्यासेन विवृतम्,

त्रिविधं तत्समाख्यातं प्रथमं मध्यमोत्तमम् । अदेशकालसंभाषा निर्जने च परिस्त्रयाः । कटाक्षावेक्षणं हास्यं प्रथमं साहसं स्मृतम् ॥ प्रेषणं गन्धमाल्यानां मृष्टभूषणवाससाम् । प्रलोभनं चान्नपानेर्मध्यमं साहसं स्मृतम् ॥ सहासनं विविक्तेषु परस्परमुपाश्रयः । केशाकेशिग्रहश्चैव सम्यक् संग्रहणं स्मृतम् ॥ स्त्रीपुंसयोर्मिथुनीभावः सङ्ग्रहणम् ।

मि॰ अवः संग्रहणज्ञानपूर्वकत्वात्तत्कर्तुर्दण्डाविधा-नस्य तज्ज्ञानोपायं तावदाह ।

या॰ पुमान्संग्रहणे ग्राह्यः केशाकेशि परस्त्रिया । सद्यो वा कामजैश्विद्धैः प्रतिपत्तौ द्वयोस्तथा॥२८३॥

मि॰ संग्रहणे प्रष्टुत्तः पुमान् केशाकेश्यादि-भिर्तिङ्गेर्ज्ञात्वा ग्रहीतव्यः । परस्परस्य केशग्रहणपूर्वि-का कीडा केशाकेशि । "तत्र तेनदिमिति सरूपे" इति बहुवीही सित "इच् कर्मव्यतिहारे" इति समासान्त इच्पत्ययः । अव्ययत्वाच लुप्ता तृतीया विभाक्तः । तथाचायमर्थः । परभार्यया सह केशाकोशिकीडनेना- भिनवैः कररहरूरान।दिकृतव्रणैः रागकृतीर्लिङ्गैर्वयोः संप्रतिपक्या वा ज्ञात्वा संग्रहणे प्रवृत्तो ग्रहीतव्यः। परस्रीग्रहणं नियुक्तावरुद्धादिव्युदासार्थम् ॥ २८३ ॥

बा० १। साहसमकरणादाह श्रुत्तीति । श्रुत्रेथा, प्रथमादि-भेदेन । \* तत्, स्त्रीसंग्रहणम् । \* मध्यमोत्तममिति । समा-हारद्वंद्वः । तत्राद्यमाह \* अदेशेति । अदेशे अकाले च संभा-षा संभाषणमित्यर्थः । \* निर्जने च, अरण्ये च । कवित्त-थैव पाठः । संभाषणामिति शेषः । कटाक्षेत्यत्राशिआद्यच् । स-कटाक्षावेक्षणित्यर्थः । परिस्त्रया इति षष्ठचन्तस्य सर्वत्रान्व-यः । कचित्रृतीयान्तपाठः ।

२। द्वितीयमाह \* पेषणमिति । \* मृष्टेति । शुद्धेत्यर्थः । समीचीनेति यावत् । भूपेति पाठान्तरम् । उभयविशेषणमिदम् ।

३ । तृतीयमाह 🌞 सहेति । शय्यासने इति पाठान्तरम् । # विविक्ते, एकान्ते । उभयान्वयीदम् । \* परस्परमिति । आ-लिक्ननहस्तावलम्बादिभिरन्योन्यसंश्रय इत्यर्थः । \* केशाके-क्षिग्रहः, क्रीहासंबन्धिग्रहणम् । # सम्यक्, अर्थवत् संपूर्णम् उ-चममिति यावत् । अत एव क्रेय उत्तमसंग्रह इति पाठान्तरम् ।

४। विशेषे उक्तेऽपि सामान्यस्य केनाप्यनुक्तत्वात्स्वयं सामान्यलक्षणं तत्स्चितमेवाह \* स्त्रीति । एवं सलक्षणं त्रै-विध्यमुक्ता मृलमवतारयति \* संप्रहेति । \* तत्कर्त्तुः, संप्रहण-कर्तुः । तत् संग्रहणम् । सामान्येनार्थमाह \* संग्रहणेइति । सप्त-म्युपपत्तये आह अमरेत इति । तद्विषये मरुत्त इत्यर्थः । वक्ष्य-माणाशयेनाह \* केशाकेश्यादिभिरिति । अर्थादाह \* छि-क्रेक्नीत्वेति। ननु केशाकेशीति किमर्थकं कथं वा तृतीयान्तम्, अत आह \* परस्परेति । एतछाभार्यमाह \* तत्रेति । सप्तम्यन्ते किन

याविषये सरूपे पदे तृतीयानते च क्रियाविषये सरूपे पदे इदं क्रियारूपं विश्वत्यर्थे समस्येते कर्मव्यतिहारे स बहुव्रीहिसं इति तद्र्थः । इतिशब्दाद्रयं विषयविशेषो रूभ्यते । \* इच् कर्मेति । कर्मव्यतिहारे यो बहुव्रीहिः तस्मादिच्समासानत इति तद्र्थः । क्रियाविनिमयः कर्मव्यतिहारः । इचि कर्मव्यतिहारे बहुव्रीहो पूर्वपदान्तस्य दीर्घ इत्यर्थकेन ''अन्येषामपि दृश्यते'' इत्यन्नेन पूर्वपदे दीर्घः । \*अव्ययत्वादिति । तिष्ठद्वप्रभृतिष्वच्पर्यय्यपाठाद्व्ययीभावत्वे ऽव्ययत्वे च तृतीयाया अनदन्तत्वेन अव्ययादाबिति स्नुगिति भावः ।

६ । तुर्यपादार्थं तृतीयं तदाह \* द्वयोरिति । \* प्रतिपत्ता-विति । सत्सप्तम्या फिलतमाह \* संप्रतिपत्त्येति । द्वयोः स्वै-रिणीजारयोः संप्रतिपत्त्या अङ्गीकारेणेत्यर्थः ।

७। ननु परग्रहणं व्यर्थ, स्वभायीयां तथाकरणे दोषाभा-वात् वेदयायां दोषस्य वक्ष्यमाणत्वात्, अत आह अपरस्नीग्रहण-मिति। अत एव परभाययेत्येवं तद्याख्यातम्। वैधपाणिग्रहणे एव भायीत्वात्। यद्यपि नियुक्तायां नखक्षतादिचिह्नाभावः घृताभ्यक्षविधानेन मिथुनीभावाविधानान्नखक्षतादिकरणस्य नि-पिद्धत्वात्, तथापि द्वयोः संप्रतिपित्तरस्तीति बोध्यम्। अवरु-द्वादिषु तु पूर्वोक्तानि सर्वाणि साधारणानि लिक्नानि सन्ति,

| (१) न्यायरक्तमाला-भीपाधसारिधिमिश्र वि० सं० (मीमांस                                                                      | ता २        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (८) ब्रह्मस्त्रभाष्यम्—बादरायणप्रणीत-<br>वेदान्तस्त्रस्य यतीन्द्र भीमद्विज्ञान-<br>भिक्षुकृत व्यास्यानम् । सम्पूर्णम् । | वदान्तः ) ६ |
| (९) स्याद्वादमञ्जरी-महिलयेणानिर्मिता सम्पूर्णा। (जैन                                                                    | दर्शनम्) २  |
| (१०) सिद्धित्रयम्-विशिषाद्वैत-ब्रह्मनिरूपण- )                                                                           | वान्तः) १   |
| (११) म्यायमकरन्दः । भीमदानन्द्बोधभट्टा-<br>रकाचार्यसंगृहीतः। आचार्यचित्सुख-<br>मुनिविरचितव्यास्योपेतः                   | ादान्तः) ४  |
| भागारघरापाध्यायराचतः। सम्पूणः                                                                                           | t:) 4       |
| (१३)विधिरसायनम् । श्रीअप्पयदीक्षितकृतम् । सं । ( मीमांस                                                                 | m) 2        |
| (१४)न्यायसुधा (तन्त्रवार्तिकटीका) भट्ट- सोमेश्वरविराचिता।                                                               | ांसा ) १६   |
| (१५) शिवस्तोत्रावली । उत्पलदेवविराचिता । ) ( वे भीक्षेमराजविरचितवृत्तिसमेता ।                                           | दान्तः ) २  |
| (१६) मीमांसावालप्रकाशः ( जैमिनीयद्वादशा- )                                                                              | मांसा ) २   |
| (१०) प्रकरणपञ्चिका ( प्रभाकरमतानुसारि-मीमांसादर्शनम् )                                                                  | महामहो-     |
| पाध्यायश्रीशालिकनाथमिश्रविरचितं, श्रीशङ्करभद्वकतो                                                                       | मीमांसा-    |
|                                                                                                                         | मांसा ) ३   |
| (१८) अद्वैतसिद्धिसिद्धान्तसारः । पण्डितप्रवरश्रीसदानन्दव्य                                                              |             |
| स्तत्कृतव्यास्यासमलङ्कृतश्च। (वे                                                                                        | दान्तः) ३   |
| (१९) कात्यायनश्रीतसूत्रम् । महामहोपाभ्यायश्रीकर्का-                                                                     |             |
| चार्यविरचितभाष्यसहितम्।                                                                                                 | १३          |
| (२०) ब्रह्मसूत्रभाष्यम् । श्रीभास्कराचार्यविरचितम् ( वेदान्तः                                                           | ) १         |
| स्यया (विद्यासागरी ) ति प्रसिद्धया समतम्।                                                                               | ान्तः ) १३  |
| (२२) आस्यातचन्द्रिका श्रीभट्टमञ्जविराचिता ।                                                                             | १           |
| (२३)श्रीलक्ष्मीसहस्रम्-बालबोधिनीध्यास्यया-<br>ऽवतरणिक्या च सहितम्।                                                      | <           |

| <b>3.8</b> | ब्रह्ममूत्रवृत्तिः मरीचिका श्रीव्रजनाथभट्टकृतो (वेदान्त )                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| २५         | क्रोडपत्रसंग्रहः । अत्र श्रीकालीशङ्करसिद्धान्तवागीशविरचितानि अनुमानजागदीवयाः प्रत्य-          |
|            | चानुमानगादाधर्याः प्रत्यचानुमानमाथुर्या व्युत्पत्तिवादस्य शक्तिवादस्य सुक्तिवादस्य शब्द-      |
|            | शक्तिप्रकाशिकायाः कुसुमाञ्चलेश्च क्रोडपत्राणि ः ( न्यायः )                                    |
| 38         | ब्रह्मसूत्रम्, द्वेताद्वेतदर्शनम् । श्रीसुन्दरभद्दरचितसिद्धान्तसेतुकाऽभिधटीकासाहतशीदेवाचार्य- |
|            | प्रणीतसिद्धान्तजाह्नवीयुतम् २                                                                 |
| २७         | षड्दर्शनसमुचयः । बौद्धनैयायिककापिलजैनवैशेषिकजैमिनीयदर्शन संचेपः । मार्थिभद्रकृत-              |
|            | टीकया सहितः । हरिभद्रमूरिकृतः ।                                                               |
| २८         | शुद्धद्वितमार्तण्डः प्रकाशव्याख्यासहितः । प्रमेयरत्नार्णवश्च 📝 🚶                              |
| २९         | अनुमानचिन्तामाणिन्याख्यायाः शिरोमणिकृतदीधित्याजागदीशी टीका । १३                               |
| <b>३</b>   | वीरमित्रोदयः । महामहोपाध्यायश्रीमित्रामिश्रविरचितः परिभाषा सस्कारप्रकाशात्मकः। १०             |
| ३१         | वीरमित्रोदयः । महामहोपाध्यायश्रीमित्रमिश्रविरचितः आह्निकप्रकाशः ५                             |
| ३२         | स्मृतिसारोद्धारः विद्वद्वरविश्वस्भरत्रिपाठिसंकालितः ।                                         |
| ३३         | वेदान्तरत्नमञ्जूषा । श्रीभगवन्पुरुषोत्तमाचार्यकृता ।                                          |
| ₹ ४        | प्रस्थानरत्नाकरः । गोस्वामिश्रीपुरुषोत्तमजी महाराजविरचितः                                     |
| ३५         | वेदान्तपारिजातसौरभं नाम ब्रह्ममीमांसाभाष्यं श्रीनिम्वाकीचार्यविरचितम् ।                       |
| ३६         | योगदर्शनम् । परमद्दंसपरित्राजकाचार्य-नारायणतीर्थविराचित-योगसिद्धान्तचिन्द्रका-समा-            |
|            | ख्यया संवितितम् । २                                                                           |
| ę 🖜        | वेदान्तदर्शनम् । परमहंसपित्राजकाचार्यभीरामानन्दसरस्वती स्वामिकृत ब्रह्माऽमृतवर्षिणी           |
|            | समाख्य व्याख्यासंविततम् ।                                                                     |
| ३८         | विश्वप्रकाशः । कोशः । विद्वद्वर श्रीमहेश्वरसुरिविरचितः ।                                      |
| ३९         | श्रीमुवोधिनी । श्रीवलभाचार्यविनिर्मिता । श्रीमद्भागवतव्याख्या गोस्वामीश्रीविष्ठलनाथदीचि-      |
|            | तविराचित टिप्पणीसिहता।                                                                        |
| 80         | वीरमित्रोदयः । महामहोपाध्यायश्रीमित्रमिश्रविराचितः पुजाप्रकाशः ।                              |
| 88         | वेदान्तसिद्धान्तसंग्रहः । अतिसिद्धान्तापरनामकः । श्रीब्रह्मचारिवनमालिमिश्रविरचितः । द्वैता-   |
|            | द्वैतदर्शनानुगतः । २                                                                          |
| 85         | स्वातुभवादर्शः । श्रीमत्परमहंसपरित्राज्काचार्य नारायणाश्रमशिष्यमाधवाश्रमविरचित ।              |
|            | स्वकृतटीकाविभूषितश्च । १                                                                      |
| 8.5        | याज्ञवल्करमृतिः। बालम्भट्टीसमाख्य वाख्यासमलङ्कृतृतमिताखरासहिता।व्यवहाराध्याय १०               |

पत्त्रादिप्रेषणस्थानम्

हरिदास गुप्तः, चौसम्बा, बनारस, सिटी,

THE



COLLECTION OF RARE & EXTRAORDINARY SANSKRIT WORKS.

No. 204.

# व्यवहार- बालभट्टी

इति प्रसिद्धया लक्ष्मीनामिकया पायगुण्डे इत्युपनामकेन वालंभट्टेन स्वपत्न्याः लक्ष्मीदेव्याः स्मारकत्वेन तन्नाम्ना रचितया बृहत्या टीकया सहिता मिताक्षरा

श्रीयुतगोविन्ददासमहाश्यपदर्शितरीत्या पर्वतीयनित्यानन्दपन्तेन परिष्कृत्य संशोधिता ।

VYAVAHRA-BÂLAMBHATTI
THE EXTENSIVE COMMENTARY ON THE MITÂKSHARÂ
WITH THE ORIGINAL

Bålambhatta Páyagunde Edited by

Pandit Nityanand Pant Parvatiya Under the supervision of Shri Govinda Das.

FASCICULUS XI-??

PUBLISHED & SOLD BY THE SECRETARY; CHOWKHAMBA SANSKRIT BOOK-DEPOT.

BENARES.

AGENTS: - OTTO HARRASSOWITZ, LEIPZIG: PANDI! A JYESHTHARAMA MUKUNDAJI BOMBAY: PROBSI HAIN & CO., BOOKSELLERS, LONDON.

Printed by Jai Krishna Das Gupta, at the Vidya Vilas Press.

BENARES.

Price Rupee one.



#### ॥ श्रीः ॥

-:0:-

आनन्दवनविद्योतिसुमनोभिः सुसंस्कृता ॥ सुवर्णाऽङ्कितभव्याभशतपत्रपरिष्कृता ॥ १ ॥ चौखम्बा-संस्कृतव्रन्थमाला मञ्जुलदर्शना ॥ रसिकालिकुलं कुर्यादमन्दाऽऽमोदमोहितम् ॥ २ ॥ स्तवकः—२०४

| 1 | भ्रस्यां चौखम्बा—संस्कृतग्रन्थमालायां प्रतिमासं पृष्ठशतके सुन्दरैः सीसकाक्षरैरुत्तमेषु पत्तेषु       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | एक: स्तवको मुद्रयित्वा प्रकाश्यते । एकस्मिन् स्तवक एक एव प्रन्थो मुद्रचते ।                          |
| 9 | प्राचीना दुर्लभाश्रामुद्रिता मीमांसावेदान्तादिदर्शनन्याकरणधर्मशाश्रसाहित्यपुराणादिग्रन्था            |
|   | एवाऽत्र सुपरिष्कृत्य मुद्रचन्ते ।                                                                    |
| ş | काञ्चिकराजकीयप्रधानसंस्कृतपाठशालाऽध्यापकाः पारिडता अन्ये च शास्त्रदृष्टयो विद्वांस                   |
|   | एतत्परिशोधनादिकार्यकारिणो भवन्ति ।                                                                   |
| ß | भारतवर्षियै:,ब्रह्मदेशीयै:,सिंहलद्वीपवासिभिश्चेतद्गाहकैर्देयं वार्षिकमग्रिमं मूल्यम्—मुन्ना: ७आनका:८ |
| ધ | अन्येर्देयं प्रातिस्तवकं " " १ " ०                                                                   |
| Ę | प्रापणन्ययः पृथग् नास्ति ।                                                                           |

#### साम्प्रतं मुद्रचमाणा प्रन्थाः— (१) संस्काररत्नमाला । गोपीनाथभट्टकृता खण्डे (२) शब्दकीस्तुभः। भट्टोजिदीक्षितकृतः १० (३) इलोकवार्तिकम् । भट्टकुमारिलविरचितम् पार्थसाराथिमिश्रकृतन्यायरत्नाकराख्यया व्याख्यया सहितम् । सम्पूर्णम् । (४) भाष्योपबृहितं तत्त्वत्रयम् । विशिष्टाद्वेत-द्रीनप्रकरणम् । श्रीमहोकाचार्यप्रणीतम्। श्रीनारायणतीर्थविरचितभाट्टभाषाप्रकाश-सहितं सम्पूर्णम् (वेदान्तः) (५) करणप्रकाज्ञ:। श्रीब्रह्मदेवावराचित: (६) भाद्यचिन्तामाणिः । महामहोपाध्यायश्री-गागाभद्रविरचिता। तर्क्रपादः(मीमांसा) २ (७) न्यायरत्नमाला श्रीपार्थसार्थामिश्रविर-चिता सम्पूर्ण: (मीमांसा)

(८) ब्रह्मसूत्रभाष्यम्-बादरायणभणीतवेदान्त-

सूत्रस्य यतीन्द्रश्रीमहिज्ञानभिक्षुकृतव्या-ख्यानम् । सम्पूर्ण । (वेदान्तः) (९) स्याद्रादमञ्जरीनिल्षेणानीर्मिता सम्पूर्णा २ (१०) सिद्धित्रयम्-विशिष्टाँद्वेतब्रह्मानिरूपणपरम् श्रीभाष्यकृतां परमगुरुभिः श्री ६ श्रीयामु-नमुनिभिर्विरचितम् । सम्पूर्ण(वेदान्तः) १ (११) न्यायमकरन्दः । श्रीमदानन्दबोधभट्टार-काचार्यसंगृहीतः। त्राचार्यचित्सुखमाने-विराचितःयाख्यापेतः (वेदान्तः ) (१२) विभक्त्यर्थनिर्णयो न्यायानुसारिप्रथमादि-सप्तविभक्तिविस्तृताविचार्रूप: श्रीगिरिधरोपाध्यायविरचित: ( न्याय: ) (१३) विधिरसायनम् । श्रीत्रप्ययदीक्षितकृतम्। सम्पूर्णम् ( मीमांसा ) (१४) न्यायसुधा ( तन्त्रवार्तिकटीका ) भट्टसी-

मेषवरविरचिता। (मीमांसा)

॥ भीगणेशायनमः॥ मिताक्षराटीकायाः शुद्धिपत्रम् ।

| भशुद्रम्           | गुदम्             | पृष्ठे    | पङ्गौ   |
|--------------------|-------------------|-----------|---------|
| दात्मसंस्कारा      | त्संस्कारा        | १६        | २२      |
| दानेषु इत्यनन्तरम् | अदृष्टार्थेषु     |           |         |
|                    | इत्यधिकमपेक्षितम् | e\$       | २२      |
| दणाो               | दण्ड्यो           | २४        | ?5      |
| <b>का</b> चिक      | काचित्क           | २४        | 38      |
| <b>यह</b> वीहिः    | बहुव्रीहिः        | <b>30</b> | 9       |
| न भवति             | भवति              | 88        | 8       |
| स्याद              | त्याइ             | 42        | 38 · 37 |
| चैवं विधे          | चैवंविधे          | ५३        | •       |
| <b>भ</b> वः        | भावः              | 43        | १७      |
| <b>बह्</b> वीहिः   | विषेति बहुव्रीहिः | ६०        | १८      |
| म्रमो              | भ्रमो             | 59        | 22      |
| विषयो              | विषययो            | 60        | ??      |
| स्पर्यः            | त्यर्थः           | 67        | 6       |
| त्यन्वयः           | त्यत्रान्वयः      | 66        | 8       |
| यद्वा              | यद्वाऽनेन         | ९२        | १६      |
| स्वत्वेमव          | स्वत्वमेव         | 96        | २५      |
| त्रत               | तत्र              | १०५       | 8       |
| <b>उ</b> पनिधिना   | <b>उपनिधित</b>    | १०७       | २       |
| परस्तहे            | परइस्ते           | 200       | 9       |
| निवर्गासनं         | निर्वासनं         | ११६       | १५      |

| अशुद्रम्         | शुद्धम्                | पृष्ठे                   | पङ्गौ |
|------------------|------------------------|--------------------------|-------|
| एतेन             | एवेन                   | १३३                      | २२    |
| देशातरं          | ंदेशान्तरं             | १३९                      | Ę     |
| त्यर्थे:         | त्यर्थः                | १४७                      | २     |
| सत्समत्वं        | तत्समत्वं              | १५१                      | 0, 10 |
| व्युत्त्यत्तावपि | <b>ब्युत्पत्ताव</b> पि | १५९                      |       |
| द्विविधमित्यर्थः | द्विविधमितिमिछित्वा    | १५९                      | 33    |
|                  | ऋणादानं सप्तविधामित    | यर्थः                    |       |
| भृतिर्वतनम्      | भृतिर्वेत <b>नम्</b>   | १६४                      | १०    |
| तद्रिवथ          | तद्भिय                 | २७८                      |       |
| सबन्धः           | संबन्धः                | १७९                      |       |
| द्व्याणि         | · द्रव्याणि            | १८०                      | •     |
| मश्लेषे:         | प्रइलेष:               | 368                      | १२    |
| प्राप्तिभाव्या-  | प्रातिभाव्या-          | २०५                      |       |
| जांयति           | जायेति                 | २०७                      | 3     |
| 'नुमत्येक्षा     | नुमत्यपेक्षा           | २०९                      |       |
| स्यादिति         | स्यादितिसंततिः         | २१९                      | २४    |
| आत्यन्तिककमिति   | आत्यन्तिकमिति          | <b>२</b> ३.०             | १६    |
| आधिशब्दो         | अथशब्दो                | २३१                      |       |
| सूचिम्           | स्रचितम्               | २३२                      |       |
| सरृद्दीति        | सद्दीति                | २३६                      |       |
| <b>रृद्दी</b> ति | <b>ब्रद्ध</b> ित       | २४१                      |       |
| द्यद्विशेष-      | वृद्धिशेष-             | <b>२४१</b><br>२८०        | 38    |
| स्यृष्ट          | स्पष्ट                 | २८०                      | २५    |
| घर्म             | धर्म                   | <b>२८१</b><br><b>२८६</b> | ६     |
| विश्वरूपार्यः    | विश्वरूपाचायेः         |                          |       |
| साहसावित्यर्थः   | द्वौमध्यूमौसाहसा-      | २९१                      | 3     |
|                  | वित्यर्थः              |                          |       |

| अगुद्धम्                  | गु <b>द्धम्</b>          | पृष्ठे | पङ्गी  |
|---------------------------|--------------------------|--------|--------|
| मध्यमाणि                  | मध्यमणि                  | 292    |        |
| चात्राण                   | चाब्राह्मण               | 268    |        |
| इत्यनेमा                  | इत्यनेना                 | 33?    | २५     |
| आह                        | आह                       | 335    |        |
| चस्त्वर्थी                | चस्त्वर्थे               | ३५२    |        |
| <b>ज्ञा</b> पकेनाय        | . ज्ञापकेनायं            | ३६६    |        |
| सत्या एव                  | सत्य एव                  | ३६७    | 3.8    |
| "अलुब्धाइति" इत्यस्यानन्त | रं ''छेदः । नृपे इति     | ३६७    | 28     |
|                           | विषयसप्तमी । नृपम्       | इति''  |        |
|                           | इत्यधिकमपेक्षितम्        |        |        |
| तावतसूत्र्या              | तावतसूत्रेण।सप्तसूत्र्या | १७६    | २      |
| <b>मिववक्षितामित्याह</b>  | मविविक्षितं किंतु तद्ध-  |        | १७     |
| •                         | टितःवमात्रं विवक्षिता    |        |        |
| समाहाद्वन्द्वः            | समाहारद्वन्द्वः          | 800    | १०     |
| लौिकमेव                   | लौिकमेव                  | ४२४    | १२     |
| विभा-                     | विभागा                   | ४३२    | २५     |
| १२                        | 3.3                      | ४३९    | १५     |
| <b>मृ</b> लाञ्चयक         | मूलाशयाशयक               | 885    | 6      |
| " अव इति। " इत्य-         | "* सर्वस्मिनिति।         | ४५४    | १०     |
| स्यानन्तरं                | जीवदजीवद्विभागे इत्यर    | र्भः"  |        |
| ,                         | इत्यधिकमपेक्षितम् ।      | ŧ      |        |
| "समांशिन"इत्यस्यानन्तरं   | ''पैतृकंतु।पिताद्रव्यमन  | - ४५८  | 6      |
|                           | वाप्तमवाप्तुयात्।" इ     | त्य-   |        |
| 0 , 10                    | धिकमपेक्षितम् ।          |        |        |
| त्वाधिकारात्              | · त्वधिकात्              | ४५९    | 86     |
| वाक्येभ्यः॥               | ्वाक्येभ्यः              | ४५९    | न्द्रभ |

| अग्रुद्धम्                    | गुद्रम्                  | पृष्ठे    | पङ्गी |
|-------------------------------|--------------------------|-----------|-------|
| रवगमात् कालान्तरे             | ्रवगमात् । कालान्तरे     | ४६०       | 6     |
| प्रकीतिताः                    | मकीर्तिताः               | ४६०       | २०    |
| दायादि                        | दायादादि                 | ४६९       | ११    |
| शेषेत्वादेव                   | शेषत्वादेव 🖯             | ००४       | \$8   |
| <del>व</del> त्वचि <u>त</u> ् | त्कचित्                  | ४७२       | १३    |
| किश्चित्                      | रिकश्चि <b>त्</b>        | Sos       | ९     |
| न्यूनतां                      | मौलचेन संग्रहात् न्यूनत  | ३०४।      | १२    |
| मेध्यातिथ्यादे-               | मेधातिथ्यादे—            | 866       |       |
| पिच्यभिस्यै-                  | पित्र्यमित्यस्यै-        | ४९२       |       |
| दन्यवहित                      | दव्यवहित                 | ४९३       | २१    |
| त्राह्मणी े                   | त्राह्मणी                | ५०३       | १९    |
| बद्दर्थाल्पा                  | बहल्पार्था               | ५०९       | 9     |
| तन्नाशादन्यस्याधिकारीति       | तन्नाशादन्यस्या          | ५२०       | १६    |
|                               | धिकारिणोऽभावात्त-        |           |       |
|                               | स्याप्ययमेवाधिकारीां     | ते        |       |
| विजातीयात्                    | विजानीयात्               | ५३८       | २०    |
| दितिति                        | दिति <b>`</b>            | ५३९       | 8     |
| मह                            | माह                      | ५३९       | 9     |
| सहैवति                        | सहैवेति                  | ५४३       | . 7.  |
| ''मातेति'' इत्यनन्तरं         | ''तदन्यतरेणेत्यपि बो     | <b>i-</b> |       |
|                               | ध्यम् । * उत्सृष्ट इति।" |           | 19    |
| 111170 1200                   | ्रत्यधिकमपेक्षितम्।      | ५४७       | १०    |
| चोऽन्वान्वये                  | चोऽन्वाचये               | 986       |       |
| कातीन                         | कानीन                    | ५५१       |       |
| रिक्रथा                       | , रिक्था                 | ५५३       | .28   |
|                               |                          |           |       |

| अध्दम्                     | श्रुदम् ं                           | पृष्ठे पङ्गी |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------|
| भेत्रजैथव                  | क्षेत्रजश्रीव                       | ५५९ १३       |
| म्लकृत                     | मूलकृता 🕝                           | ५६२ . ५      |
| तद्रपत्वाच                 | तद्र्पत्वाच                         | ५९३ २३       |
| <b>उरार्धेन</b>            | उत्तरार्धेन                         | ६०१ र३       |
| इत्यन्तन "                 | इत्यन्तेन                           | ६१४ ३        |
| विरोधोपत्तेः               | विरोधायत्तेः                        | ६२५ १३       |
| <b>प्रवत्तर्ते</b>         | <b>मब</b> र्तते                     | ६२८ २२       |
| भार्यासुतविद्दीनस्यतनयस्य  | भार्या सुतविहीनस्य                  |              |
|                            | तनयाऽस्य                            | ६३६ १३       |
| अत्र                       | तत्र                                | ६४५ ७        |
| <b>र</b> ष्टान्तेन         | <b>ं</b> हष्टान्तेनद्वन्द्वसत्त्वेन | ६४५. ११      |
| परत्वं                     | परत्वं न श्रोत्रियमाः               | त्र-         |
|                            | प्रत्वं 🚽 🗼                         | ६४९ २३       |
| <b>मोक्त</b> च्छि <b>म</b> | <b>मोक्त</b> ि छन्न                 | ६५८ १५       |
| <b>यर्तु</b> भन            | भर्तुर्धन                           | ६६० १०       |
| रितासु                     | रितरासु                             | इव्ह १०      |
| मपौत्रौ                    | <b>प्र</b> पौत्रो                   | ६६१ १२       |
| <b>मदश्चर्न</b> .          | <b>मदर्शन</b>                       | इह१ १६       |
| <b>माप्नुपुः</b>           | माप्नुयुः                           | ६६४ १०       |
| पित्रो                     | पित्रे                              | ६६४ १६       |
| द्वादश द्वादंश             | द्राद्य                             | ६६६ ८        |
| विभभक्त                    | विभक्त                              | ६७४ ५        |
| सधनत्वे च                  | साधनत्वेनिर्धनत्वे च                | ६७९ १५-१६    |
| क्षेत्रजश्री               | क्षेत्रजञ्जेव                       | ६८७ १३       |
| वध्या                      | वन्ध्या                             | ६९३ २०       |
| पर्मित                     | परमिति                              | ६९५ र        |

| अशुद्धम्                 | ग्रुद्धम् 🕝              | पृष्ठे | पङ्गी   |
|--------------------------|--------------------------|--------|---------|
| पुंस्त्वे                | पुंस्त्वे                | ६९८    | 28      |
| श्रेयसः                  | अत एव-श्रेयसः            | ६९८    | १६      |
| सुका .                   | मुका                     | ७१२    | 26      |
| १३                       | १२                       | ७२३    | १०      |
| विशेषपादि                | . विशेषमादि              | ७२५    | 28      |
| व्यासेत ,                | व्यासेन                  | ७३५    | ષ       |
| भ्रातराविति              | भ्रातरावितिपुत्राविति    | ते७४६  | १४      |
| वीक्षणम्                 | वीक्षणे (मनु. ९।११)      | ७५३    | १३      |
| दौहित्रीणामेव            | दौहित्राणामेव            | ७५३    |         |
| जनकाङ्घाया               | जनकाकाङ्घाया             | ७५४    | .20     |
| भिनानाय                  | भिप्राय                  | ७५५    | ९       |
| तत्।                     | तत्। मानाभावात्          | ७६३    | २२      |
| पिडे                     | पिण्ड                    | ७६९    | १२      |
| व्यारव्यातु .            | व्याख्यातु ्             | ७८२    | 18      |
| त्याह * प्रत्यासन्नेति । | त्याह * समेति । तत       | रथं-   |         |
| ,                        | माह * प्रत्यासन्नेति     |        | १८      |
| पाठान्तम्                | पाठान्तरम्               | ७९३    | १४      |
| ''त्रेत्यर्थ''इत्यनन्तरं | ं "*साक्षीति। तेषां त    | ात्रै- |         |
|                          | तद्विरुद्धदण्डविधेर्मूलो | क्त-   |         |
|                          | ं दण्डस्यतन्मात्रविषेयत  | व- :   |         |
|                          | मेवयुक्तमित्यर्थः" इत्या | धे.७९५ | १४      |
| हेता                     | हेतो                     | ८०६    | -       |
| परसस्योति                | पणस्येति                 | ८०६    | १३      |
| मत्याहण                  | त्रत्याहरण               | ८३६    |         |
| 'इतरैरिति"इत्य-          | ''अनतिप्रसङ्गायाह#ग      | ा-८६०  | २३      |
| नन्तरं                   | णान्तर्गतीरिति"इत्या     | वकमपे  | क्षेतम् |
| .0 0 00                  | 0 000                    |        |         |

श्रीणशक्तिरिति

क्षीणशक्तिमिति ८९४ १८

|                                                                                                                                                           |                    | _5         | -4    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|
| अग्रद्धम्                                                                                                                                                 | थदम्               | पृष्ठे     | पङ्गौ |
| जात इति                                                                                                                                                   | जात                | ९०६        |       |
| व्राणा                                                                                                                                                    | <b>ब्राह्मणा</b>   | ९०६        |       |
| ब्राह्माण                                                                                                                                                 | ब्राह्मणा          | ९०६        | २३    |
| तद्विज्ञाय 🐈 🔻                                                                                                                                            | तदिहाय             | ९१४        | 8     |
| माइ * पिप्पलेति                                                                                                                                           | माह * चेति। तत्स्व | रूपमु-     |       |
|                                                                                                                                                           | क्तभिन्नमाइ #पिप्प | लेति ९१७   | २१    |
| <b>क्षब्दे</b> न                                                                                                                                          | शब्देन             | ९२३        |       |
| भव्देनाहते                                                                                                                                                | शब्देनाहूते        | ९२७        | ??    |
| द्विविधस्य                                                                                                                                                | द्विविधस्यपण्यस्य  | ९४५        | १२    |
| जलेज                                                                                                                                                      | जलजे               | 949        | ?     |
| तत्फ्लित                                                                                                                                                  | तत्फिलित           | ९५७        | १६    |
| भारः                                                                                                                                                      | योभारः             | ९६२<br>९७४ | २     |
| वधस्यास्या                                                                                                                                                | वधस्या             | ९७४        | ३     |
| अवीतके                                                                                                                                                    | अविवीतके           | ९.७इ       | 88    |
| व्यंसकादि                                                                                                                                                 | व्यंसकादि          | ९८०        | १४    |
| स्रीणांमहाकुलजातानां                                                                                                                                      |                    |            |       |
| मनुष्याणां <b>विशेषेण</b>                                                                                                                                 |                    |            | ,     |
| स्रीणां महा-                                                                                                                                              | स्त्रीणां महा-     | 966        | ११    |
| किण्वनां                                                                                                                                                  | किण्वानां          | ९८९        | १६    |
| <b>*</b> 4 <del>1</del> | भक्तम् अन्नम्। *   |            |       |
|                                                                                                                                                           | प्रमेभक्ते,        | ९९०        | 88    |
| <b>* अरुद्धास्विति</b>                                                                                                                                    | * अवरुद्धास्विति   |            |       |
| परिहाय                                                                                                                                                    | परिहाराय           | १०२९       |       |
| क्षेपकेणेपि                                                                                                                                               | क्षेपकेणेति        | १०३८       |       |
| विश्वेषान्तरर                                                                                                                                             | विशेषान्तर         | १०४७       |       |
| 14441411KK                                                                                                                                                | । नवा नागार        | 1.00       | 11    |

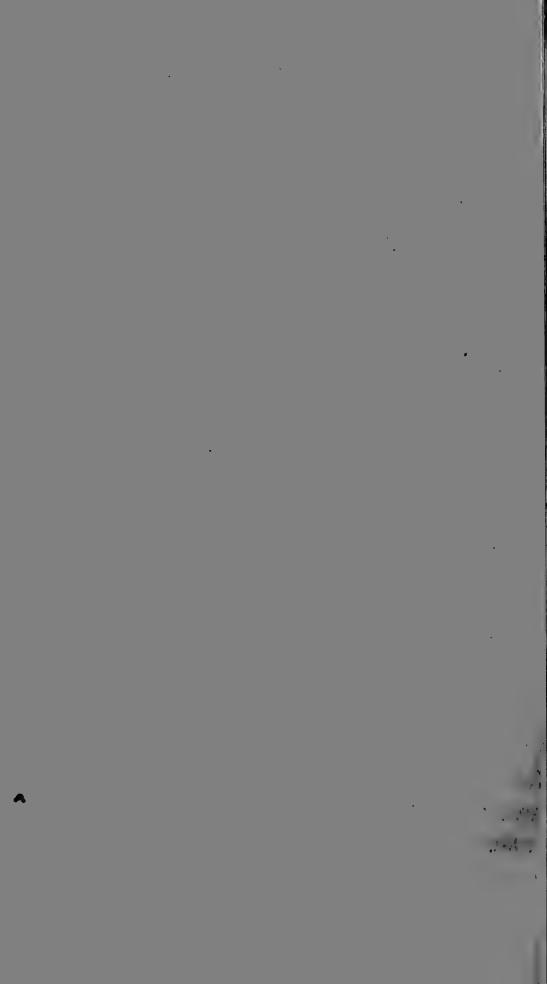

# मिताक्षरायाः शुद्धिपत्रम् ।

| अशुद्धम्                | शुद्रम्                  | पृष्ठे पङ्गी |
|-------------------------|--------------------------|--------------|
| कर्त व्यम्              | कर्तव्यम्                | ७ २०         |
| लोभाह्रिप्सा            | लोभाद्रा लिप्सा-         | १३ १३        |
| संत्रासात्स्य           | संत्रासादा स्मृ-         | १३ १४        |
| शतमष्टोत्तरं भवेत्      | द्वाञ्जिशद् धिकंशतम्     | १९ ३         |
| दर्शति                  | दर्शयति                  | १९ ६         |
| प्रत्यर्थिन इत्यस्यावतर | णम् " प्रत्यर्थिनिसुद्रा | लेख्य-       |
| पुरुषाणामन्यतमेनानीते-  |                          |              |
|                         | किं कुर्यात् इत्यत       | आह ।"        |
|                         | इत्यपेक्षितम्            | २५ ९         |
| एवश्र                   | एतच                      | २९ १         |
| बहृबीहिः                | <b>बहु</b> व्रीहिः       | ३० ७         |
| न सत्यं                 | सत्यं                    | ३६ १०        |
| अत्र                    | अत्रच                    | \$ 0 ₹       |
| यत्र                    | यत्रच                    | ३७ १६        |
| प्रतिदास्यामि           | दास्यामि                 | ₹6 9         |
| ज्ञात                   | जात                      | ४० ८         |
| ततोऽर्थी                | तथा, अर्थी               | 80.55        |
| अर्थिनं                 | अर्थिने                  | ५७ ११        |
| दण्ड्यश्चापि            | दण्ड्यस्यापि             | ६४ ९         |
| दाप्यः                  | दण्डं दाप्यः             | ६८ २०        |
| देकशान्तरे              | देकदेशान्तरे             | ७१ २२        |

| अशुद्धम्                  | शुद्धम्           | पृष्ठे | पङ्गौ |
|---------------------------|-------------------|--------|-------|
| करणाना                    | करणानां           | 96     | 9     |
| साधवसान्यथा               | साधकंनान्यथा      |        |       |
| स्वामि <b>ना</b>          | स्वामिनां         | 60     | 8     |
| १२४                       | १२५               | १०९    |       |
| एतेषां                    | एतेषांच           | १०९    | १०    |
| साहसः                     | साहसे             | १०९    | २२    |
| प्रसङ्गान्                | संभवात्           | १२०    | १७    |
| संपूर्ण                   | संपूर्णता         | १२३    | 16    |
| पुरुष-                    | पुरुषे            | १२४    | २५    |
| परेतः                     | परेतः स्यात्      | १३६    |       |
| इष्टवियोगोऽनिष्ठप्राप्ति- | इष्टवियोगा- ११    | 38 40  | 25-6  |
| <b>स्तज्जनितं</b>         | निष्टप्राप्तिजनि  | नं     |       |
| प्रवेशयाति                | प्रविद्याति       | १४२    | ११    |
| <b>च्याधिकार्ये</b>       | धर्मकार्ये        | १४२    | \$8   |
| ऋणदान                     | ऋणादान            | १५७    | 8     |
| दृष्ट्वः                  | द्रष्टच्यः        | १५८    | ૭     |
| ३ अधुना                   | अधुना             | १६५    | ५     |
| मधर्णेन                   | मधसर्णेन          | १६९    | 20    |
| द्मश्रमंशं                | दशममंशं           | १७३    | २     |
| मातृपितृ                  | मातापितृ          | १९१    | 3     |
| योषिद्ग्राहो यश्चतसृणां   |                   | १९२    |       |
| समांशिकाः                 | समांदाकाः         | २०५    | . 4   |
| कस्मिश्चित्ततः            | कस्मिश्चित्तत्सुत | २१४    | 29    |
| विद्वासर्थे               |                   | २२२    |       |
| अधमणें ऽधिकियते           | अधमर्णेनोत्तमणे   |        |       |
| ,                         | ऽधिकियते          |        | , ·   |

| अशुद्धम्                              | शुद्धम्                               | पृष्ठे | पङ्गे    |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|----------|
| नत्वेवाधो                             | नत्वेवाधी                             | २२६    |          |
| <b>क</b> ध्वे                         | ऊर्ध्व धनं                            | २३६    |          |
|                                       | _                                     |        |          |
| सबन्धी                                | सम्बन्धी                              | २५९    |          |
| ७६                                    | ७८<br>तत्रोक्तोऽर्थदण्ड               | २७६    | •        |
| तन्त्रोक्तो दण्ड                      |                                       | 200    |          |
| त्रिभिरेरेव<br>———                    | त्रिभिरेव                             | ३१२    | _        |
| लेरव्य<br>असम्बद्धी सम्बद्धाः         | े लेख्य<br>उत्तमणोवाउपगतं             | 386    |          |
| अधमणी वाउगपतं                         |                                       | 322    |          |
| क्मः<br>आदित्यभिमुखं                  | क्रमः<br>आदित्याभिमुखं                | 396    |          |
|                                       |                                       | ३९७    |          |
| परिहर्घ                               | परिहार्य                              | 396    | ,        |
| ताम्र<br>जीवत्यपि                     | तत्र<br>जीवत्येव                      |        | 20       |
| मुणावशिष्ठ<br><b>मृ</b> णावशिष्ठ      | ्र मृणावशिष्ट<br>- मृणावशिष्ट         | 880    |          |
| भोक्ते                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ४५२    |          |
|                                       | भोक्रे                                | ४६६    | •        |
| नचात्म<br>''ब्राह्म णोत्पन्ना''इत्यन- | ्न चात्रात्म                          | 400    | <b>२</b> |
|                                       |                                       |        |          |
| न्तरं                                 | स्युः भ्वेयुः। एतदुः                  |        |          |
|                                       | ब्राह्मणेन ब्राह्मण्या                |        |          |
|                                       | इत्यधिकमपेक्षितम्                     | १५०७   | २२       |
| अनेन                                  | अनेन विधानेन                          | 489    | १३       |
| पूर्ववत् तथैकं                        | पूर्ववत् । तथैकं                      | ५३४    | Ę        |
| एतेषां                                | एषां                                  |        | २५       |
| पूर्वस्मिन् पूर्वस्मिन्               | पूर्वस्मिन्                           | ५३५    |          |
| दयासत्पिडं                            | द्यात्तत् पिण्डं                      | 408    |          |
| कार्तिताः                             | कीर्तिताः                             | 499    |          |

| अशुद्धम्            | शुद्धम्            | पृष्ठे | पङ्गी |
|---------------------|--------------------|--------|-------|
| इति । अनेन          | इत्यनेन            | ७७८    |       |
| पुस्तक              | पुस्तकादि          | ७०६    |       |
| नारदेनापि           | नारदोऽपि           | ७२२    | ૪     |
| पूर्वीक्त           | पूर्वपूर्वोक्त     | ७४१    | १६    |
| मृतप्रज             | मृताप्रज 🔻         | ७७१    |       |
| प्रभेदनादादी        | प्रभेदनादौ         | ७९८    | १६    |
| अत एवाह             | अत एवाह (ना.       |        |       |
|                     | व्यव. १४।८)        |        |       |
| भक्तदासीनां         | भक्तदासादीनां      | ८४८    | 9     |
| षावत्               | यावत्              | ८६८    | १७    |
| स्तएव               | स्तएवं कित-        |        |       |
|                     | वाएव               | ७७७    | २०    |
| गृहात्वा            | गृहीत्वा           | ९०७    | १८    |
| पोदन                | पादेन              | ९०७    | २३    |
| वोल्लङ्घ            | चोलङ्घय            | .८५०   | 6     |
| जिघुक्षति 💮 💮       | नजिचृक्षति         | 989    | 9     |
| द्रष्ठव्यः          | द्रष्टव्यः         | 686    | १७    |
| ्निः <b>ष्कारणं</b> | निष्कारणं          | १६८    | 28    |
| घातैयेत्            | घातयेत्            | ९७२    | १७    |
| विवीत               | विवीते             | ९७६    | १२    |
| १२२                 | ३२२                | ९८३    | G     |
| दाप्या              | दाप्यो             | १००५   |       |
| सभ्या इत्यनन्तरं    | यदातु राजानुमत्य   | पाव्य- |       |
|                     | वहारस्य दुईष्टत्वन | तदा स  | र्वे  |
|                     | एवं राजसँहिताः     |        |       |
|                     | दण्ड्या इत्यधिकम   |        | j.    |
|                     |                    |        | 20    |
|                     |                    |        |       |

#### INTRODUCTION.

### The real character of Hindu Law.

The true nature of the works going under the name of Hindu Law-Dharma-Shāstra-and the trend of mind of its composers, has not been realised by any of its European students, be they merely Orientalists interested in a new body of thought, or lawyers who have to administer that law. If the old-world Shāstrīs, the hereditary custodians of the learning, do not recognise its doctrinaire character, it should, be no wonder, seeing that long and firmly established vested interests of the priestly class are involved. But when the English-trained Hindu lawyers who have no axe of their own to grind like the Shāstrīs, for they come from every caste and sub-caste, and are more or less conversant with at least the customs prevalent in their own special sub-caste, when even these fail to see that the whole body of Dharma Shāstra is artificial, ritualistic in nature, deduced not from experience of life, but the necessities of the conventions of Nyāya Shāstra and Mîmānsā one can only wonder at the sort of training given in a score of law colleges in the country, turning out many hundreds of LL. Bs. every year. There must be something radically defective in the training. when the glamour of these ceremonial-choked priestly books is so strong that the great divergences between the actual daily practice of the community and the 'pious wishes' and precepts of ecclesiasticism, are as blindly passed over as if they were altogether non-existent. A faint echo of this exists even in the west, for European law has its fictions, its Canonical fetters and word-splittings and scholastic pedantries and antiquated technicalities inherited from the dark ages in great abundance, even yet.

A few concrete examples will help to bring home to the reader the validity of the remarks made above. Take the

case of marriages. Every day, all over the country, in every caste and sub-caste-not excluding the Brahman,-marriages have been, and are, and will continue to be, celebrated in spite of all the law-book regulations against them, within the 'prohibited' degrees. Does any sensible person regard these as sinful concubinage? Take the case of adoption. If there is no money at stake, not a single one of the defenders of Dharma considers it worth while disputing an adoption in a British law Court however contrary to the Smriti-rules it may be. But if there is valuable property concerned, then the reversioners wake up to the enormity of the 'sin' committed by the adoptee and fight the adoption right up to the Privy Council, leaving no stone unturned in their efforts to see that Sadāchāra (holy usage) is not flouted! Take again the diametrically opposed rules of Inheritance as propounded by the Mitakshara and the Daya-bhaga. How many Bengal fathers disinherit their children and dispose of their properties in any but the way of natural affection; how many Mitakshara children demand partition In the lifetime of their fathers? Not one in a hundred thousand. According to the good old law, no Shadra can own property or inherit. Is this followed? Yet again, while every Sanskrit law book is as explicit as it can possibly be with regard to the inheritance of Stridhan, in practice it is a dead-letter all over India. Another huge fiction, is the joint-When the European who is used to setting up a house of his own as soon as he marries, sees all the male children of a family, married or not, living together under the rule of the head till the latter dies, he imagines that the joint-family is real and not merely nominal; the Hindu law actually favours the early disruption of joint families from theological motives and is in fact quite opposed to the system.

Not even the Feudatory Indian States follow the Smriti injunction about appointing only Brâhmans as Ministers and

Judges. Similarly all over the country, the teacher is no longer only the Brahman, even the Vedas being taught by Europeans; and no wonder, seeing that the most carefully critical Vedic studies are the fruits of German, American and English universities.

The works on Dharma-Shāstra are not primarily meant for the adjudication of worldly interests—these are merely unavoidable and unpleasant incidents in a life meant to be devoted to spiritual purposes. The Dharma Satras, which are the earliest expositions of 'law' in a separate form are every one of them composed for the guidance of the Brahmans belonging to the many different charanas, 'schools' of the Vedas, into which the sacerdotal community was very early broken up. The metrical Smritis are reconstructions of these Satras, to suit a later age and like them are overloaded with minute directions about rituals, ceremonials, penances and purifications. But there is one basic difference between the two. The Sûtras are the especial property of the charanas, not so the Smritis. These latter have advanced somewhat from the position of the Dharma Sûtras, and have been forced to open their eyes to the glaring deficiencies of these Sûtras with regard to worldly matters, and so driven to provide remedies, and as they were not advanced enough to drop the theological side, they emphasised that also along with the filling up of the gaps in the civil law, They also took on the character of school-books at the same time for the instruction of all students irrespective of their Shakhas. They had also dropped minutiæ in favour of general statements, for these with the continuous disappearance of the Charanas were losing their interest and authority. Be it remembered however that the Dharma-Satra and the metrical Smriti periods are not always mutually exclusive but that they overlap to some extent. All Civil and Criminal offences are looked at from the point of view of an ecclesiastic in both and consequently regarded as Sin and to be explated not for their bearing on the social and civil life of the com munity but for their effect on the offender's life after death. The modern European juridical concept of law—civil, criminal, commercial—directly concerned with the daily life of the community, wholly unconcerned with its theological entanglements, never arose before the minds of its priestly administrators.

The late Mr. Mandlik's contention in his Hindu Law when controverting the position of authority assigned to the Dattaka Mîmānsā of Nanda Pandita and standing up in defence of the Bhattas, the authors of works belonging to the Mayūkha school of law, that they were men belonging to the people and hence in touch with the life of the world, whose expositions of the law should be taken as accurate and therefore authoritative, is wholly untenable. There is nothing to choose between one latter-day Pandit and another. They, one and all, belong to the same class of closet scholars and lawyers, untouched by the myriad activities of the world. Vyavahāra occupies but a small fragment of their energies and their learning—which is all spent on Achara and Praya-Take for instance the well-known Viramitrodaya; shchitta. the Vyavahāra portion—which is the biggest of all known works on that subject-occupies barely one-twentieth of the space of that enormous digest which is twice the size of the Mahābhārata. Similarly the Vyavahāra-Mayūkha is but a tiny fragment of the Bhagavanta-Bhāskara. - Not a single one of these multitudinous commentaries and digests is ever betrayed into taking any notice of the outside world. There is never a hint of any other system of law being prevalent in the country or known to the authors. Islam was predominant, but no mention is made of Islamic law. The magnificent empire of Vijayanagar was utterly destroyed and its splendid capital razed to the ground to be a source of archeological wonder to later generations; but never a word about the deadly struggle in the works of the protege of the Emperor the "omnicient" Madhava and his brother Sayana. So also the Vîramitrodaya, the Saraswati Vilâsa, and every

other work. The death-grapple of Vîra Sinha Deva of Orchha with the great Akbar and the submission of the Bundelas, or the devastation of Orissa and the overthrow of the power of Pratâp Rudra Deva is silently passed over. While Hindu Kingdoms were falling like nine-pins round him, the Brâhman was busy carefully calculating the exact amount of expiation necessary for the helpless individual who had become impure by the touch of the house lizard (pallî-patan), the idea of national welfare never rose before him. Omenology, Astrology, and Theology these three were the forces that brought grist to his mill, and they were worked for all they were worth, and this they did by effectually enslaving the intelligence of the people, by killing out all liberty of action and by killing out all joy in life by a pessimistic philosophy. The germs of a corporate national life were effectually blasted.

And it is no wonder that it is so. For while the Smritis, with very few exceptions, as for instance Devala, were written under an overpowering sense of the meanness and worthlessness of the life of the world by their ascetic-minded Rishi authors and hence dwelt very largely on and gave a quite disproportionate space to super-worldly concerns, these latter-day commentators, not even excepting Medhātithi whose voluminous Manu-bhāshya was composed in the 9th century A. C. while the first Islamic invasion of India occurred in the 7th century A. C. (for the prior Nārada-bhāshya of Asahāya is only met with in a form 'restored' by Kalyana Bhatta, and even of this no complete and correct MSS. are available,) also took the same lines, but for very different reasons. Even Medhātithi is reputed to have been 'restored' by the Court Pandits of King Madan Pāla of Digh, a jāt sovereign of the 15th century A. C., by which time the Bhashya is said to have become very corrupt. But this restoration, as the late Prof. Buhler has remarked in his very informing introduction to his translation of Manu, means probably nothing more than that copies of

the work had become very scarce and fragmentary and that the king completed his own palace library copy with the help of a manuscript brought from some distant place. Hindu law never had a chance of orderly evolution and growth.

Every one of these Commentaries and Digests was composed after the Moslem hordes had begun to pour into India, from the 7th Century A. C., and down to the days of full conquest and consolidated rule and then its final destruction at the hands of the English in 1857 A. C., when the last Delhi Emperor was deported and both his young sons shot, and the Government of the country assumed by the British Crown. During the thousand years of Moslem rule orthodox Hinduism was thrown back upon itself. It could not assimilate these ravaging conquerors as it had done the divers races that before their time poured into India. The Brâhman regarded with terror and horror the Islamic flood that wiped out the ancient landmarks for ever. He would not reconcile himself to the new order of things and being hurled from his seat of unquestioned power, retired within his carapace, and his outlook on the world steadily narrowed till it was confined to the four walls of his room. Denied an outlet to his keen intellectuality; and his superabundant energy and humiliated by being thrust into the background by those whom he deemed unpolished barbarians, Mlechchhas, who respected none of his conventions, and in fact took a delight in outraging them as often as they could, he concentrated his attention more and more on acquiring "other-world" riches. these means he not only succeeded in keeping the respect of the non-Brâhman, as the custodian of his ancient faith which was being so ruthlessly uprooted, but succeeded far beyond his probable original intention. He riveted his authority so strongly that he came to be regarded as Divine to whom more than respect-unquestioned worship-had to be paid. With ample leisure, and with the natural human craving for being something so amply satisfied, he turned his attention to elaborating most minutely the few and

simple Grihya and Dharma Satra rituals into the formidable structure of superstition the like of which the world has never seen.

The Dharma-Shāstris (the knowers of the sacred law) were never appealed to by the people on questions of civil law, except perhaps in the case of some Brahman communities in remote corners of India, All such disputes were dealt with in the light of custom by Caste Panchayets, by Shreshthis (bankers), by Mahājanas (Merchant-guilds) or trade-guilds according as the question in dispute came under their several jurisdictions, whose decisions were generally enforced by those in political authority,-whether Hindus or Moslems, while questions on impurities, purifications, ritual etc. were invariably referred for opinion and guidance to the Brâhman. As authority came to be usurped more and more by the priest, he began to meddle more actively with the civil law proper and began deducing rules of Vyavahāra from the artificial premises of Achara and Prayashchitta by a tour-de-force of Mîmāmsā and Nyāya. Custom came to be expressly over-ruled when in conflict with Shruti and Smriti and thus gradually, supported by the powerful arm of political authority, wielded by Chieftains who were being rapidly Hinduised, and were desperately anxious to be regarded as Kshatriyas, the very basis of our Civil law was revolutionised, and instead of Usage, sacerdotal law was installed in the seat of authority, and tried with varying success to make itself pre-eminent. The Brahman of that time was only too anxious to help these would-be Kshattriyas, for unlike his latter-day successors he was far too keensighted and large-minded not to be acutely alive to the necessity of making converts of such formidable warriors to his system of theology and social order, and thus enlisting their powerful support in upholding and enforcing his egregious claim to worship as the 'super-man' to use a word made popular by Bernard Shaw and which claim was in deadly peril owing to the Jain and Buddhist schisms.

It is a profound error to regard the Smritis as complete codes of law or as getting all their 'rules' rigidly enforced by the political authorities of their times. Sir Henry S. Maine's observations on this point, though he mentions only Manu, are very true, and apply to every other 'code' equally well. He says:—"It does not, as a whole, represent a set of rules ever actively administered in Hindustan. It is in great part, an ideal picture of that which, in the view of the Brahmins, ought to be the law." (Ancient Law p. 17). With regard to incompleteness, the same author in his Village Communities (p. 51) has pointed out that in these codes "large departments of law are scantily represented or not at all"; an uncontrovertible statement, and easily borne out since the days when Maine penned the above sentence by the enormous mass of judge-made law and the very large output from the various legislative machineries -which are certainly not working up to their full capacitieswork in the various parts of the country. Smritis nowhere mention imprisonment as a punishment, though we know from old literary works, that jails existed and people were imprisoned. This omission can arise either because the authors would not admit the power of political authority to imprison Brâhmans, or to their deliberate ignoring of actualities in favor of an abstract, speculative treatment of law. The spy is very prominent, but there is no mention of the Civil Police for purposes of watch and ward; nor of Bankers (Shreshthis), Bankers-guilds (Mahājanas) or the various trade-guilds. The constitution of the Parishad is given but by no stretch of language can it be called a law-court or even a caste-panchayet. Digests and Commentaries have slavishly stuck to the written texts before them and dared not to open wide their eyes to the world surrounding them. The truth of the matter seems to be that administrative methods were loose and haphazard and the people allowed to go, their own way without much meddling and interference as long as they paid the taxesfrom which Brāhmans always claimed to be exempt—and were not contumacious. In one sense it was a very democratic government.

Some of the later Smritis, which continued to be composed, I believe, almost up to the period of the early Moslem inroads into the outlying Provinces of India, Sindha, Kamboja (Kabul), Gāndhāra (Kandahar), etc., were, however, somewhat progressive in the sense that they took a little more account of the actual state of some of the points of civil usage; but the Commentaries and Digests reverted to the earlier narrow spirit and in fact went one better their insistence on ritualism. But even the Smritis could not in the very nature of things be so progressive as, for instance, Roman Law, to say nothing of course of modern legal systems, because of their theological entanglements. B. Golap Chandra Sirkar has hit the point truly. He remarks in comparing the Brahmanic with the Roman system that "The Brahmans on the other hand adopted and taught the religious principle of asceticism inconsistent with worldly prosperity and political greatness, established a caste-system causing an exclusiveness that prevents introduction of a stranger into the Hindu Comrendered themselves munity and thus incapable of deriving any advantage from the observation of the laws of other people whom they were interested to despise and hold up to contempt." "Brahmanism, caste-system and Brahmanical superiority are convertible and people without caste could not but be looked upon by the Brahmans with derision at least externally, represented as Mlechchas, or barbarous or irreligious." "The greatest impediment in the way of progress of Hindu jurisprudence was offered by the theory of its divine origin which stamped a stationary character upon it." (The Hindu Law of Adoption-Tagore Law-lectures-A. C., 1888., p. 84) G. C. Sirkar's remarks on p. 85 of the same book with regard to the great commentators is no less true, The

Brahmans "keenly alive to the interests of their own religion and of their class, which would have very materially been endangered in the eye of Hindu Society had they taken the false step of seeking worldly prosperity and political position, ... adopted the proper course severing their connection with, and of withdrawing from the political government of the country, and chose to retain their position of religious and social supremacy among the Community. Thenceforth they devoted their undivided attention to religious matters, ceased to be practical lawyers, and became more narrow-minded than ever. The worship of the various idols and the innumerable religious ceremonies mentioned in the Puranas were thrust into prominence by the Brahminical writers of this period, such as Bhavadeva, Raghunandana, Kamalākara and Nīlkantha, who busied themselves in preparing elaborate works for teaching the members of this class, the method of performing the religious rites, so that they might earn their livelihood by officiating at them." (The italics are mine.) The theological basis of all that goes under the name of Hindu law can very easily be realised by studying that all-important vivāda-sthāna, 'bone of contention,' the law of inheritance, and the stupendous difference between the Bengal and the Mitāksharā view of the question, due solely to the ridiculous difference of meaning assigned by the two schools to the ritualistic word Sapinda! If it were urged that parallels are not wanting, even in modern times, where a new interpretation' of a single section of an Act has altered the whole course of procedure or business and 'shaken vested interests' till remedied by a new Act of legislation, the reply is, that such interpretations have nothing to do with religious rituals, but are due to defective draftsmanship.

The notion that there are *Smritis* which treat purely of *Vyavahāra* is due to the incomplete state of preservation of some of the older *Smritis*. For instance, Nārada is certainly only a torso, shorn by merciless time of its *Āchāra* and

Prāyashchitta portions. Prof. Jolly mentions in the preface to his edition of the text of the Nārada Smriti that there exists a MS. written in the Grantha script in the India Office library of Nārada but which treats only of Achāra and Prāyashchitta. It is strange that he dismisses the MS. so curtly; it never seems to have struck him that it would be worth while examining carefully the work which might turn out to be the lost first and third chapters of the Smriti. Similarly other Smritis. The large mass of the latter-day Smritis, whether with the later sectarian interpolation or without, as for instance the Harita, one version of which is full of the shibboleths of the Ramanuja sect, deal only with Achara or Prayashchitta or both. In passing, it may be pointed out, that the work available in print as Kātyāyana-Smriti, is not the Smriti of Kātyāyana, but the Chhandoga-parishishta, wrongly taken to be a Smriti. There seems to be some confusion of ideas with regard to Vriddha and Brihat recensions of many of the Smritis. Some even go so far as to deny the existence of any such in those cases where only quotations are to be met with in the digests and commentaries and manuscripts of the work not forthcoming. It is a very hazardous position to take up. We see every day manuscripts turning up whose existence has been strenuously denied; to give an instance the late Dr. Weber denied the existence of the eight Brāhmanas of the Sāma Veda, but himself lived to edit some of them! So far three recensions of not even a single Smriti has been met with, but two of a good many, and so possibly Vriddha and Brihat mean only large. Farther it also seems that Vriddha does not mean an older redaction from which the laghu, the smaller has been abstracted. The process has been the other way; the larger versions being amplifications, 'second editions' of the smaller ones.

After all that has gone above, it scarce needs pointing out that Vijnyāneshwara and Jīmūtvāhana are not less speculative than any other writers in their works. Would

any legislature promulgating a Civil Code worry itself farther after it had conceded absolute rights of ownership and full Testamentary powers into laying down stringent and precise rules for devolution of property as Jīmūtvāhana has done? It is only possible for one who was composing a work for educative purposes and not for actual enforcement. Testamentary powers permitted to the Hindus governed by the Dattaka Mimāmsā and the Mitāksharā can and do play havoc with the law as laid down in them. these writers had had the misfortune to leave to posterity one, as the famous Nanda Pandita more works than has done, it is quite probable that they too would have been betrayed into advocating conflicting views as poor Nanda Pandita has done on the question of adoption in Dattaka Mīmāmsā and the commentaries on the Parāshara and Vishnu Smritis! Golap Chandra Sirkar is perfectly justified in his contention that the weight attached to the Dattaka Mīmāmsā by the British Courts is wholly undeserved and works a great deal of practical mischief. Although when he attempts to prove that while Nanda Pandita is speculative. Vijnyaneshwar and Jimutavahana are not, and that in fact they are "practical" lawyers, he makes assertions which are not easy to maintain. The old-world Pandits use them as two amongst a host of others to be consulted and do not treat them as of "paramount" and "binding" authority. Their present supreme vogue is due to the fact that these were the works that were the first to be published in English by Colebrooke; Sutherland and others and so with every year that passes they acquire more and more the paramount and binding character. thanks to the doctrine of 'precedent' and of 'settled facts' of the English lawyers. So strongly entrenched is prejudice about this matter that even such a learned and thoughtful man as Sir Ashutosh Mukerji, Judge of the Calcutta High Court, fondly imagines that the Vyavahāra-mātrikā of Jīmūtavāhana which he has so ably edited for the Asiatic Society of Bengal is a great find and that it will throw considerable light on Pro-

cedure in ancient India. It is no better nor worse than a score of other similar works. I shall give just one reference from Saraswetīvilāsa about Mitāksharā to show in what light these works were regarded by rival authors. It is a digest prepared in the reign of Pratapa-Rudra Deva (A. C. 1503 to A. C. 1524) and under his direct supervision in which (p. 60 of Foulke's ed.) on a disputed point about Strīdhan the author bluntly says: विज्ञानेश्वरेगा स्वमीतमात्रपरिकाल्प-तरवात, i. e. (the dictum) is a product of Vijnyāneshwar's brain (and so has no force, being unsupported!). If the Loka-prakāsha of Khsemendra were to be edited with the same minute care as Jīmūtavāhana's work has been by Sir Ashutosh Mukerji and an English translation made of it, probably it would supply much more information about the practical administration of a Hindu kingdom about a thousand years ago and let in light on judicial procedure, a subject which has not at all been properly investigated yet. There are other similar works from other parts of India, and some of them give even draft forms of treaties between sovereigns, for instance in the Lekha-panchāshikā discovered by Sir R. G. Bhandarkar; a careful working up of the hints in such works would supply much material for the condition of public as well as private international law, on which the 'orthodox' works are completely silent. The Feudatory States will not afford much light, as they all have been largely Europeanised. Nepal is probably the only State, which preserves the old methods to some extent, and these should be investigated and committed to paper before the onrush of the west sweeps off these old-world ways.

The real nature of the Nibandhas—the digests—will be fully realised only when the nature of the Vyavasthās—the responses of the learned Pandits on any special point of law—is fully analysed.

Whenever any person is in doubt upon any question of Achāra or Prāyashchitta or there is any dispute over any points arising out of these between members of a caste, the person most involved selects a Pandit from among a number

of those whose opinion would command respect in his community, and who is likely to hold views favorable to the person This man negotiates either directly or through an intermediary for a stipulated fee for a written opinion upholding the interested person's point of view and to further strengthen the 'opinion' various sums of money are presented to other Pandits and their signatures, concurring with the pronouncement, obtained on the document. As this method is a considerable source of income to the Pandits, irregularities are usually winked at, and it is no disgrace and nothing unusual to have contradicting documents prepared signed by the very same Pandits! This is a well known fact and within the personal experience of many of us who have had occasion to obtain Vyavasthās. It will be clear from this that these 'opinions', 'responsa prudentum', not the works of independent judges, maintained at the public expense, but of advocates seeking a livelihood by upholding the case of their clients—no better and no worse than the barristers, advocates, pleaders, of modern law who will strenuously oppose or defend in the British Courts one set of actions to-day and to-morrow change sides in an analogous case, the opponents becoming the defenders and vice versa. Manuscript copies of these Vyavasthās were, generally preserved and a digest prepared from them time. The conflict in the digests is due to the bias of the writer, as he selected one or another point of view from the vast mass of conflicting Vyavasthās as his own.

Naturally, to give a completeness to his work, the digest-writer generally, though not invariably, wrote on civil law also, for which he was so ill-prepared by his training and religious convictions, and he made a sad mess of customary law. It is these Nibandhas which have been made the law of India by ill-informed British Judges and legislators and interested Brahman lawyers. These have been given the rigidity of the type of the legislative acts, such as they never had before. The result is endless trouble, confusion, and litigation, and

the peace-loving poor Hindu is branded by the official as very litigious, while the official is blissfully ignorant that it is all due to the uncertainty of the law, produced by his own half-hearted and hesitating interference. How very narrow the commentators have become compared to the originals they are commenting on is best brought out by comparing the earlier and later rules about marriage, divorce and legitimacy. The old law allowed eight different ways of marriage, besides intermarriage also amongst the different castes (very soon restricted to Anuloma, pratiloma being tabood), seventeen grounds for the dissolution of marriage and the re-marriage of the woman concerned (vide Mr. Justice Ranade's Religious and Social Reform p. 71, Kolasker's ed.), and thirteen (not twelve only as ordinarily supposed, vide G. C. Sirkar's Tagore Law Lectures) kinds of sons. Now such wide-reaching liberal rules, like those of the Moslems, made illegitimacy all but impossible. In those "uncivilised" days the necessity for the prevention of conception either, by surgical, medical or physiological methods did not arise, because sex-morality had not become unnatural and divorced from human Psychology.

The late Professor Maitland speaking about the poverty of English law and its stunted and hide-bound nature at a certain period of its existence says:-"The sacred canon was closed, the age of gloss and comment, and it must be added, of evasion and non-natural interpretation had begun," (page 33, Justice and Police). The above remark of the great historian of English Law applies unfortunately with even greater force to Hindu Law of the period which followed on the closing of the Smriti period, some time before the age of Kumārila. A similar and even more serious blight had fallen, some millenniums earlier on Hinduism itself, when the age of the Mantras gave place to that of the Brahmanas, but from which we were rescued by Shrī Krishna and his teaching of the Gītā. May we not continue to hope that the British Government will rescue us from the legal bog into which all unwittingly it has landed us?

The Brahmanic pretensions do not recognise the existence of the fourfold caste system in India since the beginning of the Kaliyuga. According to a well-known Puranic saying—Kalāvādyantayohsthitih, in the Kaliyuga, there are only Brāhmans and Shūdras. And with regard to Shūdras one has only to turn to Manu and see what it says. service is his duty and means of livelihood, (ch. X. Sh. 121, 123,125). He is not permitted to amass wealth, and if he is possessed of wealth, a Brāhman might take away from him as much as he wishes (ch. X. 129; viii, 417). It would not be to the purpose in hand to call attention to the cruel ecclesiastical, criminal and civil disabilties imposed on the Shūdra by Manu and other Smritis which unfortunately are fully paralleled to-day in the treatment meted out to non-whites, in the United States and South Africa by the whites. tion assigned to women is scarcely any better, they are to be always under tutelage and never allowed freedom (V. 155, IX. No evidence has yet been produced to prove that these laws were ever actualities and enforced vigorously. If they ever had been, the Shudra would have been far worse off than the Jew in Medieval Europe. After this can one seriously contend that Hindu law was in the main ever more than a pious wish of its metaphysically-minded, ceremonial-ridden priestly promulgators, and but seldom a stern reality? Purely secular works, like the Artha-Shāstra of Kautilya, or the Nīti-Sāra of Kāmandaka are not referred to even once by the hereditary ecclesiastical commentators and digest-writers. But with all their impenetrability and tough-mindedness actuality proved an irresistable argument, and the glaring, contradictions and discrepancies between precept and practice forced them to evolve the legal fiction of Apaddharma (law for the distressed) for the Brāhmans and also a 'code'. for the Shūdras. If the Brāhmanic theory of there being. only Brāhmans and non-Brāhmans is accepted, then should not all the vast majority of Hindus be governed and guided) by the very much laxer and 'lower' rules than by the 'higher',

and rigid, rules outlined in the Smritis?

The sacerdotal basis of the law is again shown by the fact that large portions of what is regarded by all jurists as pertaining to Civil Law is not to be found in the portions treating of Vyavahāra, but in the Canon Law. For instance, the law relating to gifts, to ownership in works of public utility-like tanks, wells, orchards, etc.-to liens on family property for purposes of marriages, pilgrimages, shråddhas, etc. are all treated in works on Achara, Dana, Pratishtha, Utsarga, etc. and which are as yet wholly unknown outside of the small circle of the Pandits; while the British law courts, intrenched behind the impenetrable ramparts of dense ignorance, most complacently continue to grind out caselaw on all disputed points in the 'light' of their western knowledge! The law of adoption is treated of, not in the chapters dealing with Civil Law, but in the Achara portions. supreme necessity for adoption is not the need of leaving one's property to some one, but for the purpose of saving the soul of the adoptive father from a special hell, and the property concerned was merely a bribe, a lure !

Unfortunately, to make confusion worse confounded, Hindu law, even as it is, is unknown in its entirety to our modern judges and lawyers. They have arbitrarily selected a few portions out of a few books and say that this and this only is the law to be applied to the Hindus. Seven or more schools of Hindu law have been evolved out of the untrained imagination of British-trained lawyers, who seldom know any Sanskrit, and even when they happen to know some, it is much too elementary to allow of a full-bodied ability to construe the tough sentences of the digest-writers, overloaded as they are with a plethora of the most intricate and technical Mīmānsā and Nyāya concepts and methods. While no European University ever grants a degree in law without some knowledge of Roman law in the original, here in India where Hindu law is supposed to be a living vital force, many

hundreds of law graduates every year pass out of the five Universities, wholly ignorant of Hindu law in the original. So woeful is the ignorance and so second-hand the knowledge that even Brāhman High Court Judges are to be found who think the Mayūkha to be a commentary on Yājnyavalkya as was said in a famous adoption judgment!

All this brings me to the point that it is absolutely necessary for the British Government to move in the matter and utilise the present expanded Legislative Councils to codify the personal laws which have been now too long left to the tender mercies of chance and chaos. The plea the necessity for neutrality is too late in the serve the purpose. When a Sikh Marriage Act can passed, when an Act can be passed permitting the Borahs and the Khojas and other converts from Hinduism Islam to register themselves under the Act by which they repudiate the Hindu law of inheritance in favor of Muhammadan law and bind their descendants too; surely the British Government could do at least as much for the Hindus by enlightened codification embodied in permissive Acts. It should hearten the timid modern legislator to remember that Jīmūtvāhan, who is unknown before the 15th Century (vide Sarvadhikari's Tagore Law Lectures on Inheritance), produced a radical change in the Bengal Law of Inheritance, supplanting by his diametrically opposed views the earlier law of Mitāksharā and other similar works. was possible to a mere jurist unbacked by political authority should not prove a sacrosanct unsurmountable obstacle to the modern legislatures.

Attention may be called here to the works of the late Shyama Charan Sircar on Hindu Law, namely the Vyavastha Chandrikā in two volumes, dealing with the Mitāksharā law, and the Vyavasthā Darpaṇa in one volume dealing with the Dāyabhāga law. These seem to be the only efforts to codify the personal law of the Hindus. But these works have gone into an undeserved oblivion, from which they might well be

rescued. As things are to-day little encouragement is held out to a scholarly study of Hindu Law either in India or in England apart from its professional aspect. Generation after generation of lawyers is being bred whose sole pabulum is Mayne's admirable compendium of case-law. In India the Calcutta University with its magnificent endowment of the Tagore Law Lectureships is the only body that can easily offer inducements for a historical, critical, and comparative study of Hindu Law and Law books. Something has been done, but the lecturers, with perhaps the single exception of Dr. Jolly, have all been practising lawyers engrossed in professional work and not profound orientalists Anthropologists interested in a body of thought apart from its merely practical aspect. There has been another serious drawback also in the fact that the appointments as a rule are made only for one year, and for the kind of work suggested above not less than a four years' continuous tenure of office unhampered by any other work seems to be necessary. The lecturer would also have to be familiar with German, so that he might be able to use as models, the great works of German furists on Roman Law.

As a preliminary process all available Smritis should be critically edited and all quotations in the digests and commentaries verified, and the whole legal literature fully analysed. It is a great pity that even yet we have no full and complete history of Hindu or rather Sanskrit Law, on the lines, say, of Pollock and Maitland's History of English Law. Such a history would have to deal not only with the development of the law and the juridical concepts underlying them, but also with the history of the various and many treatises in the original language, whether commentaries or digests. With such a standard work before the legislator, the task of codification would become comparatively easy.

We may now turn our attention to the Yājnyavalkya Smriti, which is the basis of our present day law as interpreted by the Mitāksharā, and on which Bālam Bhatta has written his lengthy commentary.

## Yājnyavalkya Smriti.

This law book ascribed to the ancient Vedic Rishi is no more his work than the older Manava-Dharma-Shastra is the work of Manu, the mythical divine king. The Mitaksharā clearly states in the opening sentences that it is the work of some unnamed pupil of the Rishi. statement can only have proceeded from well-preserved and widely current tradition, embodied in the many earlier commentaries on the Smriti, only one of which, namely by the author's own teacher Vishwarupa is referred to by name, and not from any definite and direct knowledge. It is curious that the author was not deterred from making such a revolutionary remark by what is stated in the body of the Smriti itself! Not only in its opening stanzas does it purport to have been given out by the Rishi, but in shloka 110 of the Prāyashchitta portion the author definitely identifies himself as the author of the Brihadaranyaka. This seems to be an intentional fabrication in order to prove that the work possesses divine authority and hence must be implicitly obeyed by all Aryas. So whether the composer of the Smriti was a direct pupil of Yājnyavalkya or not is more than a doubtful point, and the utmost that can be affirmed with any approximation to certainty is that the work was composed by some one who belonged to the school of the White Yajurveda and was conversant not only with the Pāraskara Grihya Sūtra, but with the Mānava Grihya Sūtra, the Shrāddha-Kalpa-Sūtra of Kātyāyana, and other works of the Yajurveda school. The linguistic gap between Brihadaranyaka and the Smriti is so great as to be unbridgeable even in 500 years, so no great-grand-pupil even could have written the work. This makes it very difficult to assign any rough date even to the time of the composition of the work. The date assigned to the work by the Orientalists Is the beginning of the 2nd Century A, C. (vide Stenzler's Introduction to his edition of the Smriti). The whole work

has been translated into English by the late Mr. V. N. Mandlik in his *Hindu Law*.

With regard to the dates assigned to the Smritis it may be pointed out here, that the work done in this field by the European Orientalists may have to be modified now in the light of the long-lost but recently discovered works of the ancient poet and dramatist Bhasa so long known to fame only through the references to him by Kalidas and others. Thirteen of his plays have been recovered in the Indian State of Travancore, the only remote corner of India-if we except Nepal-which was never ravaged by Moslem bigotry, and did not have its libraries and temples burnt and destroyed by their fanatic hordes from the North. For instance, Benares was plundered and wrecked three separate times. The first sack occurring so early as 1193 A. C., and it speaks much for the vitality of Hinduism that all this iconoclastic ferocity did not wipe it out as It did the Buddhists at Sarnatha, and that so much of Sanskrit learning and such enormous numbers of manuscripts are still surviving. This Bhasa is quoted in Artha-Shastra (vide Mr. T. Ganapati Shastrier's edition of his dramas in the Trevandrum Sanskrit Series), which is attributed to Kautilya-Chanakya, the Minister of the famous Chandra Gupta, the Maurya, according to the Mudrā-rākshasa (vide Telang's ed.). Whether Chanakya was actually the author of the work or not, the work itself bears internal evidence, dealing as it does with the complicated system of administration of a large empire, of its having been composed about that time, for no such extensive empire existed in the India of a later day. A Manava Dharma Shāstra—which could scarcely have been the Manava Dharma Sutra belonging to one of the little known shākhās (schools) of the Yajur Veda-is named by him in such a connection as to show that the work was of undoubted and universal authority, being the prescribed text-book for kings and which Ravana had learnt, If it was not the Manu known to us, at most

it could only have been an earlier recension of it. takes the work back to'a fairly early time, not later than Alexander's time, but how much earlier it is not possible to determine yet, for want of materials. It has farther to be remembered that there is absolutely no reference in Manu either to Greek astrology or Grecian coinage. If further examination fully bears out this contention, then naturally it will throw into confusion the chronology accepted as correct at present and it may turn out that all the arguments so finely spun out on the insertion of one or two Greek words may have to be wholly discarded and the existence of these words in those works accounted for in some other way as Buhler himself has pointed out in his Introduction to Manu, and Max Muller in his History of Ancient Sanskrit Literature (p. 170, reprint by the Panini Office, Allahabad). It should not be forgotten that all these works also—like Manu-bhāshya and the Nārada-bhāshya—have passed through the reviser's hands, not once but many times most likely. The statement of Megasthenes that the Hindus administered law according to "memory" if rightly interpreted would show that he was using the word not in its general sense but in its special one of Smritis, works on Dharma Shāstra, and would thus prove that many of these works were recognised canonical about the time of Alexander's raid into India.

The age of Yājnyavalkya himself and certain incidents of his life are, however, pretty well-known, from references to him in the Shata-patha-brāhmana and the Brihadāranyaka-Upanishad. He flourished long before classical Samskrit came into existence, in which language the Smriti is composed. The attempt to father the Smriti on this ancient Rishi in the opening stanzas is only a rhetorical devise very common among Samskrit writers by which they tried to gain a meretricious authority and age which would not have been their portion if they had depended upon their own individual merits and given the genuine historical facts in connection with these works. The Smritis, the Purānas, and

especially the *Tantras* are full of this long-invented literary trick and which has unfortunately so completely hood-winked the latter-day Hindus, who are such blind worshippers of the *shabda pramāṇa*—the written word, provided it is in Sanskrit!

With regard to the character of this Vedic Rishi, it does not seem to have been a very estimable one, as portrayed in the ancient books, though intellectually he was one of the most, if not the most brilliant, man of his time, and an ornament of the Court of Janaka and almost a final authority on all doctrinal matters. The king held frequent disputations with him on the mystic meanings of the ritual practices. This was a weak point with the Rishi and "this fellow of a Rajanya" often posed him and he could not answer the questions. It was the Kshatriya Janaka that taught the Gupta-vidyā to the Brāhmana Yājnyavalkya, who was profoundly versed only in ritual mummeries (Sh. Br. xi. 6. 12). To begin with, he quarrelled so angrily with his teacher as not only to repudiate all his obligations to him, but attempted to crush him completely and wipe his name and. fame off the face of the earth, by composing a new Veda himself which he gave out as having been given to him by Max Muller's statement, that he felt so much the Sun-God. animus against him and his charana as to say in the 30th Adhyāya of the Vājasaneya Samhitā, where he gives a list. of persons to be sacrificed in the Purushamedha, that the proper victim to Dushkrita or sin was Charakacharya, the teacher of the Charakas (A History of Ancient Sanskrit Literature p. 179), is entirely beside the mark. The Mantra is an ancient one, occurring in the older shakhas of the Yajurveda and which not even the bold Yājnyavalkya could tamper with. Then again his covetousness, his love of disputation, his irascibility, his intellectual vanity, and finally his polygamous instincts and love of good living-(even though the Adhvaryu is prohibited from eating the flesh of ox or cow he would not desist, saying "I for one, eat it, provided

that it is tender". Sh. Br. iii. 1, 2, 2)—throws a queer light on the social life of those days, and shows that human pature was neither better nor worse than what it is to-day, and that there was quite as much Kaliyuga in those golden days of India's existence as to-day. His life can be matched any day in the India of to-day and for the matter of that, not only in India, but all the world over. Even Vidyaranya in his Jīwan-Mukti-Viveka (p. 45, Anandāshrama ed.) could not help noting these demerits of the 'great man.' But one great quality will cover a multitude of 'weaknesses,' as modern history shows in the case of Bacon, Napoleon, etc; and Yājnyavalkya's learning must be his excuse for his And this is what Vidyaranya means when he says that though Yajnyavalkya suffered from many evil moods and even killed the Brāhmana Shākalya, and was thus guilty of the sin of Brahmahatya, yet he was not debarred from Moksha, because he was a knower of Brahman. must also remember that the moral standard of one race or one time is not a universal criterion of what is right or wrong. Each people are to be judged according to the standard they recognise; as they come up to it or fall away from it, are they behaving rightly or wrongly.

Coming back to our Smriti, (which, by the way, like the Nārada, the Parāshara, and many other Smritis, is available in also a larger recension—the Brihat-Yājnya-valkya) we find it is composed in 3 chapters running to 1110 Shlokas in the polished classical anushtup metre, and mentions twenty earlier teachers of law, including Yājnyavalkya, namely Manu, Atri, Vishņu, Hārīta, Yājnya-valkya, Ushanas, Angiras, Yama, Āpastamba, Samvarta, Kātyāyana, Brihaspaṭi, Parāshara, Vyāsa, Shankha, Likhita Daksha, Gautama, Shātātapa, and Vasishtha. In passing it may also be mentioned that the Garuda and Agni Purāṇas have embodied in them large portions of this Smriti. With regard to the number of Smritis, it is legion, and it is impossible to arrive at a consensus of

opinion with regard to the authoritativeness and authenticity of the majority of them. But it seems that 72 of these are fairly universally recognised, divided up into four groups of eighteen each. The Hindus seem to have a strange fasci-, nation for this number eighteen which is constantly cropping up, so that one cannot escape it anywhere. Fully twice this number of Smritis, however, is available either in print or manuscripts and nearly every one of these is quoted in one or the other of the Digests composed since the 13th Century, A. C. The Nirnayasindhu quotes about 130 (vide Mandlik's Hindu Law). The Viramitrodaya, however, recognises only fifty-one as authentic in his huge Digest. There are two very old collections, going under the name of the Chatur-vimshati-smriti and the Shat-trinshat-smriti summarise the teachings of twenty-four and thirty-six Smritis respectively, and thus seem to recognise as authoritative only so many and no more.

A more reasonable grouping, however, would be secured by discarding this artificial, arbitrary and late classification in groups of 18 each and adopting a more natural and likely one, namely that of assigning each Smriti to one of the seven groups into which they fall almost automatically. The seven groups would be (1) Metrical redactions of Dharma Sūtras. (2) Metrical redactions of Grihya Sūtras. (3) Composite metrical redactions of both, Dharma and Grihya Sūtras. (4) Secondary redactions of the metrical Smritis. All those works having Vriddha or Brihat prefixed to their names belong to this group, as also Vyāsa, Daksha, Devala, Atri, etc., that is, all those which contain no indications of connection with any Vedic School (Charana). It would not be right to doubt their genuineness simply because of the imperfect and fragmentary condition in which we possess them at present. That they are ancient can be confidently asserted, because some of the verses quoted as from them in Commentaries and Digests are met with in them; and that they are mere fragments of one extensive work can be equally confidently asserted, for the

larger number of quotations are not to be found in the worksas extant. (5) Later independent compilations, that is, works not basing themselves on some particular Smriti for their inspiration, but ranging over a large field and making their own selections from them, like the Lohita Smriti. tarian forgeries like the Brihat-Hārīta, the Vashishtha, etc. (7) Supplemental Smritis, like Brihaspati, that this work was a Vārtika on Manu is the happy hit of Prof. Jally; Kātyāvana Smriti will probably be found to be similarly a Vārtika on Yājnyavalkya. In the case of a fair number of Smritis the part of the country in which they were composed or prevalent can also be ascertained; for some like Devala and Yājnyavalkya expressly state the part of the country in which they were composed, while those which are connected with some Charana may very well have been composed in those portions of India where that Charana was prevalent, still others give some internal evidence about the part of the. country they were composed in. Some rough sort of time order for the composition of the various Smritis can also be compiled, by noting references either bodily to names of the other Rishis or merely to their special doctrines contained in Even Manu has had predecessors which any one, whose orthodoxy is not robuster than his common sense, can find out by a careful study of the work.

It is to be always borne in mind that the Smritis are works, which unlike modern Acts were never promulgated by the sanction and under the patronage of political authority and there were no pains and penalties and disabilities attaching to any infringement of the rules imposed by executive power as in modern days. These were works, written by Rishis, in the interests of, and for the guidance of other Rishis and not under the prescription of kings; as also for the Kshatriyas, who too had attained to the position of a privileged caste, by the protection and help they gave to the Brāhmanas. The mass of the population were considered so low in the scale of humanity as to be put on a level

with beasts, and it was scarcely 'good form' for these great personages to trouble themselves with regard to their laws and customs. The contradictions of which the Smritis are full, are mostly due to the necessity under which their redactors were of preserving, as far as possible, all the old work and introducing all the newer legal speculations into the body of the works; and finally the inability and also unwillingness of the later commentators to distinguish between these two sources of confusion and also their firmly rooted theological prejudice, which made them regard all these as divine, and made it impossible for them to take into account the differences due to the varying dates of their composition and the various localities in which they were composed. The attempt of the commentators and the digest-writers to deduce a coherent and mutually uncontradictory set of laws binding on all Hindus has been a dismal failure and a woeful waste of vast and intricate but misapplied learning.

There are some points of similarity between the best Greek culture and the culture outlined in the Smritis, and a comparative study of the two would be very suggestive and fruitful. For there is nothing so provocative of thought and destructive of age-long prejudices and ruts formed by the endless passage of close human aggregations, as a comparative study of the religious, social, and political institutions and ways of thought that have given birth to these various modes of human activity. Self-centred smug complacency gets effectually startled and disturbed, never more to be re-established. To begin with, both these civilisations were based on slavery and on the utter callousness and indifference even to the elementary needs of all below the caste of the elect, the privileged few. The mass of the people counted for not. A condition of affairs far from unknown even in this twentieth century after Christ; witness the treatment meted out to the non-whites by the colonising whites all over the world. Again neither the ancient Greek

nor the ancient Hindu was a worshipper at the shrine of vulgar, gross, materialistic success as the Englishman is, to whom super-abounding wealth and social rank is something almost divine to be bowed down to in abject obeisance.

The points of dissimilarity are no less instructive. The Hindu culture was spiritual, unæsthetic, ascetic, regarding the cult of the beautiful with the greatest horror possible, as something of the devil, soul-enslaving. The Greek on the other hand was vibrant with life, sensuous, artistic, anti-ascetic, full to overflowing of the cult of the beautiful, keenly responsive to all that a highly cultivated intelligence can extract from the In both the 'elect' were given up to a ridiculous estimate of themselves and of their unique importance for the of social order; but notwithstanding this ludicrous over-valuation of their own importance in the life of the world, there is an almost inexplicable difference in their mental constitutions. The Greek was restless, alert, sceptical, an individualist, ever open to new ideas and a hater of abject formalism; while the Brahmana with his heavy inaccessibility to ideas, his tedious and often grotesque formalism and ostentatious orthodoxy whose terrible and paralysing tyrrany we, who are born in India, realise only too well, was an exact counterpart of the ancient Jew and the modern British Philistine.

I may be permitted a digression here on the meaning of the three important words Purāṇa, Nyāya, and Mīmānsā, as three of the fourteen sources of the Sciences and Dharma, mentioned in all the Smritis and occurring in the third verse of Yājnya-valkya. As commonly interpreted these three words are taken respectively to mean the many (over sixty in number) Purāṇas ascribed to Veda-Vyāsa, the Nyāya of Goutama and the Mīmānsā of Jaimini. I respectfully submit that notwith-standing a universal consensus of authority for the meanings as given above, there is reason to suppose that the Smriti writers had no such meaning in their minds. To begin with, the word Purāṇa is used in the singular, while the

word Veda is used in the plural, thus denoting all the four. Surely there would be less chance of a misunderstanding about the number of the Vedas than about the number of the Puranas. At the most this refers to one single original Purāna. This is also the tradition as embodied in the Purānas themselves. For instance, the Brahmanda and the Vayu explicitly state that Vyāsa composed only one Purāņa, which he taught to Sūta, and he composed one more and his disciples composed some more, and so on. This clear unequivocal statement was somehow missed by the late Mr. Jackson, who has thrown considerable light on the problem of the numberless Puranas in his article on the subject in the Centenary volume of the journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society. He has made out a very strong case for a single original Purana based on other grounds than the one given above. Then again the two words Nyāya and Mīmānsā are used by a large number of recognised Samskrit writers and Mīmānsakas indiscriminately for Mīmānsā. Besides, in those ancient days, the Nyāya of Goutama had not risen to the prominence it attained in the post-Buddhist period, when it became necessary to develop it for purposes disputations with the Buddhists against whom Mīmānsā was powerless, for they cut off the ground from under the feet of the Mīmānsaka by denying the authority of the Vedas. An ancient Smriti writer is not likely to use two words to indicate one single subject, especially when he was aiming at conciseness. If the objection is urged that the word Pharma-Shāstra is also used in the singular, it is easily refuted by pointing out that it is not the various works on Pharma-shāstra that are indicated there as the substantive law itself. For otherwise, there would be no necessity for enumerating the twenty law books in shlokas four and five. No such enumeration of the Puranas is made, and no other Smritis either make any such enumeration. I humbly submit, therefore, that all this is due to a total misapprehension of the meaning of the early writers by the later commentators and which unfortunately has worked endless mischief, by elevating the Purānas to a place of equal authority with the Vedas and the Smritis. Number-less forgers have been at work not only on the original single Purāna till the number has risen to over sixty, but also on the various copies of these, so that we find to-day that the variations in readings and the omissions and additions in the manuscripts of these are endless—reducing the whole mass to a state of utter unreliability, and by quotations from which any and everything between Heaven and Hell, the most grotesque, the most irrational and diametrically opposed, can all be bolstered up.

I would suggest, therefore, that we cast aside the meanings given to these words by prescribed authority and try to find out for ourselves what they meant to the Rishis. I believe the three words meant nothing else than Precedent (Purāṇa), Equity (Nyāya), and Exegesis, Interpretation of Statutes, (Mīmānsā). Interpreted thus we at once perceive the full reasonableness of the statement, and how it correlates the ancient system of dealing out justice to the modern methods of adjudication. We need not be startled into a repudiation of the meanings assigned above solely on the ground of their being so modern! Development of legal doctrines is not always continuously progressive, it is a good many times regressive also!

### Mitāksharā.

Of the many commentaries on the Yājnyavalkya Smriti, five complete ones only are available yet, namely, Aparārka (printed in the Ānandāshram Series, Poona), Mitāksharā (often printed, and also translated in Hindi, Marathi, and English), the Vīramitrodaya (I possess a complete copy of all the three chapters and it is going to be printed soon by my friend R. B. Srish Chandra Basu) by Mitra Mishra, and earlier than the huge Digest of the

(the Dāvabhāga portion of which 'was printed in Madras some years ago with an English translation, and recently the whole of the Vyavahāra has been printed by Mr. S. S. Setlur in his edition of the Mitāksharā with the Vyavahāra portions of the Subodhini and the Bālambhatti; while a complete and more correct edition is being brought out by Mr. T. Ganapat Shastri in the Trivandrum Sanskrit Series), and the very brief Dīpa-kalikā of Shūlapāni, the author of a large Digest, six chapters of which namely, the Prāyashchitta Viveka, the Shrāddha Viveka, Āchāra Viveka, Sambandha Viveka, Tithi Viveka and Vratakāla Viveka are available.

If the existence of commentaries were to be accepted as the sole test of the authenticatedness, popularity and authoritativeness of a Smriti, nearly all the 150 odd Smritis would be put out of court. The only other Smriti which emerges triumphant from such a test is of course Manu. seems to have been most unaccountably neglected, for Asahaya has had no successors, can it be because of the extra large amount of Civil matter in it, so distasteful to the theologiancommentators? Parāshara and one or two others can scarcely count seeing how late they were in securing commentators, This great paucity in the existence of commentaries on even. twenty or thirty of the universally accepted Smritis is a great hindrance in settling accurately their original texts; the only help available being of a very secondary nature, namely of the numerous Digests, all compilations of the fifteenth and later centuries.

We here are concerned only with the Mitāksharā and its author Vijnyāneshwar. The full name of the work as given in the colophon of the work by the author himself is Riju-Mitāksharā. Further in a number of Shlokas the author praises his patron the King Vikramārka of Kalyāṇa, gives his own father's name as Padmanābha Bhatta Upādhyāya of the gotra of Bharadwāja, his own social condition as that of a Sannyāsin, the name of his Guru as Uttama-

pāda, his name as Yogī Vijnyāneshwar, and eulogises the overpowering might of his patron whose rule extended up to the Eastern and the Western Oceans and the Rameshwarin the South and the lord of the mountains, i. e. Vindhyāchal—the dividing line between Northern Southern India,—in the North. His date according to Buhler (J. B. B. R. A. S. 1868) would fall in the reign of the third king of that name, known through his inscriptions, ranging between 1076-1127 A. C. It is impossible that the first Vikramāditya could be meant, seeing that our author is a good deal later than Kumārila and Shankarāchārya (7th and 8th centuries A. C. respectively), who preceded these authors by several centuries; nor can it very well be the second, for he was a contemporary of Bhoja of Dhāra and this Bhoja is freely quoted in the Mitāksharā. It would be against Indian literary etiquette and against all principles of political loyalty that a contemporary author should be quoted as an authority especially when that author happens to be a neighbouring sovereign (for Bhoja's Kingdom Dhāra, the modern Mālwā, was bounded on the South by the Vindhyāchal ranges) and more likely to be an enemy than a friend; the inevitable rivalry between Kalyan; and Ujjain, the capitals of the respective kingdoms, could: not have permitted very amicable relations between the dependents and subjects of the rival kings. Finally, positive proof is forthcoming to show that there was no love lost neighbouring kingdoms and that the two between the potentates were constantly at war with each other. Bilhana the court-poet and historiographer (Vide Buhler's ed. of the Vikramank 1-Deva Charit, in the Bombay Sanskrit Series) gives a glowing account of one of the wars in which the father of Vijnyaneshwara's patron invaded and ravaged Bhoja's kingdom and captured the capital. The third king of that name reigned from Shaka 998 to 1049 and was known as Kali-Vikrama and in the vernacular as Permadi-raya and was the most powerful Chalukya King, and it is to this King only

that the author's praise can apply. Some farther light is thrown on the subject in West and Buhler's "Digest of Hindu Law" 3rd ed. But all the above-mentioned sources of information have become out of date and to some extent inaccurate owing to the fresh discoveries, since those days, of Archæological records and inscriptions. All these have been fairly well summarised by Mr. A. Venkataram Aiyer in his pamphlet "The Life and Times of Chalukya Vikramaditya vi", which was presented to the Madras University as his M. A. thesis. It will be seen that while Buhler is substantially correct in his statements, new discoveries correct him in two essential points. The first is that the king is not the 3rd but the 6th of his line, and the length of his life was almost 95 years, he was about 45 when he ascended the throne by killing his eldest brother, who was the reigning sovereign at the time. Later he killed his younger brother also. In this he resembled Aurangzeb of a very much later day; and also like him he was very pious and a great stickler for religious forms; his life was longer than Aurangzeb's by some years, though both reigned for nearly fifty years and both spent the larger portion of their lives in wars. The Hindu king, however, was a very much married man which the Moslem Emperor was not.

Kalyan, his capital still exists near Bidar and is in the Nizam's Dominions, being about a hundred miles from Hyderabad. It is a great pity that in this premier Indian Feudatory state there is no well-organised department for Archæological research and for the search of Sanskrit and Vernacular manuscripts; large numbers are sure to be in hiding in this large state covering as it does eigty-two thousand square miles.

Buhler's contention that Colebrooke is wrong in his statement about the author having been a follower of Shankarāchārya, is due to a total misapprehension of the theology of this great Vedantist teacher and reformer, very strange for a scholar who is generally so sound in his views. Shankarāchārya was first and foremost an advaita vedāntin

and to him Shiva and Vishnu are both equally equal and both equally illusory—māyāvic. His hymns praise both, he is no sectary. It should also be borne in mind that Dwārkā, his pontifical seat, is a place sacred to Krishna and full of Vaishnavism. If Buhler had paid any attention even to the colophon of the work, he would have been preserved from being betrayed into this curious error. It will have been noticed that really much less is known—except as to date—of this comparatively late author, compared to what is known about the life of the Vedic rishi Yājnyavalkya.

### Schools of Law.

It would be helpful for future discussion to say something about the modern English-education-engendered notion about there being seven different and often conflicting 'schools' of Hindu law having 'territorial' authority. This is not the view of the Pandits. They hold that in all essentials Hindu law is one and the differences are not deep-seated or: radical, except in one or two points. At most they recognise a Northern and a Southern School, that is to say, the old division of PanchaGaudas and the PanchaDrāvidas, and even here, because of the Vedas being the primary fountain of all law, the differences arise over minutiæ and not over deep-lying essentials. All commentaries and all digests are equally. authoritative and they are all consulted; of course there is a little leaning towards one or the other, but there is no such thing as complete exclusion. An investigation into the history of the law books would show how untenable is the modern position taken up with regard to their territorial jurisdiction, and which unfortunately has been so loudly and persistently promulgated these hundred years and more, that even the Pandits are beginning to forget their old traditions and are falling into line about this idea. Take this Mitak. sharā; it was composed in for away Deccan among the Kanarese speaking people and has been made by our English rulers the law of Northern India. The Mayūkha was composed at the instance of a petty Chief of Bundelkhand

(ancient Chedi) by a Benares PanNit and it has been made the law of Gujerat. It has not yet been ascertained who Jīmūtavāhana was, what part of the country he belonged to, or what was his date. If a complete copy of his Dharma-raina (of which the famous Dāyabhāga forms a part) is ever discovered it will throw light, it is expected, on all these points. Now if the 'territorial' idea of the law books has any substratum behind it, should not then the works composed in certain geographical areas be of binding authority in those areas? Every day cases come up before the British law courts where the enforcement of this territorial-jurisdiction-notion works eadless mischief. I will give an instance which told me by a sub-judge in the Presidency of Madras. he was posted in Bellary he had to decide a case about an adoption, and much against the grain and with the feeling that while meeting out justice according to the letter of the law, as he felt bound to do, he was really and substantially thwarting justice; the case was a hotly contested one and went up in appeal to the Madras High Court and of course was upheld. As the sub-judge remarked, for the sin of being born a few yards on the wrong side of the Provincial boundary, the Mayūkha law of adoption would not apply but the Mitakshard, however great the hardship; while members of his caste on the Bombay side of the Tungbhadra river continued to be governed by the Mayūkha.

The fashion of dividing the Hindu Law books into "Schools" and asigning them territorial Jurisdiction was started by Colebrooke in a letter to Sir Thomas Strange (vide. Colebrooke's Life by his son) and since then it has become an accepted cannon of Anglo-Indian jurisprudence. Nobody seems, however, to have taken the trouble to put side by side the many and varying dogmatic assertions made by the writers on the subject. It would probably come as a surprise to most modern lawyers to be told that there is no such thing as a concensus of opinion on this point which is the very basis of the administration of Hindu Law. It would

take me too far afield to attempt a complete history of the idea, but I shall just note one or two points. Morley in his Analytical Digest gives as authoritative in Bengal the three Digests namely, the Vivādārnava Setu (Halhed's Gentoo code A. C. 1781), the Vivāda Sārārņava and the Vivāda Bhangārnava (Colebrooke's Digest A. C. 1797). Then again the Parāshara Mādhavīya and the Vivāda Tāndava are foisted as binding in the Benares "School". The Dravid "School" has been subdivided into three, and the Saraswatīvilāsa—an Orissa compilation—is alleged to be authoritative in all the three. Such are the vagaries of the creators of the mutually exclusive "Schools of Hindu Law". For a wonder Kashmere, Nepal, Rajputana, etc. have escaped the ken of these gentlemen and of having authoritative and binding law books imposed on them.

To say that there is historical basis for the doctrine of "Schools" of Law is to make a statement for which no proofs are forthcoming. The assertion that as a great many of the Digests and Commentaries were composed by the orders of ruling chiefs and that, therefore, they ought to be binding on the people, conveniently ignores two unsurmountable objections namely, that there are a great many Commentaries and Digests which have not been composed by the orders of any political authority nor are they recognised as binding in any special locality, as I point out above the Mayūkha and the Vīramitrodava were composed in Bhareha and Orchha, both principalities situated in Bundelkhand and of very limited territorial extant and the Mitāksharā in a far off corner of the Bombay Presidency. If territorial jurisdiction is to be the criterion then the little known Todarananda compiled under Akbar's orders by his famous finance minister Todar Mal ought to be the law for the whole of India that acknowledged Akbar's sway. The Digests were compiled not so much to meet any actual necessities of the case but mostly for the self-glorification of either the independent Brahman Pandit or of the chiefs, and to provide an outlet for the

energies of the court Pandits who were left very much to their own devices and ideas of what was right and wrong uncontrolled and undirected by political authority; each Digest mirroring the particular idiosyncrasies of its compiler as any one may convince himself by a comparative study of them. It requires no pointing out that not a single one of these works is wholly and absolutely followed anywhere. Every community, every province picks and chooses what it will follow and what it will not, from the whole mass of these.

#### Bālambhatti.

Of the many commentaries on the Mitakshara, most of them are known only by name for instance, those of Vajpeyin, Madhusudan Goswami, Radha Mohan Sharman, Mukundalala, Halāyudha Bhatta etc., and it is more than likely that the Catalogue entries with regard to these are inaccurate, as they give no quotations from the beginnings and ends of the manuscripts. The commentaries, however, of Balambhatta, Nanda Pandita and Vishweshwara Bhatta are available. the earliest of these, that by Vishweshwara Bhatta, a Telegu Brāhman, the chapter on Vyavahāra has been printed recently in Madras by Mr. S. S. Setlur, and in Bombay by Mr. J. R. Gharpure and his colleagues. That the Achara and Prayashchitta portions were also composed is certain, for I was shown a fragmentary MS. of the third chapter of Subodhini extending to about one-third of the Prayashchitta portion of the Mitaksharā. The second in point of time—the Pramitāksharā of Nanda Pandita—was probably never completed, for the MS. in possession of his descendent Pandit Nageshwar Pant Dharmādhikārī, Professor, Government Sanskrit College. Benares, extends to about a little more than one-third of the Achara portion of the Mitakshara. The latest, the largest. and the completest commentary is the Balambhatti here printed.

One fact in this connection is rather noticeable. It is this, that the  $Mit\bar{a}kshar\bar{a}$  is the only commentary that has been

commented on in its turn. The earliest known commentator is the Telegu, Vishweshara Bhatta, son of Peddi Bhatta who also later composed his digest the Madan Pārijāṭa (printed in the Bibliotheca Indica) under the patronage of King Madan Pāla of Digha in the 15th century A. C., and from whom probably the present Maharaja of Bharatpur traces his descent. Why this work was selected to the exclusion of fuller and better works like Aparārka is hard to say. May it be because it was a briefer work and so easier to copy while also its very brevity made it obscure and incomplete and hence one requiring exegesis? Once such a work began, there would naturally follow a host of imitators. But because of the fact that it was one of the first works made available in English and that too by such a genius as Colebrooke, the other works never had a chance.

Bālam Bhatta was a contemporary of Colebrooke and it is quite likely that he was stimulated to write his Commentary on the Mitāksharā, by the fact that the English were beginning to take so much interest in Hindu law as not only to attempt translations of the existing works, but also to commission learned Pandits to write independent Digests under European guidance and protection. It might well be claimed for this work that it is the last comprehensive treatise on Dharma Shāstra. It was composed independently of any patronage either.

One of the main reasons for founding the Government Sanskrit College, opened on the 28th October, 1791, A. C., was the necessity of coming into more direct touch with the hereditary custodians of Hindu law and of getting together a library of all those books which would be easily available to the non-Brāhman public. There was also the necessity of getting a regular supply of Paṇdits trained in Hindu law as advisers to the English Judges, as Musalmān Kāzis were already attached to the Courts for purposes of advising on Moslem law. The History of

the Sanskrit College printed at the Government Press, Allahabad, is a valuable and instructive document and well worthy of a careful study by all those interested in the social life of the great Benares Pandits of those days and of the ideas and purposes of the British Government in founding the College. It is one long woeful record of the misbehaviour of these learned gentlemen, and if tradition speaks true, it is a very moderate account of the things that used to happen. The first Principal of the College, Kāshīnātha Shāstrī Bhattāchārya, a Bengali Pandit, is described as "the greatest villain" going! One wonders at the ability of the Managing Committee of the College which, composed as it was, of all the high English officials about the place, could only hit upon such a notorious character to give the tone to the newly started enterprise! In fact, not unlike the Medieval monks of Europe who not unoften' combined a great deal of ecclesiastical learning with much more than their fair share of worldly rascality, these great Pandits were an astounding mixture of vast learning and vaster hooliganism.

A few concrete examples of the behaviour of the Pandits and their Vidyarthis would help to explain the above rather startling assertion. When the famous Jagannatha Paņdita-rāja, so well known for his rhetorical and poetical gifts and equally for his bubbling vanity, (he abuses the even more famous and certainly more learned Pandit of South India, Appaya Dikshita, as a lamba-karna, long-cared gentleman) came to Benares with all the paraphernalia of an Acharya of the Ramanuja sect, with torches burning at mid-day in front of his palankeen, carried crosswise blocking up the narrow lanes, he was mercilessly assaulted, beaten with shoes, his torches put out, and his palankeen smashed by Hari Dikshita and his pupils headed by Nägesha, who lived to become so famous as the indefatigable writer of endless works on Vyākaraņa, Sāhitya, Dharma-Shāstra Purāņa, and the Darshanas. The offence of Jagannatha Pandita-raja, ( who was a co-disciple of Bhattoji's, he too being a pupil of Shesha Vishweshwara of Benares) was that he wrote a critique on the Manoramā of Bhattoji Dīkshita, the grand-father of Hari Dīkshita, and gave it, according to his wont of insulting any and everybody, the very offensive and vulgar title of Manoramā-kucha-mardana. Coming down to the 19th Century A. C. we see similar things happening. The great Sāraswata Pandit, of exquisite simplicity of character, and the author of the well-known commentary on the Atma-Purana -Kākārāma-when he was once on his way back from his morning bath in the Ganga, was assaulted by persons, had been worsted in a discussion and who made a necklace of old shoes and put it round the neck of the Pandit. A nearly similar fate overtook the great modern reformer, revivalist and reactionary, Swāmī Dayānanda Saraswati, when he first came to Benares to preach to stiff-necked orthodoxy, a usage coming down from hoary antiquity, as we gather from the examples of Buddha, Jina, Shankara, Kabīra, and a whole host of teachers and reformers, all trying to capture Kāshī. No body would give even a place for the learned Sannyāsin to sleep in till my father hearing of his plight came to his rescue and put him up in one of our garden-houses and also arranged for a discussion, shaāstrārtha. The time-honored inevitable result followed, and instead of arguments and proofs, brickbats were hurled at his head and, but for my father's promptness and the help of a large number of retainers, the Swāmī would barely have escaped with his life. Durgā Ghat is a place notorious in Benares for the rowdyism that flourishes on the banks of the river there and many a famous Mahārāshtra Pandit like Kāshīnātha Shāstrī and others of those days used to confute the disputatious pre-eminence of some other Pandit by the stern and irrefutable logic of their stronger fists! In fact in the freer and more spacious life of Benares, before Pax Britannica killed out all illegal outbursts of physical energy, the place was no better than the Continental and English University

flourished since the very beginning. The literary man, all the world over, is a vain and jealous creature, and, with a student following of high spirited young men, unburdened by sickly reflection, what else can be expected, but such an outlet for their superabounding physical energies.

Nearly a hundred years ago, in the preface to his translation of portions of the Mitakshara, Colebrooke called attention to the importance of the work under publication for the interpretation of the Mitāksharā. The cheap sneer which Messrs. West and Buhler in the Introduction to their Digest indulge over the work and its author by saying that "her opinions are held in small esteem...... commentary is generally considered as a performance highly creditable to the female intellect, but as showing a good deal the author's intellectual petticoats", is all due, I fancy, to their belief that the wretched author was not a lordly male, but only a poor woman who had no business to meddle with such serious subjects as law! At any rate this is not the opinion of the Pandits, who rate the work very high. is most likely is, that Messrs. West and Buhler misled by the fictitious authorship of the work did not examine it as carefully as they ought to have done before pronouncing their verdict. During all this time, however, no attempt has been made to publish the work, nor was the task of collecting manuscripts an easy one; it took me nearly ten years to get together the necessary manuscripts for a critical edition of the work. I succeeded, however, in securing five manuscripts of the Achara, six of the Vyavahara, and one of the Prayashchitta section. The existence of two more manuscripts of this last, I came to know of later. The two manuscripts of the Vyavahāra section belonging to Colebrooke and deposited in the India Office Library I was not able to secure. examination of MSS, collected has led me to the conclusion that there are two distinct recensions of the work, the later one being the more correct and valuable, as embodying

the author's maturer views. It would perhaps be more correct to regard these as two "editions." When the under preparation, pupils and friends were take copies, all of which may to "first edition." After the whole work to represent the was completed the author, in course of revision, made large additions and some small changes. This process can be accurately studied in the  $\bar{A}ch\bar{a}ra$  portion of the manuscript belonging to H. H. the Maharaja of Benares which seems to be almost certainly an autograph copy. the present edition, it is the later and the improved recension that has been invariably followed.

The work is of very unequal merit. The first, the  $\bar{A}ch\bar{a}ra$ portion, comprises 17,000 shlokas; it is a commentary only in name; it is practically an independent digest covering all the ground covered by the original, and much more. The original was made merely a peg on which to hang his own vast learning. The second, the Vyavahāra portion, comprising 10,000 shlokas, is extremely well done; it is a word for word commentary explaining the whole of the text lucidly, shirking no difficulties; the author has even ventured to criticise the conclusions of such a standard work as the Vīramitrodaya. One point that will specially appeal to the modern student: is that the author carefully discusses different readings, and is successful in arriving at a definitive text. This is a rare merit in a Hindu writer, who avoids even the mention of a different reading. The third, the Prāyashchitta portion is rather poor; it comprises 8,000 shlokas; the author apparently felt that he had fully discharged his duty to the original and to the public when he completed the Vyavahāra portion; and he did this last section more for the sake of giving completeness to the work than for adding any further useful information.

Bālam Bhatta was a pupil of the famous Nāgesha and like his master a very prolific writer also. I know of ten works by him, namely his commentaries on six grammatical

works-the Paribhashendu-shekhay, the Laghu-Shabdendushekhar, the Laghu-Manjūshā, the Laghu-Shabda-Ratna, (all these are complete and expound the whole works), the Shabda-Kaustubha and the Vivarana on Kayyata (on these two he has commented only up to the Navāhnika). There is a tradition also that he completed the Shabda-Kaustubha of Bhattoji Dīkshita, who died while composing the fifth chapter (there is a copy of the fifth chapter in the Palace library of H. H. The Maharaja of Benares), two Dharma-shāstra works, namely his commentary on the Mitāksharā—the Vyavahāra chapter of which is printed here—, and a voluminous commentary on the Kāla-Mādhava, and two on rhetoric, namely commentaries on the Kavya-Prakasha (Udaharana Chondrika) and the Kanya-Pradipa. His parent's names as given by him in his grammatical works are Mahadeva and His wife's father was named Mahadeva Dikshita, his father Ganesha, and his father, Krishna. They were Kherade Mahārāshtra Brāhmans of the Mudgala Gotra. The superlative adjectives describing this Mahadeva as a person honored by kings and as a person well-versed in the meanings of the Shrutis and Smritis and knowing the Veda by heart in all its intricacies of Pada, Krama and Jatā-three out of the eight modes of recitation—are scarcely more than mere poetry meant merely to please his wife, coming as they do ostensibly from her pen in praise of her father! Everybody knows that the Vaidikas, that is to say, the knowers by heart of the Vedas, are as a rule illiterate folk, and that all their energies are taken up in memorising the whole vast mass of the Vedic literature belonging to their I bave known Vaidikas in Benares who knew Sbākbā. by heart all this mass running up almost to the extent of one hundred thousand Shlokas. In fact these people as living store-houses in the same way as the slave ants do in some of the ant communities in whose bodies honey is stored up for the use of worker ants, who go up to these torpid and bloated living 'sacks' from time to time to renovate their energy be licking them. All this oratorical flourish about the greatness of his father-in-law when reduced to its proper proportions by being shorn of its rhetorical encumbrances really means nothing more than that he was a well-trained Vaidika. He gives his wife's name as Lakshmī, the reputed author of the work here printed, as also of the commentary on the Kāla-Mādhava.

The question why the work is ascribed by him to his wife Lakshmī Devī is hard to answer satisfactorily. That the work was not actually written by the lady is clear both from internal evidence as also from the Benares tradition about the authorship which regards the work as Balam Bhatta's and not of his wife. In the portion on Achara, while commenting on a grammatical point, the author forgot to keep up the fiction and quotes from one of Balam Bhatta's works as his own. Perhaps the very unusual colophon which is a sort of Smāraka—in memoriam—, as it mentions Lakshmī Devī as the mother of Bala-Krishna, may serve to explain the ascription of authorship to his wife; it was to console his wife for the death of their son that he composed the two Dharma-Shāstra works in her name, and so to say dedicated them to the memory of a beloved son. But be it remembered that all this is mere speculation and surmise. The one little point that helps to strengthen this surmise is that in the genealogical table which is given below, and which has been given to me by Nārāyaņa Shāstrī Payagunde, it will be noticed that no mention is made of Bala Krishna, who most likely died very young and unmarried.

Neither the birth-date nor the death-date of Vaidyanātha Bhatta Pāyagunde, commonly known by his pet name of Bālam Bhatta can be ascertained accurately to-day. It is not known to his descendants, one of whom I questioned on the point. But his time can be fixed very accurately from a note in *The Paṇdit* of January 1st, 1873 A. C., p. 185, on the life of Mahādeva Swamī by Professors Bechan Rāma Tripāthī and Shītala Prasāda Tripāthī of the Government Sanskrit Coll-

ege. According to these gentlemen, the subject of the note who was born in Samvat 1833 (A. C. 1776), became, when he was sixteen, a pupil in grammar of Balam Bhatta, that is to say, in A. C. 1792—the year after the Government Sanskrit College was opened. According to information supplied to me by the learned librarian of the Government Sanskrit College, Pandit Vindheshwarī Prasāda Dvivedin, his father Pandit Devendra Datta Dvivedin came to Benares in Samvat 1886 (A. C. 1829) and he often used to meet Balam Bhatta, who. though a very old man then, was still teaching pupils as of old, at the Gaibi-a semi-jungly place with fifty-two hillocks and fifty-two pools, behind the Central Hindu College; and a famous natural park and morning and evening resort for the people of Benares. The tradition is, that he lived to be over ninety. His Mitāksharā commentary must have been written before the close of the 18th century, A. C., for Colebrooke in his preface to his translation of portions of the Mitāksharā (1810, A. C.) refers in high terms of commendation to the work, and calls it a "modern" work. We might safely then fix his birth and death dates between the years 1740 and 1830, A. C., assigning him about 90 years of life.

The table of descent runs thus-

Bālam Bhatta (wife Lakshmī Bāi)

Rājārāma (wife Bachchī Bāi)

Baijnātha [ adopted son of Mainā, daughter of the above mentioned Rājārāma and married to an ancestor of Nāgeshwara Pant Dharmādhikārī of the Government Sanskrit College), known by the pet name of Bhattoo Shāstrī. He was thus a putrikā-putra.]

Gopāla Shāstrī (wife Rādhā Bāi)

Nārāyaņa Shāstrī and Dāmodara Bhatta (both alive).

[Since the foregoing was sent to press, I was searching for some definite statements about Colebrooke's relations with the Pandits of Benares. From the Preface to the Digest which is dated from Mirzapur, I naturally inferred that being so close to Benares he must have had dealings with the Pandits of that place occupied as he was with investigations in Hindu Law. I therefore turned to his Life by his son for light on the point. According to the Life, Colebrooke who was posted at Rajshahi at the time of the death of Sir W. Jones in 1794 was entrusted by the Governor-General Sir John Shore with the work of translating the Vivādabhangārnava of Jagannatha, as he was the only person then in the East India Company's service who could be trusted to do the work, which as originally arranged was to have been done by Jones To enable Colebrooke to do the work satisfactorily, he was posted to Mirzapur where he would be within easy reach of the newly started Sanskrit College and the Benares Pandits (Life p. 78). He was posted as Judge there from 1795 to 1801. He soon established relations with Benares Pandits and dissatisfied as he was with Jagannatha's work, he started the compilation of a supplementary Digest and subsidised some of the Pandits of Benares for the purpose, at the expense of the Government (p. 211), and hence he regarded it as a matter of duty (p. 212) which he was bound to see completed. He found however that he could not get the Pandit to work with the necessary speed and he complains of his great dilatoriness. He writes in a letter dated 24th July 1800, "the venerable old pandit employed by me at Benares has supplied me with so little text, that I have set about the compilation myself from the books I brought with me" (p. 135) Again in a letter dated January 10th 1801, he writes "My compilation and translation (for I execute both tasks) of a supplementary Digest advances well". (p. 138).

Neither the original nor the translation of this was ever completed. The translation was among the papers of

Colebrooke and is in the possession of his son (p. 275) but not the original, and which I believe is no other than the Mss. numbered 1535, 1536, and 1537, in the India office Two statements however in the Life namely the reference to the "venerable old Pandit" and "the supplementary digest is ready, as far as the compilation of the work goes, but the translation is not so far advanced as I could wish" (Letter dated 9th June 1806, p. 226) set me investigating farther. It struck me that all these original Sanskrit texts must have been deposited by Colebrooke with his other Mss. in the India Office library, and so it turns out on looking into the catalogue. I give below the results which though clearly given by Dr. Eggeling have strangely been missed so long. It brings out the fact that Balam Bhatta was in direct relations with Colebrooke having been employed by him to prepare another Digest, and it was no other than he who was his "venerable old pandit" referred to above. Incidentally, the notice of this work, number 1507 p. 458 of the catalogue, raises important questions, namely the age of Bālam Bhatta; who was Bāla sharman Pāyagunde; and why Colebrooke failed to discover in the author of the tika. on the Mitakshara his whilom employee of the uncompleted Digest (vide Colebrooke's preface to his translation of the Mıtāksharā 1810),. Prof. Eggeling's note after describing the Mss. goes on to say "Dharmashastra Samgruha, a portion of a digest of Civil Law which was to have been compiled. for Colebrooke, by Bāla Sarman Pāyagunda (then eighty years of age), son of Vaidyanātha and Lakshmī, assisted by three other Pandits, but was left incomplete." "The margin of fall. I and 2 has the following note in Colebrooke's handwriting (with slight alterations of spelling):-

"1st May, 1800. The first sheets were received from Bāla Sarma Payagunda on this date.—This is little else but the Viramitrodaya revised. As it is a scarce book and very little known, Bālasarma and his pupil Menudeva (sic. the correct spelling is Mannudeva,) did not suspect I could detect

the plagiarism. But as Mitra Mirsa's works is far better than the Pāyagunda is capable of producing himself, there is no reason to regret this imposition. I shall nevertheless pay him the promised reward and continue his monthly establishment until the work be completed and the reward be delivered to him. After the experience I have had, that no Pandit is capable, (or adapted by his habits of thinking) to compile a digest in the form I require, I must now seriously set about compiling it myself. I shall take the arrangement of this compilation for the basis; because the public have, no doubt, more confidence in the Pandits than in me. 3rd May 1800 H. C".

It seems that Colebrooke could not stand very much longer the combined forces of such bare-faced plagiarism with extreme dilatoriness and worse still, the temperamental incompetence heightened by the orthodox old world ways of training, and so the unsatisfactory relation was soon brought to a close. But though Colebrooke did actually start compiling a digest himself, the feeling that the public would not repose a similar amount of confidence in him to that which they would in one of their own hereditary expounders, led him to renew the attempt and this time with much greater success. He commissioned Chitrapati Maithila Pandit and he completed the work in Shake 1728 (A. C. 1803), and it is with reference to this work that he writes to his father in his letter dated from Calcutta June oth 1806 that the compilation in Sanskrit is ready and again in a letter to Sir Thomas strange bearing the date of 31st March 1823 he writes. "The Supplementary Digest, which I long ago announced, has been many years by me complete in Sanskrit, and in great forwardness in translation, and might be sent to the press at very short warning, and finished as the press proceeded." (p. 346). Some more details about this little known work Vyavahāra Sıddhānta Pīyūsha are given in the Catalogue of the Calcutta Sanskrit College library. No more graceful tribute to the memory of this great scholar and pioneer of Sanskrit legal studies could be paid than by the Asiatic Society of Bengal rescuing this work from its present oblivion by publishing it in its Bibliotheen Indica with all the available portion of Colebrooke's translation.

To come back to the points raised about Bālam Bhatta's age by Prof Eggeling's note. If he was 80 in 1800 and was alive in 1830 he then lived to be 110 years at least. With regard to the date of the composition of the *Mitāksharā* commentary, I am able now, thanks to the help of Babu Thakur Das, Chief Inspector of State Banks and Industries in the State of Benares, and who is in charge of the palace library also, to make a definitive statement about it. One manuscript of the library is dated S. 1831 (A. C. 1775) and the other S. 1849 (A. C. 1793). It is clear then that the work was composed before A. C. 1775.

Pandit Vindheshwari Prasad also informs me that in his old age Bālam Bhatta who was a great devotee of Batuk Bhairava whose temple is situated just behind the Central Hindu College, was engaged in compiling a tantra work the Bhairavārchā Pārijāta—detailing the special modes of worship of his Ishta-deva. This huge work was never completed, when death overtook the author he had composed or compiled up to 36,000 Shlokas. Only one copy of the work in the handwriting of the author's pupil Mannu Deva exists.

Another question namely, whether Bālam Bhatta was merely a pet name of the author, his real name being Vaidyanātha as is generally believed, is solved by the opening Shlokas of the Digest he was compiling for Colebrooke. It is clearly stated there that his father's name was Vaidyanātha, his mother's Lakshmi Devi. It seems then that all his works on grammar were composed in his father's name and all his law works in his mother's name. There is a Benares tradition that his father took the child to Nāgesh, for whom he had great respect and asked him to bless the youngster,

Nagesh did it and said that he would grow up to write commentaries on his works. If all this is true, it would prove that Balam Bhatta became a pupil of the famous Nagesh only towards the close of his life.

With regard to the two works on Rhetoric ascribed to our author, it is very doubtful whether it is he or some other Vaidyanātha, as I have not been able to examine the manuscripts of the works myself, I cannot say for certain that they are Bālam Bhatta's works. Most likely they are not, and our author has been confused with another Vaidyanātha.

I give below the first eight out of the twelve opening stanzas of the *Dharma Shāstra Sangraha* as given in the India office Catalogue. These verses show his relation to Colebrooke and give in unmistakable language his parentage.

मंगलास्पदममंगलहारी मंगलेप्सुजनमंगलकारी। मंगलपद्सुमंगलकी विभेगलं दिशतु मंगलमूर्तिः॥१॥ काशी वः कुशलं करोतु कुरुतान्मंदाकिनी मंगलं विश्वेशस्तनुमातंनोतु तनुताच्छीदंडपागिः श्रियं। दुगी दुर्गगतिं धुनोतु सततं हिंचाद्भवानी भयं लोलार्कः सदुदर्कदोऽस्तु भवतां स्यात्केशवः क्रेशहा ॥ २ ॥ सर्वतंत्रार्थतत्त्वज्ञः परध्वातनभोमणिः इंगरेजकुलाब्धिग्लौरयाचित सुरद्रमः॥३॥ श्रीविश्वनाथसुद्यापरिपूर्वलब्ध-देशप्रजादिपरिपालनगीतकीर्तिः ध्योदार्यवीर्यथ्रतशास्त्रनयप्रवीगाः श्रीकोंपणी विजयते रसारंगधीरः ॥ ४॥ श्रीशं नत्वा श्रीनिवासी दाचिगात्यो निवन्धकृत् । नागेशपादनिरतो वैद्यनाथात्मजः सुधीः ॥ ४॥ समनःकुलवुरुकसाहेवालुब्धजीविकः। लच्मीसन्भवान्यंबोविष्रद्वयविलेखकः ॥ ६॥ धर्मशास्त्रिमहादेवमन्तुदेवसहायकः। वालशर्माऽवालवृद्धिः पायग्रंडोपनामकः॥ ७ ॥

## मन्दादिस्मृतिवाक्यानि प्राच्यवाचीनिवंधकान् । परिभाव्य व्यवहृतेः पदानां परिपूरणं ॥ ८॥

How or why Bālam Bhatta came to be confused with Vaidyanātha, whom he distinctly calls his father, I cannot find an explanation for.

The Mannu Deva referred to above was a favorite pupil of Bālam Bhatta and was himself an author of several grammatical commentaries, in which he refers to his Guru as Bālam Bhatta and never as Vaidyanātha. This ought to prove conclusively that Vaidyanātha and Bālam Bhatta were distinct persons, father and soo, and not different names for the same person; for as a pupil it would not be becoming in him to refer to his guru by a pet name instead of his real formal name.

In passing it may be pointed out that Mahamahopadhyaya Hara Prasad Shastri's article in the Indian Antiquary for January 1912 headed "Dakshini Pandits Benares" is full of mistakes and overbold and unsupportable generalisations, but as this introduction has already become very lengthy it is not possible to go into a detailed criticism. But for example's sake I will just mention here that he gives our author's name as Annam Bhatta and says that he commented only on the Vyavahāra chapter! Surely the great Telegu Pandit and co-disciple of the famous Bhattoji Dīkshit, best known to fame by his universally used Tarka Sangraha and author of huge commentaries, on Tatva-Chintamani-Āloka (Nyāya), Kayyata (Vyākarna) and Rāṇāka or Nyāya Sudhā (mimansa) ought not to have been confounded with the very much later Balam Bhatta. article ignores wholly the great Panchgauda Pandits, and it was they who were regarded as authorities by the people of Benares who are Hindustanis and not Mahārashtras. The latter have always been a very small community in Benares, whose existence had depended very largely on the bounty of the Peshwas and their influence was confined to

their own people. Among a Brahman population numbering nearly a lakh in the District of Benares, the Mahārashtra's number barely three thousand all told.

Coming now to our present edition of the work, it has been a long and arduous labor extending over sixteen years. began to collect Mss. for the purposes of the edition about 1895. In the course of my MS. hunting I succeeded in securing six Mss. of the Vyavahāra portion, from the gentlemen and places noted below (1) Maharaja of Benares' Palace library (2) the late Munshi Hanuman Prasad, High Court Vakil, Allahabad. (3) Pandit Amba Das Shastri, Professor of Vedanta, Central Hindu College, Benares, (4) the Deccan College library, Poona (5) The late Pandit Bal Mukund Karmakandi, Gāyaghat, Benares and finally (6) Pandit Narayan Pati, Ramapura, Benares. This last represents the 'second' edition of the work, while the first five represent the 'first' edition. I did not use the Benares Government Sanskrit library Mss. as it is only an indifferent copy of Mss. number 2. With the help of these six Mss. my venerable and learned tutor Pandit Hari Shastri Manekar prepared a Press Copy and I commenced an edition in the Bibliotheca Indica in 1902, the first fasciculus appearing in 1904, but the work progressed very slowly and for various other reasons, and by the time four fasciculi had gave up the editing of the work for the Asiatic Society of Bengal. I finally decided, as my continuous illhealth and my consequent long absences from made proof-reading a very difficult task—to hand over the Press copy, to my friend Pandit Nityanand Pant Parvatiya, one of the most learned and all-round Pandits of the younger generation, and he has with indefatiguable labor seen the work through the Press. He secured two or three other Mss. also, but there were practically no differences of readings available from them, so they were of little use.

With regard to the text of the Mitakshara besides the

earlier and more correct Bombay edition, the edition of the Vyavakāra only with the Marathi translation was used, as also two old and correct Benares manuscripts; but reliance has been placed largely on the tika and as far as possible his readings only have been embodied in the text as printed here.

While about this question of the text of the Mitaksharā as printed here, I may point out that really critical, scholarly editions of the various Commentaries and Digests which are recognised by the British Law Courts as 'binding' are not at all available. What scientific textual criticism means is understood by few Hindus and its supreme importance realised by fewer still. To give an instance, Dr. Hoernle's article in the J. R. A. S. not long ago, critically treating the text of Sushruta will appeal to how few people, unless they be professional scholars. In fact such elaborate text-studies are resented and the labor, learning and the historical temper brought to bear on the ancient texts is stigmatised as a reprehensible tampering with accepted texts tending to produce an unsettling of time-honored beliefs. But unless similar drastic measures are meted out to the cheap prints of the Hindu law books, which have not even the value of a good manuscript, is it not reprehensible that faith should be pinned to these and millions worth of property annually put into jeopardy by their being accepted as accurate by the Courts and their dicta enforced. The British Government has been very remiss in this part of its most solemn duty to the people of the country. When guaranteeing to us our 'personal law' they ought to have taken good care to find out what it was. The Government has simply sat supine letting the work be done, whether well or ill by private agency. It neither attempted to make a comprehensive and exhaustive survey of customary law and usage, not did it appoint responsible committees and commissions for bringing out authoritative editions and translations of 'binding' texts, A careful perusal of the various law-reports will show the

immense amount of mischief done by early mistranslations, which have got embodied in judgments and have now become binding precedents, upsetting the old law in many places. It is now beyond the power of the Judges to undo the harm done, only the legislature can undo it, by boldly tackling the problem of the codification of the whole of the Civil law.

Three notable features of this edition in the Chowkhamba Sanskrit Series, Benares are, firstly, the treatment of the Pratikas; these were given in such a brief, misleading shape by Balam Bhatta, that it was often hard work to find the sentence of the Mitāksharā on which Bālam Bhatta was commenting; all these with infinite patience have been filled out by Pandits Hari Shastri and Nityanand; and as the Benares type does not allow of a thicker-faced type being used with the same body, all these have been marked by asterisks, secondly, the breaking up of the Bālambhatti into short numbered sections after the fashion of the legislative Acts of the British Government of India, and thirdly, instead of the meaningless iteration of the name of the book as page-heading an attempt has been made to denote the contents of each page at its top as heading. this will it is hoped facilitate the task of translation and of reference very considerably. The list of errata has unfortunately become rather formidable, but anyone who has had dealings with Benares Printing Presses knows how hopeless it is to expect good or accurate printing from them.

Originally I had intended to give a complete translation of the  $Mit\bar{a}kshar\bar{a}$  and the  $B\bar{a}lambhatti$  but failing health has so delayed my intentions that since then three distinct translators have come into the field, namely my friend Rai Srish Chandra Basu Bahadur, in his Sacred Laws of the Aryas Series, Mr. J. R. Gharpure and his colleagues in a quarterly law Magazine (Bombay) and Mr. Setlur of Madras. I have therefore abandoned my intention, knowing that the

work was in very good hands and I might as well divert my remaining energies to some more as yet unedited works. For this reason I have also given up the idea of editing the  $\bar{A}ch\bar{a}ra$  and  $Pr\bar{a}yashchitta$  portions, handing over my Mss to Mr. J. R. Gharpure.

-:0:-

Durgakund,
BENARES,
Sepr. 15th, 1912.

GOVINDA DAS.

P. S. Since the above was in type, I have had an opportunity of reading two books by Mr. J. H. Nelson namely-"Indian Usage and Judge-made Law in Madras" (1887) and "A Prospectus of the Scientific Study of the Hindu Law" (1881) and also Mr. Justice Inne's "Examination of Mr. Nelson's views of Hindu Law" (1882). This last is a small pamphlet in which Mr. Innes has tried in smart language to uphold the orthodox view about the binding and authoritative nature of the Hindu law books and demolish the position taken up by Mr. Nelson against the current views about these works. Mr. Innes' pamphlet is scarcely a "Judicial" pronouncement on the subject, seeing that Mr. Nelson's chief positions namely that these Sanskrit works are (1) speculative, are (2) meant primarily for Brahmans and were (3) never enforced, as they are being enforced to-day; has not even been touched. There is a great deal of clever fencing and intemperate language, more fit for an advocate than a Judge, than hard convincing reason in the pamphlet. Rightly or wrongly, Mr. Nelson's publications were taken to be an impertinant, contumacious attack on the dignity of the Madras High Court and hence deserving of censure seeing that he being a District judge was subordinate to the High Court, than of a well-reasoned reply.

The reasons for the marked divergence of views advocated by the respective protagonists to this famous Madras duel

are easy to surmise. Innes' lot was cast before his elevation to the High Court among the strongly Brahmanised, northern Telegu Districts of the Province, while Nelsons' fate was to serve out his official career among the less Brahmanised southern Districts of Madras, where the aboriginal Dravidian is still strongly holding on to its ethnic and social integrity and where the gulf between the Tamil Brahmán and the non-Brahman is infinitely greater than among the Telegus. The Tamil non-Brahmans are Brahminised barely to the extent of calling themselves Hindus and taking on some of the Brahman practices and gods, continuing to be largely devil-worshippers and sticking to their usages. The sturdy Maraver peasant for instant, half-robber and half-cultivator has presistently avoided being encumbered with the deadweight of Hindu ecclesiasticism. This fact of the totally different surroundings in which their official life was lead will help greatly to explain the antagonism of view between the two. One thing however must be said here, that Nelson's bad advocacy spoiled an otherwise good cause. His language too was not judicious and he suffered from the serious disability of being wholly ignorant of Sanskrit, and had no experience of other Provinces of India and their ways and usages; all these things combined to betray him into some crudities of which his opponents did not fail to take full advantage. Both Nelson's books deserve careful perusal at the hands of those interested in reforming the administration of Hindu law in the country.

G. D.

### Additions and Corrections

- p. 27 l. 33. for not, read nought.
- p. 45. In the geneological table there is some little confusion. To begin with, the name of Vaidyanatha's father is given by Dr. Hall (Billiography p. 175) as Râma Bhatta; while Dr. Keilhorn (preface to Paribhashendushekhar) gives it as Mahadeva and mother's as Veni. Then again the statement in the table that Lakshmi Bai was the wife of Balam Bhatta is evidently based on the hazy traditional memory which confuses Balam Bhatta with his father Vaidyanatha and which is now set right in the light of the opening stanzas of his Dharma Shastra Sangraha as reproduced in the India Office Catalogue. There we see most unmistakeably stated by Bâlam Bhatta that his mother was Lakshmi and father Vaidyanatha.
- p. 49. Owing to the mistake of the State librarian I was betrayed into the statement that there was a second Ms. of Balambhatti also in the library. This Ms. on a personal examination turned out to be a copy of the Mitakshara. The Ms. of Balambhatti I believe came into the Palace library through the above-mentioned Mahadeva Swamin and who is much better known to people here by his alias of Kâshtha-jihva Swamin and who is said to have been the spiritual Guru of the present Maharaja of Benares. The Prayashchitta adhyaya of this, Ms. is very incorrectly copied, has never been corrected and has no date. The Vyavahara is in a neat Maharashtri hand and bears the date Samvata 1843

ashadha badi 10 vara budha. It is fairly accurate an has no corrections. The Achara bears the date Samvata 1831 Nagpanchami. The copy has been after wards extensively added to and corrected, all these are in a bold rough hand and I take it that they are the author's autograph corrections.

p. 52. The square bracket ] at the end of the third line has been dropped out by the printer. Thus making it difficult to fined out where the additional matter interpolated from p. 46 ends.



(9) 44 (9) 8/1/4

£ 14. 8





# BINDING SECT. EEB 13 1967

K

Balambhatta Payagunde Vyavahara-balambhatti

B1711 V838 1914 x.2

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

